## आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थाविः।

ग्रन्थाङ्कः ५३

# सत्याषाढाविरचितं श्रौतसूत्रम् ।

धर्भसूत्रापरपर्यायमश्रद्वयसमाप्तिपर्यन्तं महादेवदीक्षितिवरिवती-ज्ज्वलाव्याख्यासमेतं तदग्रे च महादेवशास्त्रिकृतः वैजयन्तीव्याख्यायुतम् ।

> षड्विंशसप्तविंशाष्टाविंशैकोनतिंशप्रश्चात्मको दशमो (चरमो) भागः । एतत्पुस्तकं

वे० शा० सं० रा० शंकरशास्त्री मारूलकर इत्येतैः संशोधितम् ।

तच

बी. ए. इत्युपपदधारिभिः

#### विनायक गणेश आपटे

इत्येतैः

पुण्याख्यपत्तने

श्रीमत् 'महादेव चिमणाजी आपटे ' इत्यिभिधे-

यमहाभागप्रतिष्ठापिते

आनन्दश्रिममुद्रणालये आयसाक्षरैर्भुद्रयित्वा

प्रकाशितम् ।

श्वालिबाइनशकाब्दाः १८५४ क्षिस्ताब्दाः १९३२

( अस्य सर्वेऽधिकारा राजशासनानुसारेण स्वायत्तीकृताः )। मूल्यं रूपकचतुष्ट्यम् ( रु० ४ )।

#### त्रायतां गीरीपरिद्वढः । प्रास्ताविकं किंचित् ।

अपि संख्यावत्मवरा आनन्दाश्रममकाशितप्रन्थपङ्केरहमकरन्दसं-दोहसेवनगुञ्जदिन्दिन्दिराः—प्रमोदन्तां श्रीमतां चेतांसि, यचिरस्य खलु कालस्य संमुद्रणावस्थायां स्थितस्य सद्वत्तिकस्याद्ययावत्काप्यन-द्वितस्य श्रीसत्यापादस्त्रस्य दश्चमो (चरमः)भागः मत्नदुर्लभश्चाञ्चा-यग्रन्थरत्नमकाश्चनेकयत्नवर्श्चगतया संस्थया यौष्माकीणे करकमले सादरं समर्थत हति।

महोदयाः सागराम्बरामण्डलपध्यविति कस्मिक्षिप जिनिभृग्मात्रे निधीयतां दृष्टिस्ति सं सिख्य सुखं संचिकाङ्क्षिषन्दुः सं च परिजिही- षेक्षेव श्रीमिद्धः समवलोक्येत । इन्त परं किं नाम सुखं कथंकारं च तल्लभेयेति न पुनः कोऽपि निपुणमन्वेषिषषति । सकलेश्वर्यात्मक्ये हिकं स्वर्गलोकपाप्तिरूपं पारलोकिकं तदु मयान्यतर ज्ञानिमृतिनिवर्तकं मुक्तिस्वरूपात्मकं वा यत्किमिप सुखं वर्ततां तत्कि हिंचिदपि नूनमृते स्वध्यभीचरणं न प्राप्नोतिति 'धमें सर्व प्रतिष्ठितं तस्माद्धभी परमं वदन्ति' धर्मात्सुखं च क्वानं च ' 'न जातु कामाक्ष भयाका लोभात् ' इत्यादिश्वतिस्मृतिस्मृतादिभिः समस्वरं जोष्ठु ध्यमाणो राद्धान्तः ।

ण्तावता सुखस्य पुनर्निविचिकित्सतया स्वधर्मसाध्यत्वे सिद्धे किंस्वरूपो धर्म इति बलवदाकाङ्क्षायां धर्मलक्षणं भीमांसितव्यं भवति । तत्र 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ' इति भीमांसकाः । 'विहि-तक्षमंजन्यो धर्मः ' इति तार्किकाः । 'यद्योगेनाऽऽत्मदर्श्वनम् ' इति वेदान्तिनः । 'आचारः परमो धर्मः ' 'इष्टनापको धर्मः ' एवमा-दीनि पुरुद्दृणि पुनरेकदेशीनि धर्मलक्षणानि चक्षुष्पथमवनागाहाते ।

तदेतेषु सकलेष्वपि पक्षेषु 'इष्टमाप्त्यनिष्टपरिद्वारालौकिकोपायो धूर्मः 'इत्येव शिष्टसंमतं धर्मलक्षणं भवितुमईति । स च धर्मस्तु भुतिमूलकः । 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' 'अतः स परमो धर्मी यो बेदादिश्वगम्यते ' इत्यादिमनुष्यासादिस्मरणात् । सिद्धे च सकछसुसै-कनिदानस्य स्वधर्मस्य श्रुतिगम्यत्वे श्रुत्यर्थस्य च नूनमेकान्ततः सुदुरूइतया धर्भरहस्यमाधिजिगिष्णुगां शरीरभाजां तदववोधः पुनर-गम्यमाय प्वेत्युक्तिने खळु समाटीकेतात्युत्कोटिन् ।

अनन्तः किलायं श्रुतिवचसां राशिः । न चायमेकेन जन्मना कयं-चिद्रिष साकल्येनाध्येतुं सुक्षकः केनापि येषावताऽपि पुरुषेण । नत्रां पुनर्मन्दिषिया । भूयस्यश्च खल्वेतस्य कालगतवैषम्यात्समुच्छिषाः श्वासाः, यद्यासां श्रुतिशाखानां चरणन्यूहादिषु नामानि अवणसरिणमिषिरोहन्ति, नहीदानीं तासां श्रूयत एकमात्रोऽपि मन्त्रः । काधुनैताः। ततश्च पुनरेकान्ततः प्रतीयतेऽविद्यन्तापरा अपि शाखाः श्रुतीनां यासां किल विलयः समजानि ।

एतावता कतिपयानां शासानां छप्तत्वात्सतीनां पुनः कत्वयेकपैन् कछापणटाणटिलत्वाद्दुरिधगमश्रव्दभाण्डारसंदृव्धत्वाश्चान्तरान्तराहिय-वानि धर्मतत्त्वानि समाकलियतुमश्रवप्रायत्वादिवपिश्चदपिश्चमानां धर्म-तत्त्वावगितद्वीयस्येव । सत्यां च दवीयस्यां तस्यां समस्तसुख्वजी-वातुभृतं नैजं धर्ममणानानाः खल्ल सर्वेऽपि पुनरस्रमन्तो विमृद्धान्तरङ्गा इत्यंकारंक्रियाविवेकविधुराः श्रेयसः श्रच्यवेरन्त्रेयसश्च ध्वंसरन्त्वकर्त-व्यतो श्वर्ययुर्न्नमवनिगतीयां च निपतेयुर्दन्त महानर्थपारम्परीं वा शाप्तुयुः। इत्यंभृताश्च ते तपरिवनो जीवाः कामलोभादिविविधतापगुम्फ-गुम्फितेऽतिकरालेऽस्मिन्यातायातस्वरूपे संसारपारावारे मा निमाङ्क्षु-रिति सकलमुनिगणचक्रवर्ती भगवानव्याजकरुणावरुणालयोऽनाया-सं धर्मदृदयमवद्युभृत्समानानां सुखाववोधाय धर्मसूत्राणि श्रीत्रस्त्रगत-शक्षद्वियमवद्युभृत्समानानां सुखाववोधाय धर्मसूत्राणि श्रीत्रस्त्रगत-शक्षद्वियेन विरचयांवभूत श्रीसत्याषाढाचार्यः।

प्तिस्मिन्सलु धर्मसूत्रारूपश्रद्वये ब्रह्मचारिधर्मब्रह्मयद्वविधिपश्चवहार । इत्रशस्तिकुश्चलश्चादिविचाराचमनविध्यभस्यविचाराभस्यवांसादिसुः भिसदुर्भिस्वतेनशकारगृहस्थवानप्रस्थपरिव्राट्धमेदण्डयादण्डयविचारः नियोगद्वणदायविभागादीनस्वधर्मजीवनीषधायमानान्सामयाचारिकाः न्यर्मान्सामीचीन्येन भरयपीपदच्छ्रीहिरण्यकेश्यपराभिषः सरयाचाहमु-निर्युगवः।

अयं पुनर्महामाहमशास्त्री सकस्रार्थपारहत्त्वा मुनिवरेण्यो महर्षिवेद्व्याः सान्तेवासिवेशम्पायनवंशसंभूतः सत्यापादः सञ्चादेः पूर्वभागे हरणकाश्री(हिरण्यकेशी) निम्नगाक् छेऽजनिष्ट । सुचिरं च तपस्यन्भवतकामपूर् रणामरपादपायमानाच्छ्रीगिरिवरनान्दिनीजानेः समासादितसमीहितव-रोऽधिगतदिव्यचक्षुः सप्तावेशतिमश्चात्मकं सूत्रं प्राणेषीदिति श्रीमद्देपा-यनभणीतस्कन्दोपश्चप्राणात्मतीयते ।

भारवाङपत्तनस्थदण्डवतीत्युपनामकसोमयाजिमहादेवदीक्षितसद्मनयस्ति स्कन्दोपपु-राणम् । तदन्तः पातीदं हि॰ मा० ।

<sup>\*</sup> स्कन्दोपपुराणान्तर्गतहिरण्यकेशीक्षेत्रमाहात्म्ये स्कन्द उवाच-हरणकाशीति विरुवातं तीर्थं त्रेकोक्यविश्रुतम् । समरणाद्प्यशेषाघसंघविध्वंसनक्षमम् । सह्याद्रेः पूर्वभागेऽस्मिन्वैशम्पायनसंभवः । सत्याषाढो महापाज्ञो मुनिरासीन्महायशाः । तस्य मार्या सुरान्धित पातेत्रतपरायणा । तस्य पुत्रो महाप्राज्ञो सुमतिर्नाम विश्वतः । तस्याऽऽश्रममनुषाष्ठः पराश्चरतनुद्धवः । तं न्यासं पुजयित्वाऽथ सत्याषाद्धो महा-मुनिः । सत्याषाढ उवाच — देवानां को नु पूष्यः स्यात्रयाणां मुनिसत्तम । मुक्ति-र्मुक्तिश्च कस्माद्वा स्यादनादिश्च को भवेत्। अनन्तश्चापि को विष्र देवानामपि दैव-तम् । यज्ञैः क इज्यते देवः को देवेष्वनुगीयते । एवं मे संशयं छेतुं वद न्यास महामुने । व्यास उवाच — चतुर्विधपुमर्थानां प्रमाणं शब्द उच्यते । तन्नापि वैदिकः शब्दः प्रमाणं परमं मतः । वेदाः प्रमाणं सर्वत्र साकारेषु पृथक्षृथक् । अ विकारं च यत्त्वेकं तत्तेम्यः परमं मतम् । सत्याषाढ उवाच--नानेन निर्णयः कश्चिन्मयाऽत्र विदितो मवेत् । न्यास उवाच — यद्यप्येषां न मेदोऽस्ति देवानां तु परस्परम् । तथाऽपि सर्विसिद्धिः स्याच्छिवादेवा( व ) सुखात्मनः । पपञ्चस्य निमित्तं ५०७योतिश्च परं(रमं ) शिवः । तमेव साधय हरं भक्त्या परमया मुने । हरणकाशीं समागत्य शिवमाराधयन्मुनिः । ततः शंकर तु ( ह्वु )-ष्ट्राऽथ ( तुष्टोऽथ ) दिन्यचक्षुर्भुनेर्द्दौ । स मुनिः कर्ममार्ग हि सत्वरम( रं चा ). करोद्भवि । ततः प्रमृति तत्तीर्थे हिरण्यकेशीति विश्रुतम् । इति श्रीस्कन्दोपपुराणे हिर्ण्यकेशीमाहात्म्यम् ।

अयेत इश्वमभागेतरन वभागेषु यथाय यंस्थितानां सहित्तकानां प्रश्ननिविद्यातिसंख्याकानां प्रश्नापरपर्यायाणायध्यायानां प्रसङ्गात्समासेन सारं प्रदर्भते—

तत्राऽऽद्यमश्रद्वये परिभाषापूर्वकं दर्भपूर्णमासावनुनिर्वाप्येन्द्रवैमृषका-म्यदर्भपूर्णमासमयोगविकारपिण्डपितृयज्ञश्रक्तात्वानि व्याख्यातानि ।

तृतीये च प्रश्नेऽधिकारः सर्वकर्मसु प्रतिनिधिनिरूपणपाधानं तदङ्गेष्टयः पुनराधेयमभिहोत्रं सग्रहस्य प्रयाणं दर्विहोमधर्मा अतिदेश-प्रकारो विकृतिषु विश्लेषविधिश्च सोमाग्रयणेष्टिपश्चबन्धानामनुष्टानेऽमा-वास्यापौर्णमासीकालावाग्रयणेष्टिश्च ।

चतुर्थपश्चमयोर्निरूढपशुबन्धस्तिद्विकृतिविश्वेषविधिश्वातुर्मास्यानि च प्रतिपादितानि ।

षष्ठे प्रश्ने च याजमानसामान्यविधिपूर्वकं दर्भपूर्णमासयोर्याजमानं होमोपस्थानं प्रवासोपस्थानं धुनः प्रवासादागतस्योपस्थानविधिराग्र-यणेष्टिनिरूढपशुचातुर्मास्येषु याजमानं चातुर्मास्येष्वान्तराष्टिकानि व्यतानि च कथितानि ।

ततः सप्तमाष्ट्रमनवमेषु ज्योतिष्टोमस्तद्विकार ज्वथ्यषोडश्यतिरात्रा-सोर्यामाश्र पश्वेकादशिनी तत्पशुषु तन्त्राष्ट्रस्याद्यनुष्टेया धर्मविशेषाः निरूपिताः।

दश्यमे चाग्निष्टोमयाजमानहोतृविनियोगो ज्योतिष्टोमझमात्वम्रुक्तम् । एकादशद्दादश्रत्रयोदश्चेषु चाग्निचयनम् । वाजपेयराजसूयौ, चरक-सौत्रामणी चाभिहिता ।

चतुर्दशपश्चदशषोडशेष्वंश्वमेधपुरुषमेधौ सर्वमेधश्च । विष्यपराधे प्रायश्चित्तानि । द्वादशाहोऽहीनसत्ररूपो महाव्रतं गवामयनं च व्याहृतम् ।

सप्तदशाष्ट्रादश्योरेकाहाहीनाः । सत्राणि संवत्सरान्तानि चोत्तवा-न्युःनिः ।

एकोनविंश्वविंशयोर्ग्यकर्ममतिपादकयोः मश्रयोद्यनयनसमापत-

्मधुपकीः । समाद्यतस्य काम्यविषयो दारगुप्तिपण्यासिदिक्रोषिनयनसंवादाभिजयननेमित्तिककर्माशुभशकुनमायश्चित्राशुभस्वमदर्श्वनिपित्तकहोमाञ्चलमायश्चित्रानि । विवाहविवाहहोमवधूपवेश्वगुद्दपवेश्वस्थाछीपाकचतुर्थीकर्पाणि । गर्भाधानौपासनहोमपुनःसंधानानि । प्रसङ्वारमवासाविधिः । गृहस्थस्य गृहकरणम् । वास्तुशपनं गृहमवेश्वश्च
सीमन्तोष्णयनादिनापकरणान्ताः संस्काराः । प्रवासादागतस्य विधिः ।
अञ्चमाश्चनचूडाकर्पगोदानकर्पाणि । श्वग्रहमायश्चित्तग्रलग्वकर्मबौदयविहारक्षेत्रपत्यस्थालीपाकाः । मासिकमाघ्यावर्षाष्टकाश्वाद्धानि ।
पूर्वेद्यःश्वाद्धादिश्ववणाकर्मान्तानि । आग्रहायणी । उपाकरणगुरसर्जनं
चैवमादयो विषयाः प्रदर्शिताः ।

एकविराद्वाविश्वत्रयोविशेषु याजुषहोत्रप्रवर्गनिर्णयो । काम्येष्टिपशुः बन्धाः । कौकिलीसोत्रामणीसवाः काठकचयनानि च व्याहृतानि ।

> चतुर्विश्वपश्चिविश्वयोः प्रवर्गः । शुल्बे विद्वारयोगाश्च व्याद्वताः । षड्विशसप्तविश्वस्थसामयाचारिकान्विषयान्त्रागवीचाम ।

भारद्वाजीययोः पितृमेधीयाष्ट्वाविश्वैकोनत्रिश्वयोः प्रश्नयोः सत्या-षाद्वपुनिपरिगृशीतयोश्च मृतस्य कर्मणो विधानं मृतस्याऽऽहिताग्नेः स्थापनदहनप्रकारः शवाग्नौ हवनमस्थिसंचयनमित्यादयो बहवः खुळु विषयाः प्रत्यपादिषत मुनिवरेण।

अत्र केचन संदिद्दीरन् 'ननु भोः श्रौतार्थमितपादकान्मश्रान्कात्स्न्येनानभिधायैवान्तरा किमित्याचार्यो गृह्यमश्रद्यं व्यररचत् ।
अष्टादश्रमश्रगतसद्द्रसंवत्सरान्तसत्रकथनोत्तरकाल एवाव्यवद्दित्त्वेन याज्ञपद्दीत्रमवरनिणीतिकाम्येष्टिपश्चवन्धकौकिलीसौत्रामणीसबकाटकचयनमवर्ग्योदिविषयान् कृतो न सूत्रयामास 'इति । सत्यम् ।
ब्रूमः । 'उपनयनं व्याख्यास्यामः 'इति दि तावद्गृह्याद्यप्रशीयादिमं
सूत्रम् । उपनयनं पुनः श्रौतम् । 'उपयनस्य विद्यार्थस्य श्रुतितः
संस्कारः 'इति धर्मेषु वचनात्तस्य श्रौतमध्ये विधानं श्रौतत्वप्रख्यापः
नार्थं कार्यभ्रंके चं श्रौती मायश्चितिर्यथा स्यादित्येतद्र्यं च ।

नन्वधापि केचित्संश्यीरन् ' किमहो श्रीतत्वादुपनयनमात्रस्य तावच्छ्रोतमध्ये प्रकल्पनं सांगत्यं भजेत, कयंकारं पुनर्वतोपाकरणवि-सर्गस्नानविवाहादीनां तदानन्तर्येणेव विधानं कल्पयांवभूव मुनिः' इति । उपनयनोत्तरं पारम्पर्यमाप्तसकल्प्मार्तप्रयोगाणां बुद्धपुपास्ट-स्वात्तर्यागस्य च सुतरामनोचित्यात्, श्रीतवत्स्मार्तस्यापि पुनरेकान्त-तः समादरणीयताख्यापनार्थत्वाच नूनं श्रोतमध्ये स्मार्तप्रकल्पनं सविः विषं पोषयति सौत्रीं रचनाचातुरीं खलु सत्यापाढीयाम् । न वयं तत्र वैसंगत्यकणिकामण्युत्पश्यामस्तराम्।

प्तस्य पुनः सत्याषाढी यस्त्रस्य श्रीमहादेवदीक्षितभट्टगोपीनाथ-मातृदत्ताचार्यवाञ्छेश्वरसुधी मभृतीनां बहुलाः खलु दृत्तयो विद्योतन्ते। परं यथा यथा मृद्रणकाले येषां येषां दृत्तिकृगां येषु येषु च मश्लेषु यावतीं दृत्तिं समासादितवत्यानन्दाश्रमसंस्था तावतीं दृत्तिमाङ्किन्छ खलु तत्तद्भागगतेषु तेषु तेषु प्रश्लेषु । तथा हि —

तत्राऽऽदिमषढध्याय्यां गुम्फिता वैजयन्तीनाम्नी हित्तः श्रीदीक्षितमहादेवेन परमेश्चितुर्यञ्चतनोः कण्ठे सादरं न्यधायि । सूत्रकारहृद्धतार्थाविफ्करणपटीयसीयं वैजयन्ती, श्रोतीयार्थमणायपुंगवानां विचक्षणमूर्षः
न्यानां हृदयंगमसौगन्ध्यपटलेन मजनयेत्स्तल यत्सत्यं परां कोटिमारूः
हममन्दमानन्दशुम् । नैतत्परोक्षं श्रेमुषीमताम् । कत्यः पुनर्यं वृत्तिकुतक्षतमिस्मन्वाऽनेहिस कतमस्मिन्वाऽन्ववायेऽजनि नैतदन्तरङ्गेर्विहरङ्गेर्वा
साधनैः किल पारयामो वयं निर्विचिकित्समध्यवसितुम्, परमयं पण्डिततल्लजः सूत्रमणेतृवंशोद्भतः कोशिकगोत्रीयो महाराष्ट्रीय इत्येतचावकिश्वभवम् । उदलेखि बासावेव स्वीयव्याख्योपक्रमीय एकस्मिन्पद्ये
सत्याषाढमुनिमुपक्रम्य—

' सोऽयं मदीयमनद्यं कुञ्चिकस्य वंश्व— मात्मावतारजनुषाऽलमलंकरिष्णुः '॥ इति ।

' तत्र प्रश्नवद्कं पूर्वव्याख्यातृभिव्याख्यातम् । अथाप्तिष्टोमादिकर्मम-तिपादकं सञ्जनश्रादिकं सूत्रमव्याख्यातत्वादिदानीं व्याख्यायते । तत्रा-

ssदी ताबचाज्ञिकानां संपदायवे।धार्थे श्रीतपरिभाषाः स्मार्तगार्क्वपढार्थाम संक्षेपेण प्रदर्शनते '। इति शालिवाहनशाकीयसप्तदश्रशतकोत्तरार्धे सत्ताभाजः स्ववणीतज्येत्स्नाख्यव्याख्योपोद्यते भट्टगोपीनाथस्य समुछेखेनायं पुनर्भहादेवदीक्षितगहाभागः षोडश्यां पश्चदश्यां वा श्वालि-वाहनीयायां शताब्दधामासांचक्र इति नस्तर्कः । आद्यमश्रवद्कीचरं सप्तमादिषु प्रश्नेषु महादेवीयवैजयन्त्यदर्शनात्मागुक्ता गोपीनाथीयोक्तिः पुनरेकान्ततो महादेवभेव संबध्नाति । एकविंशपश्रीयमाज्यभागान्तं याजुपहीत्रसूत्रं चैतेन चैत्रयन्तीकृता महादेवेन व्याख्यायि । तामाप व्याख्यां पाकाश्चयद्रष्टमे भाग आनन्दाश्रमसंस्था । गृह्यपश्चद्वयमधिकःय श्रीवार।णसीस्थवैशंपायनीपनामकस्य सुगृहीतनामधेयस्य महेश्वभट्टस्य 'महेशभट्टी' नामकपबन्धवत्, 'प्रयोगवैजयन्ती ' इत्याख्यः स्मार्त-षोडश्वनयोगात्मकः प्रबन्धोऽनेनैव खद्ध दीक्षितमहादेवेन प्राणायीति समवगाहते श्रवणसराण, संभाव्यते च वैजयन्ती 'इति नामसाद्-इयात्तादृग्विधत्वमापे । परं 'महादेव ' इत्याभिधानजुषां पुनरनेकेषा ग्रन्थकृतां सद्भावाद्यमेव वैजयन्तीकृत्स्मार्त्रयोगीयवैजयन्तीमणेतेति जिहि नाम वयं निश्चेतुं घृष्णुमः केवलनामसादृश्यात् । यद्वक्तव्यं वैजन यन्तीकृत्महादेवीयं तदुक्तं खल्वस्माभियीवदश्चनुम व्याहर्तुम् । अथे-दानीमन्यस्मिन्व्चिकाते समभिल्यामः कर्णिकां व्यापार्यितमा-त्मीयाम् ।

महामहिमशाली श्रीमान्भष्टगोपीनाथः पुनरेतस्य सूत्रस्य द्वैतीयीकोशृतिकृत् । अनेन किल सप्तपाध्यायतो दश्यमाध्यायावसाना चतुरध्यायी हृदयंगमया ज्योत्स्नानामग्रत्त्या समलमकारि । ज्योत्स्नाशब्दो
हि ' ज्योत्स्नातिमसा० इति सूत्रेण ज्योतिरस्त्यस्या इति व्युत्पत्त्या
मत्वर्थे निपातितश्रादिकावाची । चान्द्रका । यथाऽन्धतमसास्थतं
पदार्थजातं मदर्शयति तथैवेयमपि वृत्तिः सुदुरूहश्रीतार्थकदम्बं सिवश्वेषं विश्वद्यतीति संचकास्त्येवास्याः खलु ग्रत्तेरस्नाया स्यं विशेषः
स्त्रेति सुवङ्गलं नामधेयम् । ग्रत्तेश्वास्याः पुनर्ज्योत्स्नाया स्यं विशेषः
स्त्रेत्, कस्कोऽपि वा भवत्वेनां परिश्वीलयिता न पुनर्जिद्वास्यमानेऽभें

यत्सत्यं संदेहदोस्रामिषरोहेत्। सरस्रा सुगमा चास्य श्रीमतो भट्टगोपी नायस्य विविधविषयोद्दापोहभासुरा पश्लोपपश्लविपश्चिमाऽकुतोभया मतिपादनचातुरी श्रोतमिक्रयाहृदयविदां चेतोकूपारे प्रमोदतरङ्गान्मन-वैयेदित्यत्र न खल्ल स्तोकोऽपि शङ्कावसरः। महानुभावस्यास्य पुन-च्योत्स्नावृत्तिप्रणेतुः प्रमोदाधायकं चरितं नहि नामाभियं जायेत । नैताबद्दि तु परोचेतेच सदयहृदयेभ्यो विदृदग्रेसरमहाश्चयेभ्यो नूनं सहुणेकपश्चपातिभ्य इति निर्विचिकित्सालेशं बाढं मन्वाना वयं समी-हामह आनन्दाश्वमप्रणयिभ्यः सादरहुपहारीकर्तुम् ।

सुप्रथितैवास्ति स्वस्तिकरी समस्तक्षेत्रमौलिमणीयमानाऽनणीयोवैम-बाषरीकृतसुरनगरी भगवतश्रन्दिरचुडस्य श्रीविश्वनायस्य राजधानी बाराणसी नाम पुरी । या हि खलु रिक्करु चुक्कतरक्कानिस्तुलसीन्दर्य-शाकिन्या पातकत्रितयोज्जासनपटीयस्या भगवत्या भागीरथ्या सम्ह कियतेवमाम् । तस्यां पुनर्भक्तत्राणध्तत्रतायां श्रीमद्भपूर्णाम्बासम्बि-ष्ठितायां पुरि, नातिपाचीनं निवसति स्व किल मातृकुलमिव श्रीद्वादश-भुजविद्यागणपत्युपासनादेव्याः, क्रीडागारामिव सरस्वत्याः, पतिकुल-विव बेद्दविद्यायाः, भणयमन्दिरामित्र श्रीतयाञ्जिकभक्रियायाः, विल्ला-साङ्गणिभव स्वधर्मानेष्ठाया एवंविधनैकगुणगणशास्त्रि श्रीमत्, श्रोकः कुछम् । तस्मिश्च पुनरोककुले लोकोत्तराध्वर्यवविधानचुङचुः श्रीवद-ब्रिष्टोमसाइस्रामियुक्तवाजपेय- सर्वतोमुख-द्विसाइस्रयुक्तपौण्डरीक-याजी कोऽपि प्रभावी पुरुषी गणेश इत्यभियां मण्डयमान जदगात् । स एव पुनरस्य ज्योत्स्नाकृतो भट्टगोपीनायस्य जनिताः। प्रायः १६५५ तमे शास्त्रिवाइननृषतेः श्रके श्रीवाराणस्यां नैजेन जनुषाऽस्रवित, कोककुछं प्रमोद्यांचकार चाडडस्भीयौ मातरापतरौ श्रीगोपनिष्यः। षाच्ये पुनरतिमात्रमासीचापलं श्रीमतो गोपीनाथस्य । कैशोरी किल समनुभवति गोपीनाथेऽवस्थिति इन्त नूनमकाण्ड एव सौजन्यमन्दाकिनी तज्जननी समापयामास पुनैरेहिकीं संसारयात्राम् । अहो कथं तु नाम <sup>4</sup> प्रायेण सामप्रयविषो गुणानां पर।कृष्ठस्वी विश्वसृजः प्रहारीः <sup>7</sup> इति किविकुछगुक्काछिदासी।यवचसा वित्तर्थन भूयेत । बळीयसी खलु सर्वे- कषा भगती भवितव्यता । आस्तां तावत् । गच्छता गणसत्रेण यूनैव पुनर्गणेक्षेन द्वितीयोदवाहि द्वितीया निसर्गचतुरचेताश्रपछोऽयं बदुर्छोकोत्तरगुणगणपिद्या तत्रत्यतत्सामयिकविद्षां बोभयीति स्म भीतिपात्रम् ।

गच्छता कालेन गृहेऽध्ययनकालेऽन्तरायबाहुत्यं तन्मूलिकामाः युषो हानि च समनुभूय पिनृचरणानुमोदित एव स्वालयतोऽन्यत्र श्रीत्रिपुरान्तकनगर्यामेव न्युष्य समध्यगीष्ट व्याकरणन्यायमीमांसादिः शास्त्रकदम्बम् । नवनवोन्मेषशालिनी शास्त्रहृदयसमाकलनपटीयसी चास्य शेम्रुषी पश्चपैरेव पुनर्हायनैरजीगणत्सकलशास्त्रग्रस्यम् । अचि-रादेव च

> 'बार्ता च कौतुकवती विमला य विद्या लोकोत्तरः परिमलक्ष कुरङ्गनाभेः। तैलस्य बिन्दुरिव वारिणि दुर्निवार-मंतत्रयं प्रसर्गतं स्वयमंत्र भूमौ॥

इति तत्त्वानुसारतः पण्डितप्रकाण्डस्य भट्टगोपीनाथस्य किल सानन्द-निर्भरं नरीनृत्यते स्म पुनः सुकीर्तिलासिका सकलदिगन्तगतविद्वज्ञनः अवणपुटरङ्गमण्डपे ।

आसीच तादानिकेऽनेहिस श्रीभृशवल (भोंसले )वंशराजधानीभूते सप्तनार (सातारा )पत्तने महाराष्ट्रस्वाराज्यलक्ष्मीविलासस्य सुग्रहीतनामधेयस्य श्रीशिवाजीमोदिनीवल्लभस्य स्नुषा श्रीराजाराममहिषी
श्रीमती ताराबाईति । न खल्ल न विदितं पुरावृत्तमणायेनां यदासीरिकल तदाऽस्याः 'आईसाहेब 'हित नाम्नाऽपि प्रथा। तयाऽपि
पुनः समाद्रायि कर्णोपकर्णिकया विचक्षणपुंगवस्य श्रीगोपीनाथपुण्डरीकस्य खल्ल लोकोत्तरो विस्तमरो यशःपरिमलः। कतिपयदिवसापगमे
सबहुमानपुरःसरं श्रीपेशवेकुलललामेन श्रीवाजीरायात्मजेन 'नानासाहेब 'हत्यपरनामधेयेन वालाजिमहाश्येन श्रीताराबाईवचनादाकारि
किल श्रीगोपीनाथो बालेन्दुनीलिराजधानीतः शालिवाहनीये १६७२
तथेऽब्दे। समस्थापि च निजसविधे महःराष्ट्रभूभालिककायमानायां
निजराजधान्या पुण्यनगयोम् । अहो दिष्ट्रधा खल्वेतत् , यत्सरस्वती

कमलया संगतित । समुपात्तराजाश्रयाण्येव पुनर्विद्वद्दत्नानि विराजन्ते-तमाम् । सुप्रथितैव च भूतार्थैव किल काऽप्यभिगुक्तोक्तिः—

' विनाऽऽश्रयं न शोभन्ते पण्डिता वनिता छताः ' इति ।

श्रीमति बाजीरायतन्जनुषि श्रीनानासाहेबमहानुभावे प्रशासति किल रत्नगर्भामण्डलं राजधानीभूतस्य तादिकस्य श्रीपुण्यपत्तनस्य पुनः सौभाग्यसानुसमाधित्यकासंत्राप्तस्य किं नु नाम वर्णियतन्या लोकोत्तरा वैभवी । यदेतरपुण्यपुरं नाम सरित्पतिरयं श्रोत्रियमौक्ति-कानां हिमाचलोऽयं पण्डितरत्नांनां निवासोऽयं सकलविद्यानां समा-अयोऽयं समस्तकलानां खनिरयं ज्ञानस्य श्रेवधिरयं चातुर्यस्य कासाः रोऽयं पाण्डित्यस्य निकषोऽयं विदुषां सुर्पाद्योऽयं याचकानां चिन्तामणिरयं बदान्यानां कन्दरोऽयं मन्त्रस्य किं पछवितेन नतरां नाम पुनरेताह्यां विषयं वयम्रत्पश्यामो यः किल तादानिके काले नाऽऽसीत्पुण्यभूरे । एतादृशगुणशास्त्रिनि नगरेऽस्मिन्यत्सत्यं श्रीमद्गो पीनाधीयागमनं नाम तम्ने सेलाचुर्णसुगान्धिते सक्कंकुपे गोपयासि खण्ड-शकरापातः । ततः किलाष्ट्रनवैः संवत्सरैः पत्यक्षीकृत्य श्रीभट्टगोपी-नाथीयामनन्यसाधारणीमाईन्तीं १६८१ तमायां शालिबाइनीयायां **बरिद श्रीमन्नानासाहेवभूपालसंगत्यैव श्रीमती राज्ञी स्थललक्ष्या वारा-**वाई दक्षिण्यायासमै भट्टगोपीनाथाय विराज( वाई )क्षेत्रतो नातिदवीः यस्यन्तरे वर्तिनी ' एरकर ' नामकं ग्राममग्रहारी चकार । अहोऽपूर्वः खळु विदूष्ण्यनपक्षपातः, अहो महीयसी दानिभयता, अहो लोकाति शायिनी समयोचितकारिता सुगृहीतनामधेयायाः श्रीताराबाईदेव्याः पण्डितपकाण्डसंग्रहेकपटीयसः भीवाळ जीमुस्जय । आसीतिकल स ग्रामिस्त्रिसमावाधि वाग्दत्त एव पुनरस्य श्रीगोपीनाथस्याभ्याक्षे । परं १६८४ तमे शालिवाहनीये हायने सुदूरदर्शिना श्रीमता श्रीपेशवेकुला-म्बर्गम्बर्गणिना श्रीवाळाजीततुजेन क्षमाधवेन श्रीमाधवेन स्वीकृत्य किल व्यावहारिकी परिपार्टी सनदाख्यपत्रिकयाऽऽसञ्जितः। ततः पुनरेकथैव शरदाऽवरवर्णसंकुले तदेस्करसंवसथै मनागिवापियतामभिः व्यञ्जयता श्रीगोपीनाथेनाऽऽवेदितः श्रीमान्माथदरायः परिवृत्तिसहिष्णु-ताम्ररीकृत्य १६८५ तमे शालिवाइनाब्दे ' साकुर्धी 'नामग्रामं भट्ट-नाम्त्रि पर्यवीष्टतत् । सोऽपि पुनः साकुर्दीग्रामः किल वचन्वितीर्ण

एव पुनरवर्तिष्ट पञ्चद्शाब्दावधिकस्तदुपकण्ठे । ततः १७०१ तमे श्वालिपत्रीये वर्षे श्रीमता सवाईमाधवरायराजेन सनदाख्यया वितरण-पत्रिकया वंशपारम्पर्या विद्वदग्रेसराय श्रीगोपीनायाय पादायि । अन द्यावधि हि सम्रुपजोषं नाम निर्विष्यते प्रायस्त्रयोदश्वतकरभारात्मकः **खल्ज स ग्रामः श्रीगोपीनाथतः** पश्चमेन श्रीधुण्डिराजन**ण**प्त्रा श्रीगोपाल-पौत्रेण श्रीधुण्डिराजशर्मणा श्रोभनकर्मणा परमधर्मणा श्रीलक्ष्मणात्मजे-न । अहो वदान्यतमा यत्सत्यं श्रीवेशवेशुलसंभृताः पुना राजानः । न नुनममन्यन्ताऽऽत्मानं धन्यतमं केवलमाकुर्दीग्रामदानेन, अपि १६९१ तमेऽब्दे श्रीबछालचित्तचकोरचन्द्रिरेण श्रीमाधवेन राज्ञा संव-र्धिष्णुनैव पूर्वजानां द्।तृत्वत्रतं समलंकरिष्णुनैव सुपात्रवितरणेन राज-ल्रक्ष्मी निराकरिष्णुनैव प्रतिभटमत्तयवनस्वचित्तारुत्तुदरणकण्डूमति-मात्रं प्रभाविष्णुना श्रीरमाजानिना प्रतिसंवत्सरं दित्सिकव्यया निजको-श्वस्थानां राजतमुद्राणां पश्चदशशस्या पुनश्च समसभाजि स पण्डितवरः। तदाप्रभृति १७९७ तमशालिवाहनीयाब्दपर्यन्तं पागुक्तां पश्चदशशर्तां प्रतिवत्सरं समुपाञ्चक्षत निष्प्रतिवन्धं श्रीगोपीनाथवंश्याः, ततः किल नातिद्राचीयसाऽनेहसा प्रतिवार्षिकी सार्धसहस्ररूपकपाप्तिः कुण्ठिता, ग्रामः पुनरवर्तिष्ट ।

एवमनवद्यविद्यासमासादितग्रामादिलक्ष्मीकः स्वधर्माचरणचणः पार्वणग्नविरीग्नचिन्द्रकायितसुनिर्मलतरयशः पटल आहिताग्निः श्रीगोर्ण्यानाथभट्टः १७०५ तमाब्दीयफाल्गुने मासि इन्त सहसैव किलाऽऽकारितः कठोरान्तरङ्गेण कृतान्तहतकेन । अहह भो अकारणनिर्घृणता खलु परेतभर्तः । अवितथं पुनिरदमिभधीयतेऽभियुक्तैः—'को नुनाम न स्पृह्यति सद्दस्तुने ' इति । आस्तां तावत् ।

अनेन पुनर्ज्योतस्त्राकृता भट्टगोपीनाथेनापरेऽपि केचन ग्रन्था निर्माणिषत परं तेषु संस्काररत्नमालानाममबन्धो यत्सत्यं सर्वाङ्गहृद्द-यंगमो विराजतेतमाम् । स्मार्त्तयाज्ञिकीयसकलेष्वपि प्रबन्धेषु नूनमयं प्रबन्धश्रक्रवर्तिपदं सलीलमिव संपादयोदित्यत्र निह किलाणीयानपि मितमतां शङ्कावसरः । गृद्यमश्रद्वयीयं श्रीसत्यापादमुनिहृद्यं संजिन्ज्ञासुभिः, स्मार्त्तमयोगोपयोगिनः सुसूक्ष्माननेकश्रुतिस्मृतिसूत्रोद्धृत-वचनसमुद्दापान्दिदृक्षुभिः, प्रासङ्गिकम्भीरधर्भशास्त्रीयान्विषयानिष-

जिगमिषुःभिः, सहजतयाऽन्तराऽन्तरा मोद्धृताञ्ज्योतिःश्वास्त्रीयवचन-स्तोमान्समाचिकल्लायेषुभिः, यं कमपि विषयं प्रतिपाद्यत्वेनाधिकृत्य तत्र संभाव्यमानसंश्वयत्रातनिराकरणपुरःसरं प्रतिपादनशैस्ठी निरीचि-क्षिषुभिः पागेत च संस्काररत्नमालाख्यो गोपीनाथप्रणीतप्रबन्धः श्वरशीकरशीयः । न खलु पुनः कोऽपि विमनायेत किमपि जिज्ञासितं तत्र नालभतेति । प्रबन्धश्रायं १६८७ तमे ज्ञालिवाहनबत्सरे पार्थिः वनाम्नि शुक्के श्रावणमासि विघ्नपतिथौ सोमे समाप्तिमयासीदिति ग्रन्थकृद्वत्यैव प्रतीयते । संस्काररत्नमालासमाप्त्यनन्तर्मेव ज्योत्स्नावृत्तिः पुनः प्रणेतुमारब्धेत्यप्यनुमीयते । अन्यथा हि संस्कार-रत्नमालासमाप्तिसमयामित्र ज्योत्स्नासमापनकालमापे निरदेक्ष्यदृहसिः कृत् । इद्मर्यत्रैकमचर्रयमवगन्तव्यं यत्किल ज्योत्स्नावृत्तिसमाप्तिका-लानुलेखेन, सकलस्यापि पुनः सत्याषाढीयसूत्रस्य व्याख्याने नूनमा-सीद्वलीयसी समीप्सा श्रीगोपीनाथीया इन्त इन्त परमाकालिकपश्चत्व-सद्भावेन न खलु पुनरचटिष्ट तथाविषम् । आतिरोहितमेवैतत्, य-न्मानवेनान्यदेवाभिल्डयते नुनम्तिमात्रमन्यदेव च विभाव्यते भगवत्या नियत्येत्यलं विषादेन ।

त्रियमहाभागा आनन्दाश्रमसुहृदः, उपहृतं खल्वस्माभिः × श्रीगोपीः
नाथभट्टदीक्षितीयं यावच्छक्यं दृत्तं श्रीमञ्ज्ञचः । महीयसो विदुषोऽस्य
लोकातिशायिमतिभाशालित्वस्य भूयस्यः खल्वाख्यायिकाः पुनराप्तैविदृद्धिच्याहृताः, श्रीगोपीनाथभणप्तृपुत्रेण श्रीधुण्डिराजदीक्षितमहाश्चयेनापि च परम्परया श्रवणकर्मीकृता अर्थोद्वितथीभृतः इति चास्सभयं कथितास्तदीया गाथाः शोश्रूय्यन्तेऽस्माभिः । परं विस्तरभिया
नोछिष्ट्यन्ते ।

तार्वीयीकः पुनरस्य सन्याषाढीयसूत्रस्य व्याख्याता श्रीमातृदत्ताः

<sup>×</sup> इदं पुनः श्रीम्ह्योपीनाथीयं वृत्तं संप्रति पुण्यपत्तनिवासिम्यस्तदीयः पौत्रपौत्रेम्यः फार्युसन्कालेनाल्यसंस्थीयपोफेसरिबरुशलंकुतेम्यो घुण्डिरानदीक्षित-महाशयेम्यो महीयोपिः प्रयत्नैः संपाद्य यथाश्चतमेव समुदलेखि । न खलु तत्र संशयावसरः । शकाङ्काविषये यदि मनावप्रमालेत तर्हि क्षमन्तां पुरावृत्तकोविदः, निवेदयन्तु च भृतार्थम् ।

यद्यप्यानन्दाश्रमसंस्थया स्मार्तपश्चद्वयस्येव मातृदत्ताचार्थाया द्वातः समासादि तावन्माञ्येव च पुनराङ्कि तथाऽपि व्याख्याया उपक्रमे मङ्गलाचरणाभावात्, अपि च ' यज्ञं व्याख्यास्याम इति प्रतिज्ञाय दर्शपूर्णमासादयः सहस्रसंवत्सरान्ता ये श्रीता यज्ञा वैतानिकास्ते व्याख्याताः । स्मार्ता इदानीमष्टकादय एकामौ कर्तव्या वक्तव्यास्तेषामु पनयनं प्रधानम्' इति मातृदत्तस्य स्मार्तमूत्रस्य व्याख्यानोपक्रमः ग्रन्थेन, तथा च—

मातृदत्तप्रयोगस्तु नैतत्सूत्रार्थसंमतः । आपस्तम्बानुसारी हि तत्रःतत्र प्रकादयते ॥

इति श्रीवाञ्छेश्वरसुधीविरचिताहरण्यकेशिसूत्रव्याख्यानोपक्रमीयपद्यस्थेनोल्लेखेन, अन्यच " अन्वारम्भणीया तु चतुर्दश्यां कार्या, इति
हिरण्यकेशिवृतौ मातृदत्तीये " इति विकृतीष्टिमधिकृत्य प्रथमपरिच्छेदीयनिर्णसिन्धौ पण्डितमकाण्डेन श्रीमता भट्टकमलाकरेण समुद्धृतायाः
पङ्क्तेः स्मार्तसूत्रव्याख्यानेऽसद्भावात्सकलमपि सत्याषाढीयं सूत्रं
श्रीमातृदत्ताचार्यो व्याख्यदिति संशीतिविधुरं प्रतीमः । स्याद्य्यलं
कचित्।

कत्योऽयं पुनर्वहाभागः श्रीमातृदत्ताचार्यः कतमस्मिश्च समये भाः रतीं भूमिं भूपयामासेति न वयं पारयामो नूनं प्रतिपाद्यितुम् । पर्वेः तन्नानृतं यत्, परमरमणीयश्चोकस्य श्रीमतो भट्टकमलाकरस्य निर्णेः यसिन्धुकृतः पात्तनोऽयं श्रीमातृदत्त इति । ' अन्वारम्भणीया तु च तुर्द्द्द्यां कार्या, इति दिरण्यकोशिष्टत्तौ मातृदत्तीये ' इत्यादिना श्रीक-मलाकरभट्टीयोल्लेखेन श्रीमातृदत्तस्य भट्टकमलाकरतः पारमवन्वं निर्वि-चिकित्समेव सिध्यति। निर्णयसिन्धुग्रन्थावसाने तद्ग्रन्थसमाप्तिसमयं \*

वसुऋतुऋतुभूमिते शकेऽब्दे नरपतिविक्रमतोऽथ याति राँद्रे। तपसि शिवतिथौ समापितोऽयं रघुगतिपादसरोक्हेऽर्पिनश्च॥

इति पद्येन श्रीक्षमलाकरः प्राचकाशत् । अयमत्र सारः — विक्र-मीयः 'वसुऋतुऋतुभू 'शब्दवाच्यः १६६८ तमः संवत्सरो नाम श्रालिवाहनीयः १५३३ तमो वत्सरः । तस्मात्पष्टिमब्दान्व्यवकल्लय्य कमलाकरीयं जन्मसमयं प्रायिकत्वेन यदि वयमनुपायाम तर्हि १४७३ तमे शालिवाहनीयेऽब्दे कमलाकरजननावसर इति पर्यवस्यति । याद-चतः प्राक्तनो मातृदचाचार्य इति निष्पनीपदीति स्म । अन्ये चानेन प्रणीता ग्रन्था नो नो नूनं श्रुतिपथ उपारुक्षन् । रुद्रभाष्यं, हिरण्यके-श्रिश्रौतप्रयोगः, इति ग्रन्थद्वयं व्यरस्चत्युनस्यमाचार्य इति कश्चिदुः हिन्ल्यन न तत्परं बाद विश्वसिमो वयम्।

त्रियमहाभागा निवेदितोऽस्माभिः श्रीमद्भश्यो मातृदत्ताचार्यः । उपदर्शिताश्र युक्तयः । इतः परं श्रीवाञ्छेश्वरसुधियं परिचाययितुं श्रीमतः समभिल्ण्यत्यास्माकीना किल लेखनी ।

तुरीयः पुनरस्य सूत्रस्य हत्तिकृच्छ्रीमान् पण्डिनोत्तंसो बाञ्छेश्वर-

<sup>\* &#</sup>x27;वसुऋतुऋतुः ' इत्यत्र 'वसुऋतुऋतुः ' इति भिन्नाभिन्नस्थाने भिन्नाभिन्नकाले च मुद्रितेषु पुस्तकेषु पाठो नयनपथातिथिभैवति। ऋतवः पञ्च। ऋतवश्च पुनः
षट्। शतेनान्तरं विपरिवर्तेत । नातिप्राचीने प्रन्थसमाप्तिमये पुनरियदःतरं बाढं
न खलु सिह्ण्णुतासहस् । बहुत्र लिखितेषु मुद्रितेषु च पुरतकेषु 'वसुऋतुऋतु '
इति पाठस्यैव दर्शनात् , ऋतुशब्दविद्यविद्यस्वीकरणे छन्दोभङ्गदुष्ट्या, १५६८
तमे विक्रमसंवति तिस्मन्नेव पद्येऽग्रिमरीद्रादिकालवर्णनस्यासद्भावाच ऋतुपदसंविलितपाठो नतरां संजाधरीति । 'ऋकः' इत्यक्षर्योर्लिपसाद्ययबाहुल्येन संमाव्या तत्र आनितः ।

सुधीः । आदितः षोडग्रप्तान्ता, चतुर्विग्रप्ते सप्तमपटलान्ता च सुधियोऽस्य वृत्तिर्महीयसा प्रयत्नेनाऽऽनन्दाश्रमसंस्थया समुपार्जि । नवमे भागे च पुनरस्य चतुर्विग्रप्तीया वृत्तिर्मुद्रापिताऽपि । प्राक्तनानां प्रश्नानां, तन्मुद्रणावस्थातः प्रागनुपलब्धेः पुनरन्येषां द्वत्तिकृतां द्वत्तीनां समुपस्थितिसत्त्रपा च न खल्ल तादानिके काले वाञ्छेश्वरीया षोडग्रम्थानां दृत्तिरवसरमल्लिष्ट । श्रीवाञ्छेश्वरस्य पुनरियं वृत्तिरपि नृन्मेकान्ततो महादेवगोपीनाथदीक्षितयोवैज्यन्तीज्योत्स्नावृत्त्योरिवाति । महादेवगोपीनाथदीक्षितयोवैज्यन्तीज्योत्स्नावृत्त्योरिवाति । मात्रं सोष्ठवसौभाग्यमावहति । वृत्तावेतस्यां । हे समुच्छलन्तीव पुरुद्द्रणि पुनः प्रमाणानि श्रीतस्मार्त्ति । एतस्या दृत्तेः परिशिलनं नाम नौकासमाश्रयणमेव सूत्रसागरस्य परं पारं गन्तुं, विपिनमिव बहुश्चतत्त्वस्य, वश्चीकरणमिव श्रीतितिकर्तव्यतायाः, सोपानाधिरोहणमिव ज्ञानस्य । अहो पाण्डित्यं, अहो वैदुष्यं, अहो प्रतिभा खल्ल श्रीमतो विद्वद्वरिष्ठाग्रेसरस्य वाञ्छेश्वरसुधियः । सर्वथा दृद्यंगमा चेयं वृत्तिः श्रीतरिकानां क्षेमंकरा निष्यादित्यत्र न पुनः स्तोकोऽपि संदेदः ।

संप्रति पुनः श्रीवाञ्छेश्वरस्य पीविंकं किमपि कुलवृत्तादिकमुपहर्तुमिच्छामः। प्रायेण किल प्राचीनाः केऽपि कवयो भाष्यप्रणेतारो वृत्तिकृतो वाऽऽरमाकं स्वकीयस्थानकालतंशोपनामादिकथनमि निज-श्राधामिय चेतिस कुर्याणाः पुनरेकान्ततस्त्ष्णीकामासेवन्ते स्म । तत्थ यरसस्यं क्रिक्यन्तितमां तदीयचरितिजज्ञासामणियनां चेतांसि । अहो चित्रीयते, प्रमोमुद्यते चान्तरङ्गं खल्वस्माकं श्रीमता वाञ्छेश्वरेण नाङ्गीकृतमेतदात्मचरितमञ्जूषोद्धाटने पुनरौदासीन्यव्रतम् । न पुनः केवलं मञ्जूषेवोदघाटि, तद्भतानि किल महार्घवनित रत्नान्यि दर्श- यितुं नाभायि । अयं हि पुनर्वृत्तिकृत्प्रवरः श्रीमान्वाञ्छेश्वरो नैजं कुलवृत्तादिचारेतं स्वयमेव सामीचीन्येन सत्याषाढसूत्रायाद्यपश्चया- ख्यानोपोद्घाते प्रसङ्गतः समवर्णयत्कितिचिद्धः पद्यैः । यदि पुनस्तान्येव पद्यानि विलेखितुं प्रवर्तेपहि तहिं प्रभीपयते खलु विस्तरोऽस्मान् । अतो हि नाम तत्त्वयगतसारेण श्रीमन्तं वाञ्छेश्वरं प्रवोधियतुं किल सभीहामहे ।

स्विदित्रभेवास्ति खुळ दाक्षिणात्ये भारतभूमिभागे श्रीमति कवेरज-सरिचीरे प्रथितेश्वर्ये तञ्जापुरं नामानुचमं राजस्थानम् । तत्र स्वपता-प्रमार्तण्डनिर्जितारातिसंघसंतपसा निजकीतिराकाजैवातुकचन्द्रिकाधः बिल्पिबिश्वदीकृतदिङ्गण्डलाः श्रीभीसलीयान्ववायजा आसांचित्रिरे राजानः । तद्मात्यकुलोत्पन्नस्य श्रीवाञ्छानाथस्य माहिपञ्चतकप्रणेसुः कवे: मणप्ता मात्रवार्थनप्ता श्रीनरासिंहपुत्रः कुम्भकोणनिवासी होज्ञनि-कर्णाटजातीयः श्रीमदीव्यरशास्त्रि-श्रीनिवासाचार्थ-अहोबलपण्डितपुं-गवानामन्तेवासी श्वरम( सर्फीकी )पहाराजनिकटवर्ती च श्रीवार **ङ्ग्रेश्वरः प्रागुक्तः । ए**तत्कृतसूत्रवृत्तेर्नाम तु महालिङ्गेति । एतेन पुन-र्महाविदुषाऽऽचार्यस्वामिवर्थैः पाठनपीठे नियुक्तेन, षड्दर्शनीरहस्यं युनरध्यापनकर्मतामनायि । अलमकार्धीचार्यं तञ्जापुर( तंजावर )-संस्थाने. पेशवेशासनकाले पुण्ये पुटभेदने, श्रीमहीशूर( हीसर )-राजधान्यां श्रीमुंमहिकृष्णराजविदयरसंसादे च १७३० तमे शालिवा-हुनीयेऽब्दे धर्माधिकारिपदम् । स विद्वान किलैकदा श्रीमत्काशिक्षेत्र-विवासया प्रतिष्ठमानः श्रीकृष्णातीरनिवासिभिः पट्टवर्धनवंशस्थैः श्चाभिः समगमत । अनेहसि च तादिके तेषां श्रीमतां पट्टवर्धनपभूणां सुनीतिमन्तः सुधर्माणः, किपगोत्रावतंसायमानिलमयेकुलसरस्वत्की-स्तुभायितानन्तात्मजसस्वारामगभूतयोऽमात्या अवित्सन्त । ' जोगः ' इत्याख्योऽपि तदमात्यमण्डलान्तर्गतः कोऽपि सुभंगुत्र पुरुषोऽवर्तिष्ट । श्रीमन्ती लिमयेजोगी तु श्रीहिरण्यकेशिसत्यापाढसूत्रिणौ श्रीत्रस्मार्तप-रायणी । लोकंपृणयज्ञ स्थास्यासाधारणी विद्वत्तां विज्ञाय श्रीमद्भयां ल्लिमयेजोगाभ्यां सपश्चयं सत्रवृत्तिमणयनार्थं संपार्थितो विद्वद्याणीः श्रीवाङ्गेश्वरपण्डितो वस्वग्न्यद्विक्षिति( १७३८ ) मितश्वके श्रीमच्छालिः बाहनीये श्रीसत्यापाढीयं सूत्रं व्याख्यातुं समुपाक्रमीत् । समापयच्च सकलस्यापि सुत्रस्य महालिङ्गाख्यां दृतिष् । त्रथममारभ्य पोडशा-ध्यायाश्रतिविश्वश्वाध्यायः, संहत्य सप्तद्शाध्यायाः सन्त्येव खलु पुन-रानन्दाश्रमीयसंग्रहे । तदितरे नोपलब्धाः । अनेन पुनर्भहाविदुवा भाइचिन्तामाणीः ( भाइदीपिकाच्याकला ), बौधायनसूत्र( सोम )-ब्याख्या, दत्तकचिन्तामणिः, श्राद्धांचन्तामणिः, काकनालीयबादार्थः, वेदान्तसूत्रार्थाचेन्तामणिः, मलमासानिर्णयः माहिषञ्चतक्रव्याख्या, एवपादयो ग्रन्था निरमायिषत । एतस्य पुनः श्रीमतो वाञ्छेश्वरस्यावः स्थितिसमयस्तस्यैत वचनतः स्फुटा भवति—

'सरसक्तमनीयवचनः श्ररममहाराजानिकटवर्ती च ' इति । 'वस्वग्न्यद्विक्षिति (१७३८)मितशके वाञ्छेश्वरः सुधीः । हिरण्यकेश्विनां सूत्रं व्याख्यातुम्जुपचक्रमे ' इति च तद्वचनद्वयम् ।

शर्भ(सरफोजी) राजस्य महीमण्डलशासनकालः १७२० तमय-त्सरमारभ्य १७५४ तमवत्सरं यावत् । अत एव च श्रीशालिवाहन-स्याष्टादश्यां श्वाद्ध्यामेतस्यावस्थितिकाल इति विस्पष्टमेवेतत् । = माहिषश्चतककर्ना श्रीवाञ्छानाथः पुनरेतस्येव प्रियामहः ।

> ' माहिषं श्वतकं येन कृतं विद्वन्मनोहरम् । तस्य नप्ताः + माधवार्यपीत्रः श्रीनरसिंहतः । स्टब्यजन्माऽपीतशास्त्रः श्रीमान्वाब्छेश्वरः सुधीः ॥

इति तदीयेनेव वचसा विशदी भवति । तेन च प्रतीयते पारम्गर्थ-प्राप्तमेव पुनरेतस्य वेदुष्यम् । द्वत्तिकृदयं श्रीवाञ्छेश्वरसुधीर्न किल केवलं तद्धोरमण्डल एव कृतावासः किंतु कुम्भकाणे श्रीकाशीक्षेत्रे दुण्यपत्तने महीशुर्संस्थानेऽपि विहितवान्वासमिति प्रतीयते ।

व्यासं वासिष्ठनप्तारं शक्तेः पात्रमकरुमपम् । पराशरात्मनं वन्दे शुक्रतातं तपोनिधिम् ॥ इति ।

वित्राहसंस्कारे कन्यादानसमये यत्रं दाक्षिणात्या 'अमुक्तरार्मणः प्रपीत्राय 'इत्युः चार्यन्ति तत्र द्रविडदेशीयाः संपति 'अमुक्तरार्मणो नष्त्रे ' इति व्याहरन्ति ।

<sup>=</sup> माहिषरातकप्रणेता श्रीवाञ्छानाथः ( व छकविः ) नागपुरीयभोसछवंशाश्रित इति श्रीकरबीरराजगुरुः श्रीनिवासपण्डितः ( रावजीमहाराजः ) स्वकृतमाहिपरात-कव्याख्यानोपकमे प्रत्यपाद्यत् , परं त्दुपरितनविवेचनेन पुरावृत्तज्ञानामावमूछकः-मिति बोद्धन्यम् ।

<sup>+</sup> अत्र नष्तृपदं ' न पतिति पितरो येन ' इति केवलयौगिकव्युत्पस्या प्रण-ष्तृ( पणदु ) गरं मन्तव्यम् । द्राविडेचु तथैव व्यवहारात् । संदृश्यते च पुनरन्य-न्नापि तादृशः प्रयोगः---

अथैतस्य सूत्रस्य पश्चमः पुनर्ग्याक्र्यक्रिमहादेवदीक्षितः । अनेन खल पह्विसप्तिविश्वधर्मसूत्राख्यपश्चाद्वित्यं न्याख्यातम् । एतस्य पुनर्ग्याख्याया ' उज्ज्वला ' इति नामधेयम् । असौ हि वैजयन्तीकृतो दीक्षितमहादेवाद्धिन्न एव । गमयति खल्विममर्थं तदीया न्याख्यानसर- णिरुज्ज्वलेति पुनर्गरं च वृत्तिनाम । अन्यथा हि कथं नु नामैक एव न्याख्याकृतस्त्रीयवृत्तेः परिवर्तयेन्नामधेयं, कथंकारं च पुनराद्यमश्चर्षं न्याख्याय तद्ध्रगानेकोनिविश्वतिमश्चानुज्ज्ञित्वाऽन्तिममेव द्वयं न्याख्यायात् । ततश्च प्रतीमोऽयं पुनर्भिन एव पूर्वस्मान्महादेवदी- क्षितादिति ।

अस्यापि पुनरुज्जत्रलानामवृत्तिः सर्वाङ्गमनोज्ञा । एतां खरुववली-कमानानां संतोतुषीति नश्चेतः । अत्र हि सुगमिगति समुपन्यस्य प्रायः सूत्रस्थं नैकमपि पदं परित्यक्तम् । तेन च खलूज्ज्वलेयं बालबोधिनी संद्वता। अयं पुनरुज्ज्वलारचिता महादेवः कदा कं वा जनपदं कतमं कुलं वाऽवतंसयांचकारेति दृढवद्धपरिकरा आपि वयं इन्त लेश-तोऽपि निर्णेतुं नाशक्तुप । १७४१ तमें शास्त्रिवाहनीयेऽब्दे निजं हिरण्यकेदपाह्निकापरपर्यायमाचारभूपणं समापयितुः ' ओक 'इत्युपाह्नsaraकपण्डितस्याऽऽचारभूपणे महादेवक्कतोज्ज्वलाया बहुश चल्लेखतः स्डयम्बक्ततः प्राचीनत्त्रं पुनरेकान्तोऽस्योज्ज्वलाविधातुः भवति । एतेन प्रणीताः पुनरत्ये प्रत्था नास्माकं श्रवणसरणिमाययुः। पष्टो व्यास्त्याकृतु दण्डवतीत्युपनाकिस्त्रकाण्डमण्डनाचार्थविरुदालंकृतः श्रीमहादेवदीक्षितः। एतेन खलु सत्यापादीयसूत्रस्यैकादशप्रश्रमारभ्याः हाद्श्वप्रशान्ता अष्टी प्रशाः, एकविश्वद्वाविश्वत्रयोविशा इति त्रयः प्रश्नाः, पश्चिंशः प्रश्नश्च चन्द्रिकारूपव्यारूपया संकलिताः । पितृमेधीयं पुनर्हाविश्वैकोनिश्रिश्रश्रयुगुलं वैजयन्त्याख्यव्याख्यया च सना-थितम् । सांवितिकः पुनर्यं दण्डवतीत्युपाह्वमहादेवदीक्षितमहाशयः कर्नाटकीयधारवाडवत्तने हारीतवंशभूषणायमानं समविच्छिननेकसोमः पीथिपुरुपकुलसमुद्ध् ं तैतिरीयापस्तम्बशाखिनं सोमयाजिनं निजपि-तरं शिवदीक्षिताभिषेयं श्वाछिवाहनीये १८०६ तारणनाम्नि संवत्सरे प्रादुर्भूय कृतार्थयांचकार् । ततः कृतोपनयनः श्रीदीक्षितमहाभागः श्रीनिद्वदूररङ्गपूरीपनामकमहादेवशास्त्रिवराभ्याशे विदितवेदाध्ययनः

परिकालितश्रीतस्पार्तयाञ्जिकविषयश्र विदृद्दत्नस्यायचूडामणिपदवीभूषि-सोपयाजिनामाम्रहोत्रीत्युवाभिक्वश्रीतमण्णाचार्याणां श्वासाध्ययनं विहितवान् । ततश्च महाश्चयेनैतेनाऽऽपस्तम्बस्त्रभाष्यं विरच्य पुनरितरेषां च सूत्राणां हत्तीर्निर्माय श्री १०८ शिवगङ्गाप-ठाशीश्वरजगद्धक्तंकराचार्यस्वामिचरणारविन्दयुगुले स्वकीयग्रन्थाः स-म्रुपाइ।रिपत । श्रीस्वामिचरणाश्च समीक्ष्य तान्सकलानपि ग्रन्थान्त्रिः ब्राय च पुनरस्य महानुभावस्य श्रीमहादेवदीक्षितस्य ग्रन्थगुम्फनचातु-रीमेनं ' त्रिकाण्डवण्डनाचार्यः ' इति विरुदेनावतंसयांवभूवुः । महाक-र्भेठः पुनर्यं त्रिकाण्डवण्डनाचार्योऽग्निष्टोववाजपेयसौत्रावणविहाार्प्रचय-नादिभिः क्रतुभिर्भगवन्तं पर्शात्मानं समाराध्यामास । अगुम्फीचायं हीत्ररत्नमालासंस्कार्रत्नमालाशान्तिरत्नमालादीन्यवन्धान् । एतस्य पुनः सुगृहीतनामधेवस्य श्रीदीक्षितमहादेवस्य कौटुम्बिकोपजीविकार्थ कुछपुरोधसमेनं कोऽपि वदान्यमव एः किल महामहनीयो 'देशपाण्डे ' उपाभिरूयो भूरिणा भूमिवितरणेन सभाजयामास । निवसाति चायं श्रीदण्डवती महादेवदीक्षितमहाश्रयः श्रीधारवाडपत्तने श्रीतस्मार्तकर्पै-कपरायणः संपति ।

आपि माननीयाः समुपहृतं खल्बस्माभिः षण्णामपि वैजयन्त्यादि-वृत्तिकृतां महीयसा प्रयत्नेन यावत्संकलितं वृत्तं श्रीमद्भयः ।

अथेदानीं श्रीसत्याषाढिहरण्यकेशिसूत्रे हठादिवाऽऽधुनिकैः कैथिदु-द्धावितान्कांश्चिदाक्षेपान्सपमाणं समूलकापं किषत्वा परमार्थ प्रकृयाप-यितुमभिल्लषामः । अवसरः खल्वयं श्रीसत्यापाढीयसूत्रविषये श्रुति-सर्गिम।रूढानां लोचनपथातिथीभूतानां वाऽऽक्षेपाणां निराकरणस्य, तिद्विषयमित्रकृत्य किंचित्पस्तोतुं पद्यत्तानां नूनमस्माकम् ।

तत्रायमादिम आक्षेपः---

लुप्तपायमिदं सूत्रं दैवादासीस्कविस्काचित्। दक्षिणस्यां ताम्रपण्योस्तीरेष्वेवेदमाहृतम् ॥

इति वैजयन्तीन्याख्याकुन्महादेवीयं न्याख्यानोपक्रभगतं पद्यं प्रमार णीकृत्य ' आपि मध्य इदं सूत्रं छप्तमासीत्तस्माच्छाखा विच्छिनेत ' इति सोत्पासमाक्षिपन्ति केचिदाक्षेप्तारः । न पुनः कतमस्मात्कालःदा-रभ्य कियदविधकं कालं यावल्छ्यमासीत्तिविदिशन्ति । परं न जानीमो वयं ताहगर्थान्वेषणे हह बद्धपरिकर। अपि प्रागुदीरितमहादेवीयपद्ये कस्य वा पदस्याऽऽक्षेष्तृभिः समुद्धावितोऽथों निष्णद्यत हति ।
छप्तप्रायमिति पदस्य ताहगर्थ संभावयंथ चेत्र नैतरसमञ्जसम् ।
'प्रायणे छप्तं छप्तप्रायम् 'हति हि तस्य समस्तपदस्य विग्रहः । सुप्तुपेति समासः । प्रायःशब्दोऽत्र 'प्रायो भूम्न्यन्तगमने 'हत्यप्तरात्,
'तुल्यबाहुल्ययोर्गि' हति विश्वकोश्चाच प्रोपसृष्टाद्यतेष्यि पोषसृष्टादेतेर्वा 'एरच् ' (पा० सू० ३।३।५६) हत्यचि निष्पन्नो बाहुल्यवाची । यथा—प्रायेण भोज्या ब्राह्मणाः । बाहुल्येनेत्यर्थः । यथा वा
साहित्यदर्पणे —

तस्कराः पण्ड्का मूर्खाः सुखपाप्तवनास्तथा ।

लिङ्गिनइल्जिकामाद्या आसां (वेदयानां ) पायेण वल्लभाः ॥ इति । सन्दर्भनावसम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सोधस्यति स प्रस्तवधाः

उक्तोदाहरणद्वये पायशब्द उक्तानां बाहुल्यं बोधयति न पुनरवधा-रणम् । एवं परःकोटिषु वाकयेषु प्रायशब्दो बाहुल्यार्थनोधक एव दरीहरूयते न पुनरेकान्ततः सर्वथालोपात्मकः । अतः प्रकृतमहादेवीय-पद्यस्थलुप्तपायशब्दोऽपि सत्यापाढीयाहरण्यकारीसूत्रलिखितपुस्तकानां नतु श्रोतस्मार्तयाञ्चिककर्मपारम्पर्यागतभचारस्य बाहुल्येन लोपं सूच-यति नतरां लिखितपुस्तकानामपि सर्वात्मनाऽभावम् । एतावना लुन्न-प्रायशब्दस्य परमाणुतोऽपि लुप्तार्थकत्वासंभवात्, ताहशार्थकान्यपदस्य तिस्मन्पद्ये लेशतोऽप्यसद्भावात्, 'दैवादासीत्कचित्कचित् ' इति तत्सूत्रपुरतकसत्तावोधकाग्रिमग्रनथिरोधाच महादेवीयं लुप्तमायमिति पदं हेतृकृत्य केषांचित्कलुषीकृताशयानाम् 'अपि मध्ये इदं सूत्रं लुप्त-मासीत् ' इति साधिक्षेपं विधानं सूदुरं प्रक्षेप्तन्यम् ।

वैजयन्तीकृदुक्तस्य लुप्तपायमिति पद्यस्य नूनिमद्मेवाऽऽक्तमवः बोद्ध्यम् — यदा किल पण्डितमकाण्डो महादेवदीक्षितमहाभागो हिरण्यकेशिसूत्रं व्याख्यातुं प्रावर्तिष्ठ तदानीं प्रायः श्वतकत्रितयतः प्राक्तने काले यथेदानीं सुद्रणपन्दिरादिसद्भावात्पुस्तकपाप्तिसीलभ्यं, तथा तत्काले सुद्रणकलाद्यभावात्पुस्तकपाप्त्यसीलभ्यात्, लिखित-पुस्तकानाममाचुर्यात्, सत्स्विप वा केषांचिदभ्याशे लिखितपुस्तकेषु प्रणाश्वशङ्कत्याऽतिमात्रपयत्नसमासादितपुस्तकानां पुनरात्यन्तिकविश्वान्साहते वितरणापदृत्तेश्व तत्सूत्रपुस्तकसंपिपादियपया प्रयत्नानोऽपि कंचित्कालं तल्लक्षुमनीशानः सहजतयैबोदलीलिखत्, न पुनलेंपानः स्यातं लक्ष्मपामित्यादि । नो चेत्कथं नु नाम 'दैवादासीत्कवित्कः चित् ' इत्यिमि सूत्रपुरतकसत्ताधायकं महादेवीयं विधानं सांगत्यं भजेत । सत्येवं लिखितपुरतकदौर्लभ्यमात्रमाचक्षाणेन श्रीमता महादेवेनोलेखितवचसो वटपिष्पलम्लन्यायेन केश्वन महाभागैविषर्यस्य लक्षमायश्रव्दार्थं मकल्प्य च पुनरवास्तवपर्थं विद्यतं 'अपि मध्य इदं सूत्रं लक्षमासीत् ' इति विधानं कियतांऽशेनावितयभावं दोकेत तिद्वमर्शपटिष्टाश्चतुरचेतसः सुधिय एव विभावयन्तु ।

यत्तु केनचिद्रश्विधानैकचतुरेण व्युत्पन्नकुलललामेन स्वमतोपष्टस्भार्थ 'दैवादासीत्कचित्काचित् ' अत्रत्यस्य कचित्कचिद्ति पदंद्वयस्य ताम्रपर्णातीरस्थग्रामपत्तनाद्यधिकरणविषये संबन्धमकृत्वैव मकएष्य च तं सूत्रमताध्यायविषये हटादिव 'केचन केचन प्रश्नाः—
अध्यायाः—मयाऽऽसादिताः 'इति महादेवीयोऽभिषायः प्रतिपाद्यते,
तत्पतिपादनं त्वितिरभसोक्तत्वादत एव फल्गुतमत्वाच नाऽऽदर्तव्यम् ।
यतः—' यत्तं व्याख्यास्यांमः 'इति सूत्रव्याख्याने श्रीमान्वैजयनतीकृत्महादेवः सप्तविक्षतिपश्चात्मकहिर्ण्यकिशिस्त्रस्य यथानुपूर्व्यं
समासतः प्रश्नाङ्किनिर्देशपूर्वकं स्वलप्रश्नगतिषयान्निरदिश्चत् , यदि
पुनर्विकृत्समग्रं सूत्रं नालप्यत, अपि नाम कथं तिर्हं सर्वेषामिप
पश्चानां विषयानाख्यातुमक्ष्यत् । तस्मादामृलचूढं सत्याषादृहिर्ण्यकेशिसूत्रं श्रीमहादेवः समासादिनवानित्यत्र न खलु बिन्दुमात्रोऽपि
संदेहावसरः ।

अत्रेदमवधेयम् — स्ववाचकोत्तरपायशब्दोदितेन स्वबाहुल्येन स्व-व्यतिरिक्तार्थस्य काचित्कत्वं सूच्यते । अत्र च सूत्रशब्देन सूत्र-पुस्तकमुच्यते । तत्र छप्तपायमित्युक्तौ लुप्तव्यतिरिक्तस्य विद्यमानस्य सूत्रपुस्तकस्य काचित्कत्वं सूचितं भवति । तदेव च 'दैवादासीत्कवि-रक्षचित् ' इत्यनेनाभिहितम् । तत्र कचिदित्येनाधिकरणतया निर्दि-ष्टोऽर्थ उत्तरार्थेन स्पष्टीकृतः । उत्तरार्थं चैवशब्दघटितत्वाम विधा-यकं किंतु व्यवच्छेदकम् । एव एव चास्य श्लोकस्यार्थः पूर्वोत्तरार्भ-संगतिपूर्वकः संदृश्यते । पागुक्ताक्षेपकप्रदर्शितप्रकारेण यादे 'इदं सूत्रभित्यस्यैतत्सूत्रान्तर्गता वहनः प्रश्ना लुप्तः ' इत्यर्थः, तथा 'दै-

बादासीत्कवित्कविदित्यस्यैतत्सूत्रान्तर्गताः केचित्मश्रा इत्यर्थः, तहिं तद्विश्रदीकरणग्रुत्तरार्धेन न संभवति । उत्तरार्धे हि ताम्रवर्णीतीररूपो देशविशेषः पद्शितो नतु पश्चविशेषः । अथान्यदेव तद्पूर्व किंचिदुक्तं नतु पूर्वार्धस्य विश्वदीकरणिमिति वैयात्येन ब्रूषे चेत्, द्वयोरर्षयोर्मिथोऽसंबद्धार्थपतिपाद् हतापत्तिः । तत्रत्येवश्रब्दानर्थक्यापात-अ । किचेदं सुत्रमित्यनेन किं समग्रमेतत्सूत्रं परामृश्यतेऽथवा तत्रत्या-बान्तर्वाक्यव्यक्तयः । नाऽऽद्यः । कविदित्यनेन निर्दिष्टानां प्रशानां तादृश्यसमग्रस्त्राधिकरणत्वासंभवात् । नान्त्यः । लुप्तपायिवदं सूत्रपि-त्यस्यैव हि, आसीदित्यत्र कर्तृतया संबन्धः । यल्छप्तपायं तदेव कचि-दासीदित्यर्थः । सूत्रपदस्य समग्रसूत्रार्थबोधकत्वाभावे याः सूत्रव्य-क्तयो लुप्तास्तद्त्याः काथिदियन्त इत्यतो लप्तपायमिदं सूत्रमित्यनेन षोषितस्याऽऽसीदित्यत्र कर्तृतया संबन्धो दुर्वचः। किंचदं सूत्रमित्यत्रेदं-शब्देन सूत्रव्यक्तिविशेषस्य परामशों दुर्छभः। बुद्धिस्थस्य व्याचिख्या-सितस्य समग्रस्येव परामर्शो न्याय्यः । अथ यल्लुप्तं तस्य विद्यमानत्वं कथमिति विरोधस्तु नोद्भावनीयः । देशभेदेन विरोधपरिहारात् । पायकचिच्छब्दाभ्यां चैतदेव सूचितं भवति । उत्तरार्थेन चैतत्स्पष्टी-कृतम् । कचित्पदेनास्पष्टतया निर्दिष्टो देशविशेषस्ताम्रपर्ण्यास्तीर इत्यनेन स्पष्टीकृतः। एवशब्देन व्यवच्छेयतया प्रदर्शिनं देशान्तरं लोपस्याधिकरणमुक्तिमिति । एतेन गगनमण्डले चित्ररचनाचातुरीं प्रद-श्रंयन्त आक्षेप्तारः परास्ताः।

अथ ताविद्धरण्यकेशिसूत्रस्य महाप्रामाणिकधौरेयपण्डितपकाण्डग्रन्थ-कारकृतोल्लेखकालदृष्ट्या मनागित विचारं विधातुमिच्छामः। तत्राऽऽ-दो श्वालिवाहनस्य पोडशसप्तदशाष्टादशेषु श्वतकेषु हिरण्यकेशिसूत्रस्य लिखितपुरतकानामानन्दाश्रमसंस्थायां संपति विद्यमानत्वात्, नाति प्राचीनायां मिताक्षराया बालंभट्ट्यारूपटीकायां बहुत्र हिरण्यकेशिसू-त्रोल्लेखात्, वैजयन्तीज्योतस्त्रामहालिङ्गा(वाञ्छेश्वरी) उज्ज्वलादिव्या-रूपाः प्रणेतृणां श्रीमहादेवदीक्षितभट्टगोपीनाथवाञ्छेश्वरमहादेवादीनां गतश्वतकत्रय एव वर्तमानत्वाच तदानीतनी हिरण्यकेशिसूत्रसत्ता तु निर्वाषेव। शालिवाहनस्य वोडश्याः शताब्दयाः पूर्वदले पश्चद्श्याः श्वताब्दधा उत्तरदले चावस्थितिभाजा महामहनीययश्वसा भट्टकमला-करेण स्वप्रणीतनिर्णयसिन्धी मातृगोत्रजविचारादिस्यलेषु ' अंथाह्नाः तबन्धोः पुरोहितपवरेणाऽऽचार्यप्रवरेण वा ' इत्यादिसत्याषाढीयाह-रण्यकेशिसूत्रविपयकोळेखो बहुत्र पार्दार्श, तेन च बालिबाइनीये पश्चद्शशतकं नाऽऽसोद्धिरण्यकांशसूत्रलाप इति संसिध्याति । तथेन िर्णयसिन्धो कमलाकरतः प्रायः शतकेन शतककरुपेन शतकाधिकेन वा कालन प्राक्तनस्य हिरण्यकेश्चिसूत्रव्याख्याकृतः श्रीमातृदत्ताचाये-स्य प्रथमपरिच्छेदे विकृतीष्टिकालनिर्णय उल्लेखतश्चतुर्देश्यां तत्पूर्वस्यां वा श्रताब्दयां निःसंदेहोन्मेषं हिरण्यकेशिसूत्रं जागरांचकारैव । तथा च १२१८ तमाद्वत्सरादारभ्य १३०८ तमं शालिवाहनीयं संवत्सरं यावत्सत्ताजुपां श्रीमाधवाचार्यापरनामधेयश्रीमद्विद्यारण्यस्वामिनामथर्द-संहिताभाष्योपोद्घाते ' ये इं व्याख्यास्यामः । स त्रिभिवेदैविधी-यते ' इत्युह्धेखेन, तथा चान्यत्रापि ' जैरा' गच्छक्ति परिघत्स्व वासः '(का०१ अ०१ सू०२२) इत्याद्युद्धेस्त्रैश्च त्रयोदशज्ञत-केऽपि स० हि० सूत्रसद्भावो नूनमभूदेव । ततोऽपि पाचीनतमे समये भूयसां इश्वेन द्वादशे शालिवाहनीये शतके व्वस्थितिभाक् श्रीमद्वरार्कः स्वनणीतायां याज्ञ बल्क्यरमृतिटीकायामपराकीभिषायानाचाराध्याये विवाहमकरण एकोननवतितमे पद्ये 'यदाह सत्यापाढः — नै स्वामित्वस्य भार्याया० प्रतिनिधिविद्यते ' इति हि० सूत्रमुछिछेख । तेनापि विश्वदी भवति द्वादशेशतके स० हि० सूत्रं पुनरेकान्ततो बोभ-बीति स्मैबेति । एवमपि १८७४ स्त्रिस्ताब्दे (बनारसिनिंटगपेस) इत्याख्यम्रद्रणमन्दिरेऽङ्कितस्य पदवावयप्रमाणपारावारपारीणधर्माधिः कारिश्रीनन्दपष्डितविरचितद्त्तकभीमांसापबन्यस्य चतुःस्रिशे पत्रे 'नि-त्यानां द्वचामुष्यायणानां० ' इत्यादिहि० सूत्रे व्याख्यातं चैतच्छबर-स्वामिभिः-- ' द्वचामुष्यायणप्रसङ्गे न० जातास्ते परिग्रहीतुरेव ' इति शबरस्तामिकृतस० हि० सूत्रभाष्योछेखतः, श्रीकुपारिलमद्दात्पाचीन-तमस्य श्रीकवरस्वामिनो दृष्टिपथेऽपि स० हि० सूत्रमासांचक्र एवेति निर्विचिकित्सम् ।

१ ( प्रव्ह पव १ ) । २ ( प्रव्ह पव १ ) । ३ ( प्रव्ह पव १ ) ।

' नन्दाः पूर्ि भूश्च नेत्रे मनुजानां च वामतः । मेलने वत्सरो धाता युधिष्ठिरशकस्य वै ॥ भद्दाचार्यकुमारस्य कर्मकाण्डस्य वादिनः । जातः मादुर्भवस्तस्मिन्विज्ञेयो वत्सरे शुभे ॥

इति जिनविजयीयपद्यद्वयेन कुमारिलजन्मनः सप्तत्यधिकश्चतद्वययुतसह स्रद्वयात्मकः कालोऽतिचक्राम ।

' दृष्टा भाष्यं हृष्टचेताः कुमारः मोचे वाचं देशिकं शंकरेन्द्रम् । लोके त्वल्पो मत्सरग्रांमशाली सर्वज्ञानो नाल्पभावस्य पात्रम् ॥

इति विद्यारण्यविरचितश्रीमच्छंकरदिग्विजयस्य सप्तमसर्गस्थद्वचितीः तितमपद्येन श्रीमदाद्यशंकराचार्यज्ञमारिछै। समानकालिकाविति संसिदम्। श्रीमदाद्यशंकराचार्यचरणेभ्यः समर्पितात्सार्वभौमेन सुधन्वना
भूपतिना ताम्रशासनाद्युधिष्टिरशकीये २६६३ तमे वत्सर आसीदाद्याचार्यसमवस्थितिरिति मतेऽपि तत्समकालिकस्य श्रीकुमारिलसद्भावस्य
थाडशोचरसप्तदशशतकाधिकः समयो व्यतीयायेव । अर्वाचीनमतेऽपि
पुनरेकादशशतकेभ्यः प्रागेव श्रीकुमारिलसत्तेति विशदी भवति । शावरभाष्योपरि श्लोकवार्तिकतन्त्रवार्तिकादिव्याख्याकृतः श्रीकुमारिलाद
तितमां पाचीनस्य श्रीशवरखामिनः सत्यापादसूत्रे भाष्यसृद्धावात्,
सार्थसहस्रद्वयादपि नूनमितमात्रे प्राक्तने काले सिद्धे च स० हि० सूत्रसद्धावे, तत्कालिकसूत्रसत्त्या च तदुन्यत्तिसणादारभ्य श्रीशवरस्वामिनं
यावदनुमित्या हि० सूत्रसत्तासिद्धी मध्ये त्ल्लीपमाचक्षाणाः परास्ताः ।

यत्त्रच्यते 'चरणव्यूहे, सत्यापाढी हिरण्यकेशी' इति भिन्नं शाखाः (सूत्र )द्वयं श्रृयते, अर्थात्मांपतिकी शाखेय नापित । अतः खलु हिरण्यकेशिस्त्रं विद्यते न वेति महीयान्संदेह इत्यादि 'तदापातरमः णीयम्। श्रीक्षेत्रकाशीस्थचौखाम्बाग्रन्थमालायां मुद्रिते चरणव्यूहपरिः शिष्टस्त्रे पुनरष्टाविशे पुटे 'तत्र खाण्डिकेयानां पश्च भेदा भवन्ति । कालेता शाटचायनी हैरण्यकेशी भारद्वाच्यापस्तम्बेति ' एवंविधपाठसः द्वावात्, तदितरलिखितपुस्तकेष्विप भूयःसु तादशस्यैच ग्रन्थस्य सत्त्या च 'सत्यापाढी हिरण्यकेशी ' इति पदद्वयपाटस्य प्रामादिक रवात् । तथेव महीशूर( होस्र )पत्तनेऽिक्किते वीधायनधर्मस्त्रेश्वरचेषु वा मभूतेषु किस्तितपुस्तकेषु 'काण्वं बोधायनं त०। आपस्तम्बं सूत्रकारं त०। सत्यापाढं हिरण्यकेश्विनं त०। वाजसनेयं याज्ञवल्वयं त०' इति द्वितीयमश्चे पश्चमाध्याये नित्यतर्पणमकरणे विश्वेषणघटितसत्या-षादपदिनर्देशात्, अपि च बाळं महक्तमळाकरभद्दमाधवाचार्यादिभिः पण्डितमूर्धन्येबीळं भद्दीनिर्णयसिन्ध्वथर्वसंहिताभाष्यादिषु भूयिष्ठेषु प्रवन्धेषु पुनरेकस्यैव सत्याषादमुनिवरमणीतहिरण्यकेशिसूत्रस्योभयथाऽपि निर्देशात्तदेकत्वं विमतिपत्तिलेशविधुरं स्थिरी वभूव।

अतीवगृढार्थमनन्यद्शितं न्यायैश्च युक्तं रचयन्नसौ पुनः । हिरण्यकेशीति यथार्थनावभागभूद्राजुष्टमुनीन्द्रसंपतात् ॥ अपि च—सत्यावसम्बनतया विदिवाद्यसत्या-

> षाढाभिधामभजदात्मिपतुः सकाशात् । सूत्रप्रणीतिकृतविस्मयसूत्रकार-मुख्यैर्महर्षिभिरवाप हिरण्यकेशान् ॥

इत्याद्येनां पद्रयहेतुं विश्वदयद्भिर्वेजयन्तीक्रन्महादेवीयै रुछेखेराभिधानद्वि-तयनिर्दिष्टोऽपि पुनरेक एव सूत्रकार इति फिलितम् । एतेन महादेवस्यैव स्वमतिपाद्यमतीपवचां सि निगृहन्तः स्वीकुर्वन्तश्च पुनरन्यः यैव संभाव्य लुप्तमायमिति वचनमर्ध नरतीयन्यायमवलम्बमानाश्चरण-व्यूहस्यं मामादिकपाठं क्रोडीकृत्य शाखाद्वयमिति व्याहरन्त आक्षेपका अपि निरस्ताः ।

यचाष्युच्यते—'तैचिरीयशाखाभाष्ये बोधायनापस्तम्बसूत्रयोरेव निर्देशो न पुनः सत्याषाढीयसूत्रस्य । तेन च तादानिके काले तत्सूत्रं छप्तमेवाऽऽसीत् 'इति । नैतत्सांप्रतम् । तेचिरीयशाखाभाष्यप्रणेत्रेव प्रणीते पुनर्थवंसंहिताभाष्ये बहुत्र स० हि० सूत्रोल्लेखसद्भावात् । न हि भाष्यं प्रणयता सर्वाण्यपि सूत्राणि संग्राह्माणीतीश्वरवचनं, न वा राजशासनं, नतरां वा दण्डकथनं किंतु तत्र निर्देष्ट्रिरच्छेव बलीयसी । अन्यथाऽथवंसंहिताभाष्ये सत्याषादीयहिरण्यकेशिकोशिकाप्यसी । अन्यथाऽथवंसंहिताभाष्ये सत्याषादीयहिरण्यकेशिकोशिकाप्यस्त्रवाश्वर्णावादीनामुल्लेखात्, बौधायनभारद्वाजशाङ्कायनादिसूत्राणां पुनर्शनदेशाचाऽऽश्लेषकमतेन तानि बौधायनादिस्त्राणि लोपभावं दौकेरम् । तथेव ऋवसंहितादिभाष्येष्वपि भाष्यकृद्विदिष्टा ग्रन्था अभिधानशेषतामाटीकेरन् । तस्माद्ग्रन्थकृदनुल्लेखतो निर्दिष्टेतरग्रन्थानां पुनरदर्शनमित्यनुमानं बादमनेकान्तिकमितमात्रानर्थाधायकं च । एतेन

तैत्तिरीयक्षाखाभाष्ये स० हि० सूत्रोहेखासद्भावात्तरसूत्रं लुप्तित्यसुमान् तारस्तार्किका अपि मत्याख्याताः । 'सत्याषाढं हिरण्यकेश्चिनं त० ' इति प्रागुदीरितसत्याषाढमुनिवरविषयकवोधायनोहिर्खात्सत्याषाढीयन् सूत्रस्य बौधायनसूत्रतः प्राचीनत्वमपि वक्तं युज्यते समकालिकत्वं वा ।

यतु ' आपस्तम्बधर्मसूत्रस्य हिरण्यकेशिधर्मसूत्रस्य च बाहुल्येन सादृश्यं संदृश्यते । ततः श्रङ्कते चेतः स्वतन्त्रामिदं सूत्रं न वेति ' इत्याञ्चक्तम्, तदपि न समञ्जसम् । यद्यपि भूयःसु स्त्रेषु समानत्वमवः लोक्यते तहीपि कतिपयानि हिरण्यकेशिधर्मसूत्राणि नाऽऽपस्तम्बधर्म-स्त्रे । न पुनरापरतम्बीयानि कतिचन स्त्राणि हिरण्यकेश्विधर्मस्त्रेऽ-वलोक्यन्ते । अपि चैकस्मिकापि सूत्रे पदविपरिवर्तेनम् । तथा हि— ' अथाप्युदाहरन्ति—य आतृणत्त्यवितथेन० न द्वुह्येत्कतमश्चनाहेति ' (२६ । १ । १८ ) तथा च ' न गायेन्न रोदेत् ' (२६ । १ । ८३ ) इत्यादीनि हिरण्यकेशीयानि नाऽऽपस्तम्बीये धर्मसूत्रे । ' यादि स्त्रायाद-ण्डवत्ष्प्रवेत् ' एवमादीनि पुनरापस्तम्बीयानि नहि हिरण्यकेशिधर्मसूत्रे । ' सप्तम आयुष्काममृष्टमे ब्रह्मवर्चसकामम् ' अत्राऽऽपस्तम्बीये ' सप्तमे ब्रह्मवर्चसकाममृष्टम आयुष्कामम् ' इति पदिवपर्यासः । यत्र च सत्याः षाढीये 'पादोनम् ' 'अथोंनम् 'तत्र पुनरापम्तम्बीये 'पादृनम् ' ' अर्थेन ' एवंजातीयकाः परःसद्ग्राः खल्लु विशेषाः साक्षात्कियन्ते । एतच वैषम्यं बाहुल्येनेति बद्द्धिस्तैरप्यङ्गीकृतमेव। तस्मादुभयोरैक्य-भिति न शङ्कानीयम्।कतिषयवाक्यानां सादृश्याद्यदि ग्रन्थैक्यं करूपेत तार्हे, अग्निपुराणे पष्टचिषकि त्रिज्ञततमादिष्वध्यायेषु, 'कपर्दोऽस्य जटाजृटः पिनाकोऽजगवं धनुः ' 'बोक्षोऽपवर्गोऽधाज्ञानपविद्याऽहंपतिः स्त्रियाम् ' ·पद्ये यज्ञसि च श्लोकः अरे खड्गे च सायकः ' 'भिक्षः परित्राट् कर्मन्दी पाराश्चर्यपि मस्करी ' ' जाबालः स्याद्जाजीवो देवाजीवस्तु देवलः ' इत्यादीनां परः शतानाममरको शस्थानां पद्यानां विद्यमानत्वादमराग्नि-पुराणयोरपि साम्यं प्रसज्येत । ऋक्तैत्तिरीयसंहितयोरपि पुनरेतादृशं साम्यं बहुत्राऽऽलोच्यते—'कुणुष्व पाजः' (१।२।१४) 'जीमृतस्य ' (४।६।६) 'यदऋन्द० ' (४।६।७) 'मानो मित्रो '( ४ । ६ । ८ ) 'आ शुः शिशानो '( ४ । ६ । ४ ) ए**र्**न प्रभृतयो बहदः खल्वनुवाका यथासंख्यं (३।४।२२)(५। १ | १९)(२ | ३ | ११) (२ | ३ | ७) (८ | ५ | २१)

एवमादिषु स्थानेषु ऋसंहितायां विद्यन्ते। मन्त्राः पुनः समानानुपूर्वीकाः भूयस्तमाः । तेनोभयोर्ऋकृते तिशेषसंहितयोरपि तावत्यंशे किसेन्यः कल्पना समुदियात्। एताहशानि साम्यानि तु प्रचरेषु ग्रन्थेषु दृश्यन्ते। नेतावता ग्रन्थद्वयस्य स्वातन्त्र्यमतिशङ्किःतुं युज्येत । एतेनोभयेन्वयमिति व्याहरन्तोऽपि निराकृताः ।

मियमहाभागाः सत्याषाढीयहिरण्यकेशिसूत्रे यानाक्षेपाभासान्वयः
मश्रीष्म यांश्राद्राक्ष्म तान्सर्वानिष सप्तमाणं सिवस्तरं सामञ्जरयेन
प्रवलतराभिरुपपत्तिभिरितगभीराभिश्र युक्तिभिः समूलमुन्मूल्य यावः
नमित्वैभवं निरकार्ष्म । यदीतरे केचनाऽऽक्षेपाभासा भवेयुरविश्वष्टारतिहैं पुनरनयैव दिशा परिहर्तव्याः प्रज्ञाविद्धः । निह तत्रेतोऽपि
द्यथाऽनेहसं यापयितुं प्रवर्तामहे ।

महोदयाः, इदमेकं च विज्ञापनीयमस्माकं कणें कुरुत, यदेतह्ममभागीयपुरतके ग्रन्थपरिसमाप्त्रनन्तरं पाठभेदात्मकाशुद्धिशुद्धिपत्रकं
पुटाङ्क्रपङ्क्ष्यङ्किनिद्र्शनपूर्वकं नियोजितं समीक्ष्येत श्रीमाद्धिनहि ताः
सर्वा अप्यशुद्धयः किंतु सूत्रान्तरीयाः पाठभेदाः । तत्संभवोऽपि पुनरेवं
विभावनीयः—यदा किलैकाद्श्रपत्रमारभ्याग्रिमान् हि० सूत्रप्रश्नानङ्कितुं शवीष्टताम, तदा खल्वेकस्यैव सष्टाचिकस्य पुस्तकस्योपछ्डधेरन्येषां पुनर्ष्ट्यमात्राणामपि लिखितपुरतकानामसंनिहिततया मूलात्मकसूत्रस्याऽऽनुपूर्वीसाम्यदर्शनासंभवाद्वृत्तिसंकलियतृपरिगृहीतम्लस्त्रभेव
वास्तवमिति संभावनया मूलहत्त्योः पुनः समन्विततया च तादश्मेव
वयमाङ्किष्महि । कितपयदिवसानन्तरं संगृहीतेषु च केषुचिन्मूलभूतस० हि० सूत्रपुरतकेषु, निरीक्षितेषु च तुल्यानुपूर्वीदृष्ट्या पाठभेदैर्भूयोभिस्तानि लिखितपुरतकानि मुद्रिनमूलेन परस्परमपि विसमवादिषुः ।
ततो वैदिकप्राचीनपठनपाठनपारम्परी समन्विष्य लिखितपुरतकेष्वपि
पुनरनेकेषां पुस्तकानां समन्वयं सुविचार्य ते पाठभेदाः पादिश्विषत ।

एतस्य स० हि० सूत्रस्याष्टमे भागे विश्वप्रश्नसमनन्तरमेवाऽऽ-चारकाण्डसंस्कारकाण्डशान्तिकाण्डनवग्रहपूजादिविविधविषयपरिष्छतो गृह्यश्रेषाख्योऽष्टपटलात्मक एकः सत्यापाढीयः प्रश्नश्च संगृहीतः । तत जपनयनादिचौलन्ताः केनापि विदुषा प्रणीताः २६० गृह्यकारिकाः संकलिताः । भहगोपीनाथोजीतो याजुवहीत्रोपोद्धातः, गद्रेश्त्युपाह्यभहमहादेवविरचितो याजुवहीत्रविचारः, श्रीविद्दरहीरकाभ्यंकरोपाह्यभारकरक्षाल्प्रित्रणीतो याजुवहीत्रविचारः, श्रीमहामहोपाध्यायाभ्यंकरोपाह्ववासुदेवश्चाल्प्रित्रथितो याजुवहीत्रविचारः, एवमादयोऽत्युपकारका विषयाश्च संकलिताः । सहदया महताऽऽयासेन सूक्ष्मोक्षिकया च
संश्वोध्यापि सुद्रितेऽस्मिन्त्रन्थे मानुष्यसुलभा दोषा नयनगोचरा भवेयुविदुषां तर्हि ते धीमद्भिः शन्तव्या हति साञ्जलिवन्धं समश्चयं च
प्रार्थयते विदुक्तनविधेयः—

फाल्गुनशुक्राष्ट्रम्यां भीपवासरे श्रुके १८५३। पुण्यपत्तनम् । रानडे इत्युपाभिधो गोविन्दतः नुजन्मा पुरुषोत्तमशर्मा ।

#### अथ सत्याषाढहिरण्यकेशिश्रीतसूत्रे धर्मप्रतिपादकषड्विशः सप्तर्विशपश्चगतिषयाणामनुक्रमणिका ।

| विषया:                                        | বৃষ্ঠাঙ্কা: | विषया:                                | पुष्ठाङ्काः<br>स्टाह्म |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| सामयाचारिकधर्मव्याख्यानप्र                    |             | मिक्षाचरणविधिः, भिक्षाप्रत्याः        |                        |
| तिज्ञा                                        | 8           | रुयानं निन्दितुं पैङ्गचब्राह्मणप्रद-  |                        |
| प्रमाणस्वरूपम् , वर्णानामानु                  | •           | र्शनम्                                | १७                     |
| पूर्व्येण विभागः, तत्र जन्मतः                 | :           | अनुमानेन भैक्ष्यमुध्छिष्टं न          |                        |
| श्रेष्ठचम्                                    | २           | मन्तब्यं किंतु दृष्टश्रुताम्यामेवेति  |                        |
| अज्ञूद्राणां कर्भण्यधिकारः, ज्ञू-             |             | कथनम्, भवत्पूर्वया वाचा बाह्य-        |                        |
| द्रधर्मः, पूर्वस्मिन्पूर्वस्मिन्वर्णे निःश्रे |             | णा भिक्षेतत्यादिकथनम्, गुरवे          |                        |
| यसभू यस्त्वम्                                 | \$          | मैंसं समर्प्य तेन प्रदिष्टं मुझीते-   |                        |
| उपनयनशब्दार्थविचारः, गाय-                     | •           | त्यादिकथनम्                           | १८                     |
| त्रीप्रशंसा, उपनेतृलक्षणम्                    | . 8         |                                       |                        |
| आचार्यलक्षणम्, मातापितृ-                      |             | पात्रप्रक्षाञ्चम्, उन्छिष्टकरणनिषे    |                        |
| तोऽप्याचार्यस्य श्रेष्ठचमतिपादनम्             | 4           | <b>ત્રા</b> [િ                        | १९                     |
| वर्णानुपूर्वेणोपनयनकालः                       | Ę           | भैक्षस्य हाविष्ट्रपकल्पनेन ब्रह्म-    |                        |
| काम्योपनयनकालः                                | 9           | चारिणो यज्ञकरणभावना, आचा-             |                        |
| सावित्र्यातैऋपप्रायाश्चित्तम्                 | <           | र्येण शिष्याय श्रुतिविप्रतिषिद्धोः    |                        |
| पित्राद्यनुपनीतौ तेषामम्यागमः                 |             | िच्छष्टं न देयमिति कथनम्, आनु         |                        |
| नादिनिषेधः, इच्छतां तेषां प्रायः              |             | मानिकानाराह्य रेजेन्द्रीग्रहत्वम      | २०                     |
| श्चित्तम् , उदकस्पर्शनमन्त्राः                | ९           | -                                     |                        |
| उपनयनविस्मरणप्रायाश्चित्तम्                   | ?•          | विना धर्मविप्रतिपत्तिं पिद्ध-         |                        |
| अध्ययनविधिः, गुरुकुलवास                       |             | उर्देष्ठभातुश्चो।च्छिष्टं भोक्तव्यम्, |                        |
| कास:                                          | 11          | उद्कुम्भ  द्याहरणम्                   | २१                     |
| विस्तरेण ब्रह्मचर्यविधिकथनम                   | ( १२        | निशि समिदाहरणनिषेयः, सा-              |                        |
| दिवास्वापादिनिषेधः                            | १३          | यंपातः समिद्धानम्, समूहन्याऽ-         |                        |
| मेखलादण्डवासआदिकथनम्                          | \$8         | शिसमूहर्नेनियेघः, अशिकमीपयुर          |                        |
| गानरोदननृत्तदर्शननिषेत्रः                     |             | कोदकेनेतरकार्यविधाने निषेधः,          |                        |
| सभासमाजादिगमनानिषेधकथः                        |             | न पाणिपीडितोदकेनाऽऽचमनम्              | २२                     |
| नम्                                           | १६          | आचार्यरक्षणादिनियमाः, ब्रह्म          |                        |

# सत्यापाढश्रीतसूत्रान्तर्गतविषयाणाम् —

| विषया:                             | पृष्ठा <b>द्ध</b> ः | विषयाः पृष्ठ                       | 雷:   |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------|
| चारि।नेयमपरिपालायेतुः फ छ-         |                     | गुरूपमुक्तासनशय्यादीनां स्वीका-    |      |
| निदर्शनपूर्वकं प्रशंसाकथनम्        | २३                  | राभावकथनम्, प्रियादन्यदृष्टे       |      |
| नियमातिक्रमो नरकहेतुः              | ≤8                  | गुरुणा स्वयमेव न माघेतेत्यादि      | ٤٢   |
| अनिकिमे सदृष्टान्तं श्रुतर्पयो     |                     | अन्वार्यपाचार्यसंनिपाते पूनाः      |      |
| भवन्तीति कथनम्                     | २५                  | दिकमः                              | 19   |
| गुरुषसादनीयानि कर्माणि             | २६                  | अपराधिनं शिष्यमुपाछमेत,            |      |
| अभिवादन प्रकारः                    | २७                  | आगस्तारतम्येन दण्डादिकमपि          |      |
| उपसंप्रहणलक्षणम्                   | २८                  | विषेयम्,                           | 8.0  |
| गुरुसंनिधी स्थातव्यक्रमः           | २९                  | उपाकरणकालादि                       | 8 \$ |
| देविनवाऽऽचार्यमुपासीतेत्याः        |                     | मार्गादिष्वध्ययननिषेधः, इम-        |      |
| दिकथनम्                            | ३०                  | शानादिषु च                         | ४२   |
| ब्रह्मचारिक्मीः                    | 3 8                 | शवचाण्डालादिसंनिघानेऽध्यय-         |      |
| गुरुसंनिधौ श्रोत्रियाम्यागमे       |                     | ननिषेघः                            | 8 \$ |
| विशेष:                             | ३२                  | हस्त्यश्वादिपशुप्रष्ठगतस्यानध्यःयः | 8.8  |
| गुरोरपसब्यं न पर्धावर्तेन, नझ      | Ì                   | मात्रादिषु मृतेषु द्वादशाहमन       |      |
| क्षियं नेक्षेत चेत्यादिकथनम् , अव- |                     | ध्याय:                             | 84   |
| ब्राणीनबन्धन औषाधिवनस्पतिक्र       | •                   | सत्रेषु वननारकृतेऽपि वपने          |      |
| न्त-निषेत्रः, उपानच्छत्रयानवर्ज    | •                   | दोषामावः                           | 8 🕻  |
| नम्, ऋते कारणात्स्त्रयं नोप        | •                   | श्चगर्दभादीनां शब्दा अनव्या-       |      |
| સ્ષ્ટશોદિતિ નિષેષઃ                 | ३३                  | यहेतवः                             | 80   |
| गुरुसमवाये तात्का छक्तगुरवे । मि   | •                   | छ ईनादिकमप्यनध्यायहेतुहरू          |      |
| क्षासमीपणकथनम्, कृतसमावर्तन        | ı                   | त्यादिकथनम्                        | 87   |
| मात्रे दद्यादित्यादिविधानम्        | ३ ४                 | अन्ध्यायापवादाः                    | ४९   |
| गुरुद्क्षिणाहरणप्रकारः, द्त        | ·                   | विभोषितानां पुनर्भेछने तद्हः       |      |
| स्याकथनं स्मरणमापि न कर्तव्यम्     |                     | र्नाघीयीतेत्यादि                   | 90   |
| आत्मप्रशंसापर्गहावर्जनादि          | े ३५                | <b>ब्रह्मयज्ञाविधिः</b>            | 48   |
| उपसंग्रहणादीन्विषयान्विहाय         | 1.                  | तद्नध्यायाः                        | 97   |
| ऽऽचार्यवदाचार्यदारे वर्तनम्, सम    |                     | प्रदोषादिकालेऽध्ययनानिषेषः,        |      |
| वृत्तित्यमाः                       | ३६                  |                                    | 98   |
| बहुपादासनोपवे <b>शन</b> निषेषः     | ३७                  | ्र <b>स्वाध्यायप्रश्चं</b> सा      | 48   |

| विषया:                                 | विष्ठाङ्काः     |                                     | ।ङ्गः      |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| सत्स्विप वातादिषु स्वरूपमध्यः          |                 | नातिव्रजेत् होमजपकर्मस्वाध्याया-    |            |
| ध्येतव्यमित्यादिकथनम्                  | 99              | दिषु यज्ञोपवीती स्यात्              | €8         |
| कर्मयोगे मन्त्राणां नानध्यायः          | ,               | भूमिगतोदकाचमनं प्रशस्तम्,           |            |
| अशास्त्रीयमातुलसु नापरि णयादिप्र-      | ì               | वर्षधारोदकाचमनं निषिद्धम्, कार-     |            |
| वृत्ती नरकपाधिः                        | 98              | णेऽसति तष्टीदकेन नाडऽचामेत्         | ६५         |
| <b>पश्चमहायज्ञ</b> प्रशंसा             | 96              | कारणं विनाऽप्रथतो नन्नो वा          |            |
| वर्णज्यायसां वृद्धतराणां च             | ŧ               | न विष्ठेत्, अभेक्षितमिन्धनं नाम्नाः |            |
| पूजा कार्येत्यादिकथनम्, धर्माति        | -               | वादध्यात्                           | ६६         |
| क्रमे नरकवाष्ठिः, समावृत्ताशिष्यं      | i               | वासोऽपि प्रोक्ष्योपयोज्ञयेत्,       |            |
| न देय आचार्येण समादेशः                 | •               | द्यानोपहतः सचैटः स्नायात्,          |            |
| अध्ययनारम् ॐ हा रपठनमाव                |                 | अभवती नाऽऽसीदेदश्चित्तमीपे          | ६७         |
| इयक्रमित्यादि                          | 96              | अश्चिरियं नोपवमेत्, मुत्रा-         |            |
| शुश्रुषापूर्वकं कृच्छ्रप्रन्यपटन       | Ī               | दिलेपप्रायश्चित्तम्                 | <b>६</b> ८ |
| कार्यम्, काव्यनाटकादिश्रवणे नार्य      | i               | अवमनविधिः                           | ६९         |
| विविः                                  | · 49            |                                     | •          |
| यावद्ध्ययनं तावदुवसंग्रहणम्            | ,               | आचमननिमित्तादि                      | 90         |
| परस्परमध्यापने न शुश्रुषा, गृहः        |                 | स्वप्नश्नदथुरुधिर।दिनिबन्धनमा-      |            |
| स्थोऽपि श्रवणिमच्छन् प्रतिवर्ष         |                 | चमनम्                               | ७१         |
| द्वी द्वी मासी गुरुकुछे वसेत्          | ६०              | अभक्ष्याविचारः                      | ७२         |
| नैयमिकानि कर्माणि, अध्यय               | -               | केशनस सुपुरीपमदलं न भी-             |            |
| नार्थे प्रवन्नं शिष्यं न प्रत्याचक्षीत |                 | क्तन्यामित्यादि                     | ७३         |
| गुरुः, न च तस्मिन्दोषं पदयेत्          |                 | भोजनकाळे पारेपालनीया नि-            |            |
| मृद्धियः शिष्यस्य गुरुशुश्रुषे         |                 | यमाः                                | જ છ        |
| शरणम्, मातरि पितयीचार्यवच्छु           |                 | पात्रशुद्धेरुपायाः, पुनरप्यभः       |            |
| श्रुवा विधेया                          | و ع             | <b>क्ष्यविचारः</b>                  | ७५         |
| उपसंत्राद्या वृद्धा अभिवाद्याश्र       | •               | मद्यपाननिषिद्धिः, उष्ट्रीमृगी-      |            |
| अभिवादने सोपानत्कत्वादिनि              | •               | संधिन्यादीनां क्षीरं न पेयम्, क-    |            |
| वेधः, इयाद्यभिवादनविधिः                | -<br><b>१</b> ३ | <b>छञ्जपला</b> ण्ड्वाद्योऽमक्ष्याः  | હદ્        |
| कुदालप्रशादिविचारः, श्रोत्रि           |                 | अ५क्ष्यमांसादिविचारः                | ७९         |
| कुरालभन्ताापापपारः, आस्त               | 3               | मत्स्यमांसादिविषयेऽभक्ष्यविचारः     | <b>%</b>   |
| श्चियं चारण्ये संमाषणमक्तवैद           | 1               | dilaministrate dan mi               | - 4        |

## सत्यापाढश्रौतस्मान्तर्गैतविषयाणाम्--

| विषया:                                  | शङ्काञ्चर: | विषयाः प                                | <u> शिक्षाः</u> |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|
| सुमिक्षे दुर्भिक्षे च कथं वार्ति        |            | पातितचाण्डाळादिभिः साकं न               |                 |
| तस्यम्                                  |            | व्यवहर्तव्यम्, पतनानीमित्तानि कः        |                 |
| शिहिपजीविशस्त्रजीविवार्धुवि-            |            | मंगि                                    | ९१              |
| काभिषगाद्गि।मन्नमभोज्यम्                | ٥)         | अद्गुचिकराणि कर्माणि                    | ९७              |
| अग्नीषोमीये पशी संस्थिते दी-            |            | क्षित्रयेवैश्यशूद्रादिहनने पाय-         |                 |
| क्षितस्यानं मोक्तत्यम्, अमोज्या-        |            | श्चित्तम्                               | ९८              |
| नाः क्षीबादयः पुरुषाः                   | <b>د</b> ۲ | स्रीहनने पायाश्चित्तम्, ब्राह्म-        |                 |
| मोज्यान्नविषयेऽनेकेषां मतानि            | <b>८</b> २ | णादिहननेऽभिश्वस्तत्यम्, तत्प्रायः       |                 |
| भिक्षाविषये प्राम्नाप्राह्मत्ववि        |            | श्चित्तम्, आत्रेयीहनने प्रायश्चित्तम्   | ९९              |
| चारः                                    | <b>८</b> ३ | मार्गद्वये न सूकरादिमार्गेण             |                 |
| मृगयुवाशिकुल्टादीनामक्तमभो <sup>,</sup> |            | गच्छेत्, अभिशस्तपायश्चित्तम्            | 100             |
| ज्यम्                                   | < 8        | गुरुश्रोत्रियादिहनने प्रायश्चित्तम्     | 909             |
| अध्यात्मविद्याप्रशंसा                   | ۷٩         | गुरुतस्पगस्य प्रायश्चित्तम्             | १०२             |
| अमृतलक्षणम्                             | <b>(</b> ७ | सुवर्णस्तेन।दिप्रायाश्चित्तम्           | १०३             |
| विषयसंगपारित्यागेनायमुपास्य             |            | सुरापादीनां प्रायश्चित्तम्              | 108             |
| इत्यादिवर्णनम्                          | ((         | वायसाःदितिर्यक्पाणिहननपा-               |                 |
| आत्मोपासनफडम्                           | ८९         | यश्चित्तम् , स्त्रीणामर्धे भायश्चित्तम् | १०५             |
| भूतानां दाहोत्पत्तिकराः ऋो-             |            | अवकीर्णिप्रायश्चित्तम्                  | 108             |
| धाद्यो दोषाः                            | ९०         | मिष्टयाधीतप्रायश्चित्तम्                | ७०१             |
| तेषां दोषाणां नाराका योगाः              | ९१         | अमोज्यमोजनादिप्रायश्चित्तम् ,           |                 |
| होकिकमर्थ पुरस्कृत्य न धर्मी•           |            | कृच्छ्।दि।विधिः                         | १०८             |
| श्चरेत्, दृष्टं फलं न त्याज्यमित्यावि   | ९ २        | अपतनीयानि प्रायश्चित्तानि               | १०९             |
| प्रायश्चित्तादौ दुष्करायां व्यव-        |            | स्तेयस्वरूपम्, पातित आचार्ये            |                 |
| स्थायां निर्णयः, श्रुतिस्टत्योः प्र•    |            | स्थातव्यऋमः                             | ११०             |
| त्यक्षयोरदर्शने शिष्टाचारादवगम्य        |            | पतितायां मातारे स्थातव्यक्रमः           |                 |
| कार्यो धर्मः, धर्माधर्मपरिपालनशी-       |            | अधर्मापहृतभोगानुज्ञापायश्चित्तम्        | 111             |
| <b>टस्योमय</b> लोकविजयित्वम्            | ९३         | गुरुतल्पगामिनो मतमेदेन प्रा-            |                 |
| ऋय्याऋय्यविचारः                         | ९४         | यश्चित्तम्, दारव्यतिक्रमप्रायश्चित्तम्  | 111             |
| परस्परं सदृशपण्यविकये न                 |            | मर्तृव्यतिऋमप्रायश्चित्तम्, भू          |                 |
| दोष:                                    | ९९         | णज्ञः प्रायश्चित्तम्                    | १ <b>१३</b>     |

#### अनुक्रमिका ।

| विषयाः प                             | हाडा: | विषयाः                               | पृष्ठाङ्काः |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|
| परीक्षार्थोऽपि बाद्यणः शस्त्रं       |       | स्थाछीपाकप्रकारः                     | १३०         |
| नाऽऽददीत, अस्य प्रतिप्रसवः           | 118   | ्दारोपगमनकालः                        | १३१         |
| अभिशस्त्रायश्चित्तम्, अनि            |       | दारोपगमने नियमाः                     | १६२         |
| शस्तैः पुत्रेषु स्थातन्यक्रमः        | 289   | स्व <b>भर्मानुष्ठानप्रशं</b> सा      | 138         |
| पुरुषः पताति नेन्द्रियम्, स्त्री-    |       | पुण त्यायक्तमीमुगुण्येन अन्मा        | •           |
| द्धिधान्योः सादृश्यम् , पतितापः      |       | न्तरप्रााधिः, चाण्डालोपस्पर्धानप्रा  | •           |
| त्यस्य पातित्यविषयविचारः             | 118   | यश्चित्तम्                           | १३४         |
| पतनीयंवृत्तेः प्रायश्चित्तम्         | ११७   | अन्नसंस्कारेऽधिकारिणः, तेष           | t           |
| समावर्तनाविधिः                       | 111   | नियमाः                               | १३५         |
| स्नातकवतानि                          | ११९   | वैश्वदेवप्रकारः, बलीनां देशा         |             |
| शिरः पावृत्त्य मूत्रपुरीवोत्सर्गः,   |       | दिसंस्कारः                           | १३६         |
| मृत्रपुरीपयोञ्खायायां वर्जनम्        | १२०   | बलीनां देशे परिषेचनविचारः            | -           |
| भोनने दिङ्गियमः, अस्तमित             |       | आहु तिप्रदानदेशाः                    | १३८         |
| आदित्ये मूत्रपुरविष्यं प्रामाद्वहि-  |       | वैश्वदेवकरणपशंसा                     | १३९         |
| र्भने निषेधः                         | १२१   | अतिथिभी जनम्, अन्नाद्यभावे           |             |
| अप्रयतेन देवाग्न्यादीनां नाम न       |       | कर्तव्यता, अनं शियानस्य ब्राह्मण     |             |
| ब्राह्मस्, ब्राह्मणं गां च पदा न     |       | स्याऽऽतिध्यप्रकारः                   | १४०         |
| स्पृशेत् , वत्सवन्धनरज्जुं नोल्लङ्घः |       | अतिथिमूतस्य शूद्रादेरातिष्टयः        | -           |
| येत् , सस्यधान्यादिकं भक्षयन्ती      |       | प्रकार:                              | <b>{8{</b>  |
| गां स्वामिने न ब्र्वादित्यादि        | १२२   | न्नाह्मणस्याऽऽपरि क्षत्रियादेर       | •           |
| उद्यास्ततमये नाऽऽदित्यं पः           |       | प्यध्ययनस्य कर्तन्यत्वम्             | १४२         |
| <b>इये</b> न्                        | १२३   | अतिथिमृतस्याऽऽचार्यादेरुः।           | •           |
| कुमार्गेण न ग्रामं प्रविशेत्,        |       | सनप्रकारः , अन्चार्यसंनिधी वर्तन     |             |
| यदि प्रविशेदी शिन्चं जपेत्           | १२४   | सनप्रकारः , जायायसानवा यसन<br>नियमाः | •<br>१४३    |
| गृह <b>स्यसामान्यधर्माः</b>          | १२५   | ानयनाः<br>आचार्यसांनिध्ये परीवादाको  |             |
| स्वाध्यायधर्माः                      | १२६   | 2 2                                  |             |
| गमने गार्दभयानादिनिषेधः              | १२७   |                                      | <b>\$88</b> |
| बाहुम्यां नदीतरणमकारणा               |       | अध्यापयितुर्नियमाः                   | : 888       |
| तृणादिच्छेदनं वर्जयेत्               | १२८   |                                      |             |
| दम्पत्योर्नियमः                      | १२९   | येत् , मधुपर्कार्हाः                 | 186         |

# सत्यापाढश्रीतसृत्रान्तर्गतविषयाणाम् —

| विषया:                                     | पृष्ठाङ्काः | विषयाः पृ                            | श्रहाः |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| मधुपर्वद्भयाणि तत्त्रतिनिधि-               |             | धर्मव्यतिऋगो न भवति प्रस्यवा-        |        |
| श्च, वेदाङ्गानि                            | 180         | यस्तेनस्विनाम् , ताहगाचरणं प्रयु-    | *      |
| अङ्गानां न वेदशब्द्ब्यवहारः,               |             | ञ्जानः सीदेदपरः                      | १५९    |
| अतिथी निराकृते विषेयम्                     | 185         | आर्षे विवाहे दुहितृमते दानं          |        |
| वैश्वदेवान्ते सर्वान्मागिनः कुर्वीन        | •           | काम्यम्                              | १६०    |
| त, उपेतः स्त्रीणामुपेतस्य चोव्छिष्टं       |             | दायविभागः                            | 181    |
| न मुझीत                                    | १४९         | पुत्रामावे सपिण्डो यः प्रस्याः       |        |
| सर्वाणि दानान्युदकपूर्वाणि, य-             |             | सन्न:                                | ४६२    |
| ज्ञकर्भणि नायं नियमः, वैश्वदेवा-           |             | पौर्वापर्याविवेकः                    | १६८    |
| न्नमागिनः, आश्रमभेदेन प्राप्तसं-           |             | धर्भयुक्तानामेव दायाविभागित्वम्      | १६९    |
| <b>च्यानिह्र</b> पणम्                      | १५०         | मर्तृतिप्रवासे स्त्रिया नै।मि।त्तिक- |        |
| जात्य।चारसंशये कर्तव्यम् ,                 |             | दाने न स्तेयत्वम्                    | १७०    |
| श्रोत्रियलक्षणम्                           | 191         | बाछेषु मृतेषु मातापितरावेबी-         |        |
| आतिथिलक्षणम् , तत्पृजया स्वर्गाः           | ,           | दकोपर र्शनं कुर्थाताम्               | १७१    |
| दिलाम:                                     | १९२         | अमारयानां केशश्मश्रुवपनम् , न        |        |
| असमावृत्तातिथिविषये, अस्त.                 |             | स्नातकानां बालानां च                 | १७२    |
| भित आदित्ये नोदकमानयेत्                    | 198         | अन्नप्राशनात्त्राग्नाष्ठा अप्रयता    |        |
| मनुष्ययज्ञप्रशंसा, तत्राक्षित्रयः          | ,,,         | न मवन्ति, अत्र मतान्तरम्             | १७३    |
| नपुण्यपश्यसाताः, स्यात्राययः<br>वस्यनम्    | 940         | याश्चानिभित्तानि                     | ९७४    |
|                                            | <b>१९ 8</b> | क्षात्रियवैश्ययोः कर्माणि            | 109    |
| पयसोपासिक्तमन्नमञ्जष्टोमस-<br>             |             | प्राप्तानां पापिनां गुरुणा           |        |
| मानाभित्यादि                               | १९९         | प्रायश्चित्तापदेशः कार्यः            | १७६    |
| दिनसंख्ययाऽऽतिध्यस्य फला•<br>जिल्लासम्बद्ध |             | सति संदेहे राजा दण्डं न              |        |
| विक्यकथनम्<br>                             | १५६         | कुर्यात् , साक्षिप्रश्नादिभिः शपथा-  |        |
| सवर्णायामुत्पन्नपुत्राणां कर्नसंबन्यः,     |             | न्तैः सुविचितं विचार्य नृषो दण्डाय   |        |
| दायसंबन्धः                                 | 190         | प्रवर्तेन, केन करमे पन्था            |        |
| पुत्रेम्यो दायविमागं वक्ष्यक्ष-            |             | देयस्ताद्विषये ।विचारः               | १७७    |
| न्यस्य मार्थायामन्येनोत्पाद्यितुराह        | ì-          | धर्मात्रमीचरणेन जातिपरिवर्तनः        |        |
| स्विदु जिस्ता क्षेत्रिण इति संशीती         |             | विचारः, द्वितीयमार्थावरणे विचारः     | 146    |
| निर्णीतिः                                  | १९८         | सगोत्रयोनिसंबन्दादिनिवेदाः           |        |

### अनुक्रमाणकां।

| विषयाः १                               | ब्रिड्डा: | विषयाः पृ                                        | शिक्षाः     |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------|
| विवाहमेदाः                             | 121       | श्राद्धकर्तुः फरम्, आश्रप-                       |             |
| विवाहप्रकारेषु त्रय आद्याः             |           | विमागः                                           | २००         |
| <b>प्रश</b> स्ताः                      | १८२       | नैष्ठिकबद्याचारिणो गुरुकुछे वासः                 | २०१         |
| गृहंस्थस्य धर्मविशेषाः                 | १८३       | अविप्लुतब्रह्मचर्थः प्रवज्यां कु-                |             |
| सूर्योमिनि मुक्तपायाधितम्              | 168       | र्यात्                                           | २०२         |
| संश्वितार्थे न प्रत्यक्षवद्ब्र्यात्    |           | परिवाड्घमीः                                      | २०३         |
| श्राद्धस्वरूपम्                        | 1/8       | आत्मन्यवगते सक्छमछक्षाछ-                         |             |
| श्राद्धविषयेऽपरपसस्य श्रेष्ठचम         | •         | नपूर्विका क्षेमप्राप्तिः                         | २०४         |
| प्रतिपदाद्यानुपूर्वेण फलनिरूपणम्       | •         | वानपस्थस्वरूपम्, वानप्रस्थ-                      |             |
| श्रद्धाईतिलमाषादिद्रव्योपयो•           |           | धर्माः                                           | २०५         |
| ज्यत्वम्                               | १८८       | वानप्रस्थाश्रमे कथं वार्तितन्यम्                 | २०६         |
| केन द्रव्येण पिनृणां कियत्का           |           | क्षारखवणमधुगांसादिवर्जनम् ,                      |             |
| लिकी तृषिः                             | १८९       | नीवारादिना होमो वृत्तिश्च                        | २०७         |
| कीहरो। यजमानः कीहराान्                 |           | नवसस्यप्राप्त्यनन्तरं पुराणस्य                   | 201         |
| ब्राह्मणान्मोजयेत् , दुल्यगुणेषु प्रा- |           | त्यागः<br>जन्बेरेतसां प्रशंसा                    | २०८<br>२०९  |
| ह्याप्राह्मविचारः, निवेदनामन्त्रणयोः   |           | कःपरतता त्रशता<br>गार्हस्थ्यस्य स्तुतिः          | २१ <b>०</b> |
| कार्छः                                 | १९०       | गहरूपस्य स्तुताः<br>पुत्रिणो गृहमेधिनः स्वर्गस्य | 110         |
| श्राद्धप्रदेशे पतितादीनां वर्जः        |           | कीर्तेश्च लामः                                   | २११         |
| नम्                                    | १९१       | कुपुत्रस्य नरकपाधिर्न स्था-                      | ***         |
| पङ्क्तिदुषणाः पङ्क्तिपावनाश्च          | १९२       | तत्र पर्णदृष्टान्तः                              | २१२         |
| श्राद्धे किं वर्जयेत्                  | १९३       |                                                  | २१३         |
| नित्यश्राद्धनवद्रव्यादीनां स्वरू       | •         | राज्ञो विषये न कोऽपि क्षुधा                      |             |
| पम्                                    |           | रुजा हिमातवाम्यां वाऽवसीदेत्                     | 318         |
| श्राद्धार्थ विष्ण्यं कार्यम् , तस्योः  |           | राजधर्माः                                        | 219         |
| त्तरार्धे ब्राह्मणा मोनायतव्याः        | १९५       | म्रामेम्यः सर्वासु दिक्षु योजन-                  |             |
| बुष्टिकामस्य प्रयोगः                   | २९६       | मात्रं नगरं राज्ञा संरक्षणीयम्                   |             |
| श्राद्धे मुखश्च <b>ः</b>               | १९७       | श्रोत्रियादिम्यः करो न प्राह्यः                  | २१७         |
| पुष्टिकामस्यापरः प्रयोगः               | १९८       |                                                  | २१८         |
| श्राद्धीयनियमाः                        | १९९       | नियोगद् <b>षणम्</b>                              | २१९         |

### सत्याचाढश्रीतसूत्रान्तर्गतविषयाणाम्-

| विषयाः                        | ्रिष्ठा <b>ड</b> ाः | विषया:                 | पृष्ठाङ्काः     |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| अन्यपूर्वायां सवर्णायां गमने  |                     | पश्चामवरोधने           | दण्डप्रकारः २२३ |
| प्रायश्चित्तम्                | २२०                 | अद्ण्ड्यस्वरूपम्       | २२४             |
| आचार्यादिवचनेन दण्डस्य न्यू-  |                     | अपराष्ट्रसदेहे निश्च   | ायकपः, सा-      |
| नत्वम्                        | २२१                 | <b>क्ष्यविधिः</b>      | . २२५           |
| मूम्यादिपरस्वहारिणां दण्डप्र- |                     | सत्ये स्वर्गः प्राप्तो | ति, सर्वभूत-    |
| णयनविधिः                      | २२२                 | कृतप्रशंसा च मवति      | <b>२</b> २६     |

इति सत्यापाढिहरण्यकेशिश्रौतसूत्रे धर्मपतिपादकपार्द्वेशसप्त-विञ्चपश्चगतविषयाणामनुक्रमणिका समाप्ता।।

### अथ सत्यापाडहिरणयकेशिश्रीतसूत्रे पितृमेधीयाष्टाविशै-कोनत्रिशपश्रगतविषयाणामनुक्रमणिका ।

| विषयाः                             | वृष्ठ द्वाः | विषयाः                                   | <u> १८८ दि</u> ।: |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>पितृमेधीयकर्माविषयिणी</b> प्रति |             | उदरविदारणपूर्वकमान्त्र <u>३</u> रीषाः    |                   |
| ज्ञा, मृतस्य कर्मणो विधानम्        | २२७         | दिनिष्कासनम्                             | २४३               |
| माहिताशिमरणसंशीतौ दहन              |             | राजगब्याः संज्ञपनमुस्तर्गी वा            |                   |
| देशं सेवेताध्वधः                   | 776         | तत्रीत्सर्गे विशेषः                      | 288               |
| वहनदेशवर्णनम्                      | २२९         | संज्ञपनग्शेऽग्निदकर्नृकममात्य-           |                   |
| तत्रामयुद्धरणादि                   | २३०         |                                          | २४५               |
| अग्निस्थापनार्थे वेदिनियमः         |             | आश्चदः प्रेतस्य पत्नीं तत्स              |                   |
| <b>क.म</b> नियमध्य                 | २३१         | भीवे शाययेदित्यादिविधिः                  | ₹8₹               |
| अग्निहोत्रोच्छेषणस्य निघानम्,      |             | प्रेतस्य प्राणायतनेषु हिर् <b>ण्यश</b> ् |                   |
| ग्रामे वाउनेन करपेन होतन्यम्       | २३२         | रुक्तदक्षेपादिः, तद्याव आज्यवि           |                   |
| यदि यजमानो जीवेदाग्निहोत्रो.       | •           | न्दूरप्रत्यस्यति, पत्त्रचयनादिप्र•       |                   |
| च्छेषणं पिबेत्                     | २३३         | कार:                                     | २४७               |
| मरणपक्षे कर्तव्यविचारः             | 218         | अवयवनिर्देशपूर्वकः पात्रस्याः            |                   |
| मृतस्याऽऽहिताग्नः स्थापन           |             | पनविधिः                                  | २४ <i>८</i>       |
| प्रकार:                            | २३५         | यज्ञपात्रिणो यजमानस्य स्वर्ग-            |                   |
| प्रेतस्य वापनस्नापनालंकरणा-        |             | लाम:                                     | २४९               |
| दिविधिक्रमः                        | २१६         | दहनप्कारः                                | २५०               |
| सोमयाजिसन्ते गाईपत्य आ-            |             | शवासी हवनम्                              | २५१               |
| मिक्ष:श्र9णम्                      | २३७         | सर्वे आदित्यस्योपस्थानं कुर्युः          | २५२               |
| आसन्दीस्थितं प्रेतं ज्ञातय         |             | मृततारतम्येन ।नियमपरिपाल-                |                   |
| आददीरन्                            | 736         | नम्                                      | २५४               |
| अनुवहनपक्षे विशेषः                 | २३९         | अस्थिमंचितिविधिः                         | २५७               |
| चरुसंबन्धिकपाळानां मेदनम्          | २४०         | शरीरावोक्षणम्                            | २५८               |
| रमशानायतनस्य संमार्जनप्र-          |             | दद्भ्यः शिरसी वाऽस्थीन्या-               |                   |
| कार:                               | २४१         | द्दीत                                    | २५९               |
| एकपविश्रेण श्रीक्षणीसंस्कारादि-    |             | अस्थिसंचयनोत्तरं करेव्यम्                | २६०               |
| विधिः                              | २४२         | अस्थिनिवपनम्                             | २६१               |

### सत्याव दशीतसूचान्त्रमृतविषयाणाम्-

**Š**(

| <b>विषया:</b> 🗸 🖫                                           | शङ्कास्त्र | <b>विषयाः</b>                             | ्रष्ठाङ्काः |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------|
| अस्थिपेषणप्रकारः                                            | ₹₹         | यतनसंगार्जनप्रकारः                        | २८०         |
| <b>अग्निहोत्रहवण्यादिदृषदृप</b> लान्ता                      | -          | इमशानम्मेश्चतुर्विशां <b>ग्रे</b> नेष्टका |             |
| नां दहनामावनुप्रहरणम्                                       | २६३        | <b>क</b> ्रणम्                            | <b>२८१</b>  |
| पुनर्दहनप्रशंसा                                             | २६४        | वारणादिलक्षणम्                            | २८२         |
| तत्संस्कारादिकर्मान्त्रयानिमित्ताः                          | •          | सीतावेक्षणम्                              | २८३         |
| शीचादिनिवृत्त्यर्थे शान्तिकर्मवि धिः                        | 289        | सिकताब् <b>यूहनम्</b>                     | <b>२८</b> ४ |
| अग्निमुत्तरेण लोहितस्यानडुहः                                | :          | अस्थिकुम्भस्य निमार्जनम्                  | 269         |
| स्थापनम्                                                    | २६६        | कपालसंभदनम्                               | २८५         |
| ष्ट्रिथव्यामोषधीस्तम्ब <u>स्</u> य प्रति                    | •          | <b>छोष्टचितेः स्थानस्योर्ध्वप्रमा</b> -   | •           |
| ष्ठापनम्                                                    | २६७        | णम्                                       | २८७         |
| यवैदिनस्य प्राज्ञनम्                                        | 246        | चितस्याग्नेरुपस्थानम्                     | २८८         |
| आहिताम्यादीनां दहनप्रकारः                                   | 789        | मन्त्रकाण्डे ऋमप्रा <b>धो यम</b>          | •           |
| शाखान्तरोक्तकर्मतारतन्यानुः                                 |            | बज्ञविधिः                                 | २८९         |
| रूपपैतृमेधिककर्मतारतम्बन्यवस्था                             | २७०        | यमावाहनम्                                 | १९ •        |
| अनुपैतानामुपैतानां च कन्या                                  | •          | उत्तरवेद्यां बिशनिवेदनस्थानम्             | १११         |
| नां कर्तव्याविधिः                                           | २७१        | यममाहात्म्यमातिपादका मन्त्रा              | : २९२       |
| पितृमेधयोग्यस्त्रीविषये वपन-                                |            | मुक्तशेषस्यान्यत्र निनयनादि               | •           |
| नि <b>वे</b> धः                                             | २७२        | द <b>कार</b> :                            | २९३         |
| लो <b>ष्टचि</b> तेविधिः                                     | २७३        | ब्रह्मनेषाच्यो दहनसंस्कारः                | <b>२९</b> ४ |
| उत्तरतो छोष्टानवरूज्य दक्षि-                                |            | पत्नीभिरुपसंवेशनम्                        | 299         |
| जत्तता काष्टानपरुष्य दासम्<br>णा निर्हरन्ति, इत्यादिप्रकारः | २७४        | पात्रचयनोपोषणोपस्थानानुम-                 |             |
| जन्तूत्सारणाविधिः                                           | 209        | न्त्रण।नि                                 | <b>२९</b> ( |
| धवनपक्षे प्रयोगः                                            | ₹७₹        | <b>अनुशंसनसंगाहना</b> दित्योप-            |             |
| मेध्यामुळे मृतक्षिया अस्थि                                  | -          | स्थानावगाहनादिविधिः                       | <b>२९७</b>  |
| निषानप्रकारः                                                | २७७        | मस्मासंद्राये विधिः                       | २९८         |
| _                                                           |            | दर्शिष्टिविधिः                            | <b>२९९</b>  |
| परिक्रमणम्<br>दावाज्ञी पक्ष <b>द्वयद्वाधारण</b> प्र-        | २७८        | पशास्त्रापाः<br>पशुमन्धमध्ये मृतस्य विधिः | 800         |
| योगः                                                        | २७९        | यायाक्रसंज्ञकानामृषीणामारूय               |             |
| पराः<br>पराह्मादिशालया इमशानाः                              |            | 1 4/16 14.11.8 11.41.4 14.14.             | ₹0१         |
| क्लाक्साव्यालया देवद्याता                                   |            |                                           | 401         |

#### अनुक्रमणिका ।

|                                                                                      | पुष्ठा <b>ङ्काः</b> | विषयाः<br>दारकर्मण्यशक्तस्य केवस्रमान्याः                           |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| च्यादिकर्मणः प्रतिपादनम्                                                             | ३०२                 | <b>धानम्</b>                                                        | 368                                   |
|                                                                                      | τ·<br>ι-            | पहाज्ञातृन्तादिभिः कृष्णाजिने<br>प्रसाजनिविधानम् एवं कृते यदि       |                                       |
| ग्निसंपादनम्<br>अजने मृतस्याऽऽहिताझेर्दा<br>नादिप्रकारः<br>अग्नित्रयेण सत्रा गच्छत अ | ३०७                 | यजमानः पुनरागच्छेत्तदानीतनः<br>विधिः<br>निर्दि गत्वाऽमये कामायेष्टि | <b>₹१</b>                             |
| हिताग्नेश्रीममर्थाद्यातिक्रमणे कर्व<br>व्यम्<br>दंपत्योरेकदा मृतौ विशेषः             | र्ते<br>३१२         | निर्वपेत्<br>गर्भिणीमरणे कर्तव्यविचारः<br>तद्विषये कपर्दिकारिकाः    | १ <b>१ ९</b><br>२ १ <b>९</b><br>३ २ • |

इति सत्यापाढाईरण्यकेशिश्रीतसूत्रे पितृमेधीयाष्टार्विश्वेकोनत्रिश्च-प्रश्नगतविषयाणामनुक्रमणिका समाप्ता ॥

# अथ सत्याषाढहिरण्यकेशिश्रीतसूत्रे षड्विंशसप्तर्वि-शाष्टाविंशीकोनत्रिंशप्रश्रगतसूत्राणां

#### पाठकमण प्रताकाान ।

| स्॰ प्र॰                | पृष्ठाङ्काः | सू॰ प्र॰                    | पृष्ठाङ्का: |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| अथातः साम ०             | १           | अतिकान्ते सादित्र्याः       | (           |
| धर्मज्ञस <b>म</b> यः    | 3           | तत उपनयनम्                  | ,,          |
| प्रमाणं वेदाः           | ,,          | अथोदकोपस्पर्शनम्            | ,,          |
| चत्वारी वर्णा बा०       | ,,          | अथा व्याप्य:                | 39          |
| तेषां पूर्वः            | ,,          | अथ यस्य पीता                | ९           |
| अशुद्राणाम०             | ३           | तेषामम्यागमनम्              | "           |
| शुश्रुषा शूदस्ये •      | "           | तेषामिच्छताम्               | "           |
| पूर्वस्मिन्पूर्वस्मिन्  | ٠,          | यथा प्रथमेऽतिकाप            | "           |
| उपनयनं विद्यार्थस्य     | 8           | पतिपूरुष संख्याय            | ,,          |
| सर्वेम्यो वै देवेम्यः   | ,,          | सप्तिः पावमानी०             | •,          |
| तस्मिक्सभैजनविद्या ०    | "           | अथाध्याप्य:                 | १०          |
| तिसम्बेव विद्या०        | ٩           | अय यस्य प्रितामहादि         | "           |
| यस्माद्धर्भानाचिनोति    | ,,          | तेषामभ्याः मनं              | ,,          |
| तस्मै न दुह्ये कदा चन   | , ,,        | अथ गृहमेघोपदे तनम्          | <b>,</b> ,  |
| स हि विद्य तस्तं जनयति  | ,,          | नाध्यापनम्                  | 37          |
| तच्छ्रेष्ठं जन्म        | ",          | तती वो निर्वर्तते           | :,          |
| शरीरमेव मातापितरी       | >>          | तत ऊर्ध्व प्रकृतिवत्        | "           |
| अथाप्युदाहरन्ति <b></b> | ٤           | उपेतस्याऽऽच,र्थकुछे         | 7 9         |
| तमसो वा एष तमः          | "           | अष्टाचत्वारि ५शद्वर्षाणि    | ,,          |
| वसन्ते ब्र.ह्मणमुपनयीत  | ,,          | पादोनम्                     | ,,          |
| गर्माष्ट्रमेषु ब्रह्मणं | ",          | अर्थोनम्                    | ,,          |
| अथ काम्यानि             | 9           | त्रिमिर्वा                  | "           |
| सप्तम आयुष्काममष्टमे    | <b>;</b> ;  | द्वादशावराध्येम्            | ,,          |
| मा पोडशाद्वःह्मण०       | j,          | न ब्रह्मचारिणो विद्यार्थस्य | १२          |
| वधः त्रतेषु समर्थः      | <           | अथ ब्रह्मचर्यविधिः 🔊        | <b>)</b> }  |

### संत्याचाढश्रीतसूत्राणाम्-

| सू० ४०                             | विष्ठाङ्काः | सू॰ प्र॰                   | प्रष्ठाः  |
|------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| आचार्याघीन:                        | १२          | अजिनं स्वेबोत्तरं          | १९        |
| हितकारी गुरोर०                     | "           | न गायेश्व रोदेत्           | ,,        |
| अघासनशायी                          | ,,          | अनृत्तदर्शी                | "         |
| नानुदेश्यं भुक्जित                 | ,,          | सभाः समाजा १ श्वागन्ता     | १६        |
| तथा क्षारलवणमधुमा०                 | "           | अजनवाद्शीलः                | ,,        |
| अदिवास्त्रापी                      | १३          | रह:शील:                    | ,,        |
| अगन्धसेवी                          | ,,          | ' गुरोरुदाचारेष्यकर्ता     | ,,        |
| भैथुनं न चरेत्                     | ,,          | स्त्रीभिर्यावद्रथेसंमाषी   | "         |
| उत्सन्नश्चायः                      | ,,          | मृदु:                      | ,,        |
| अङ्गानि न प्रक्षालयीत              | 22          | शान्तः                     | ,,        |
| प्रक्षालयीत त्वशाचिलिप्तानि        | 59          | दान्त:                     | "         |
| नाष्मु श्रुधमानः                   | . ,,,       | ह्रीमान्                   | "         |
| जाटेलः शिखानटो वा                  | ,,          | दृढ सिद्धिर्भृतिः          | ,,        |
| त्रिवृत्मी जी मेखछ।                | ,,          | अग्लानिः                   | १७        |
| ज्या र जन्यस्य                     | ,,          | अऋ'धनः                     | ,,        |
| मौज्जी वाऽयोमिश्रा                 | <b>{8</b>   | समाहितः                    | )†        |
| आवीसूत्रं वैश्यस्य                 | ,,          | ब्रह्मचारी                 | "         |
| <b>बै</b> ल्यः पालाशो वा           | "           | अनम्यः                     | "         |
| वासः                               | "           | सर्वे छाभमाहरम्गुरवे       | "         |
| शाणीक्षीमाजिनानि                   | ,,<br>,,    | afai namanimai             | ,,        |
| काषायं चैके वस्त्रमुपदिशन्ति       | 7' :<br>7)  | नानुमानेन भैक्षमुन्छिष्टं  | १८        |
| माञ्जिष्ठं राजन्यस्य               | "           | मवत्पूर्वया बाह्मगो        | 19        |
| हारिद्रं वैश्यस्य                  | ,,<br>,,    | मवन्मध्यया राजन्यः         | 17        |
| हारिणमैणेयं वा कृष्णं              | ,,<br>,,    | भनदन्त्यया वैश्यः          | ,,        |
| कृष्णं चेदनुषस्तीणीसनशायी          | ,,<br>84    | तत्समाहृत्योपनिधाय         |           |
| शैरवर् राजन्यस्य                   | , ,         | तेन प्रदिष्टं मुझीत        | "         |
| मस्ताजिनं वैश्यस्य                 | "           | वित्रवासे गुरोराचार्यकुछाय | ',        |
| आविक ५ सार्ववर्णिकम्               | "           | तैर्विपवासेऽन्थेम्यो       | ,,        |
| कम्बङ्ध                            | "           | नाऽऽरमप्रयोजनश्चरेत्       | "         |
| नः न्यञ्ज्य<br>ब्रह्मवृद्धिमिच्छन् | ,,          | माषितो भैक्षाद्रशी         | १९        |
| חמון שוח שין                       | ,,          | नामना नकाद्शा              | <b>39</b> |

| स्• प्र•                       | र्वे छ। ऋ।:                             | सू॰ प्र॰                  | <b>रिष्ठ</b> ाङ्काः |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| भुक्तवा स्वयममत्रं             | १९                                      | अथाहरहगचार्य              | २३                  |
| न चोच्छिष्टं कुर्यात्          | ,,                                      | स गुह्यारसंविशन्          | ,,                  |
| अशकी भूमी                      | ,,                                      | प्रमाद्।दाचार्थस्य        | ,,                  |
| अप्सु वा प्रवेशयेत्            | "                                       | अनिवृती स्वयं             | ;,                  |
| <b>अःगीय पर्यवद्</b> ध्याद्वः। | ,,                                      | निवर्तयेद्वा              | ,,                  |
| अन्तर्भिने वा शूद्राय          | ,,                                      | अथ यः पूर्वीत्थायी        | ,,                  |
| मैक्ष५ हिवषा                   | २०                                      | स य एवं प्राणि।हितात्मा   | ,,                  |
| आहवनीयार्थे च                  | ;;                                      | नियमेषु तपःशब्दः          | २४                  |
| तं भोजियत्वा                   | <b>,</b> ,                              | तद्तिक्रमे विद्याकर्म     | ,,                  |
| हविरुच्छिष्टमेव तत्            | <b>9</b> ;                              | कर्तृगत्यमनायुष्यं च      | ,,                  |
| यद्न्यानि द्रव्याणि            | ,,                                      | तस्मादृषयोऽवरेषु          | २५                  |
| स वा एव ब्रह्मचारिणो           | ,,                                      | श्रुतर्ष<स्तु भवन्ति      | <b>,</b> ,          |
| न चास्मै श्रुतिविपति०          | ,,                                      | अथ यथा श्वेतकेतुः         | "                   |
| यथा क्षारखनणमधुमांसा ०         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | यहिंकच समाहितो            | ,,                  |
| एतेनान्ये नियमा स्या०          | ,,                                      | अयो यहिंकच मनसा           | 1,                  |
| श्रुतिहि बलीयस्यानुमा०         | <b>,</b>                                | गुरुप्रसादनीयानि          | २६                  |
| दुश्यते चापि प्रवृत्ति •       | र १                                     | अतोऽःयानि निवर्तन्ते      | ,,                  |
| पीतिह्यं परम्यते               | ,,                                      | स्वाध्यायघृरवर्म ०        | ,,                  |
| पितुःर्वेष्ठस्य च              | ,,                                      | सदा महान्तमपररात्र०       | ,,                  |
| धर्मविपतिपत्ता ०               | ,,                                      | समानग्रामे च              | "                   |
| सायंपातरु द्कुम् नमः हरेत्     | ,,                                      | प्रोट्य च समागमे          | २७                  |
| सदाऽरण्यादेषानाह ०             | ,,                                      | म्वर्गमःयुश्चेष्सन्       | ,,                  |
| नःस्तमिते समिद्धारो            | रंश                                     | दक्षिगं ब हु ५ श्रोत्रसमं | ,,                  |
| अग्निमिद्ध्वा परिसमुह्य        | "                                       | पाञ्ज छि:                 | "                   |
| सायमेवाग्निपूजेत्येके 💆        | "                                       | प्छावनं च नाम्नो          | ,,                  |
| समिद्धमार्त्रे पाणिना          | "                                       | उदित आदित्ये              | 36                  |
| प्राक्तु याथाकामी              | "                                       | सदैवाभिवादनम्             | ,,                  |
| नाम्युदकशेषेण                  | ,,                                      | उपसंप्राह्य आचार्यः       | "                   |
| पाणिसंक्षुब्धेनोदके०           | ,,                                      | दक्षिणेन पाणिना           | **                  |
| स्वमं च वर्जयेत्               | २३                                      | उनाम्यानेवोमावामि०        | <b>?</b> >          |

| सू॰ प्र॰                               | पृष्ठाङ्काः | स्० ५०                     | विश्वक्री:      |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| सर्वाह्य सुयुक्तो                      | 40          | न चैनं प्रत्युत्तिष्ठेद०   | ३२              |
| तथा गुरुकमसु                           | <b>,</b> ,  | देश्वास्वासनाच्य संसर्पेत् | **              |
| आहताध्यायी च स्यात्                    | २९          | नाम्ना तदन्तेवासिनं        | "               |
| सदा निशायां गुरुष                      | ,,          | यश्मिँस्त्वनाचार्यसं ०     | "               |
| न चैनममिप्रसार्यीत                     | "           | भुक्तवा चास्य सकाशे        | "               |
| न खट्वाया ५                            | "           | आचामेद्वा                  | 59              |
| न चास्य सकाशे                          |             | किं करवाणीत्यामन्त्रय      | <b>३ १</b>      |
| अमिमाषितस्त्वासीनः                     | "           | उत्तिष्ठेत्तूष्णीं वा      | . ,,            |
| अनूत्थाय तिष्ठःतम्                     | "           | नापपर्यावर्तेत गुरोः       | ,,              |
| ग्रह्मतमनुग्रह्म०                      | ; ,         | अ षिवनस्पतीनाच्छिद्य       | 19              |
| अध्वापन्नस्तु कर्मयुक्तो               | "           | उपानहै। छत्रं              | ,,              |
| न चेदुपसीदेत्                          | 9)<br>B     | नोपनिघेत्स्त्रयं मुखेन     | "               |
| र विश्वाप्ताप्त्<br>देवमिवाऽऽचार्यमुपा | ३ ०         | न हृद्येन पार्थयेत्        | "               |
|                                        | "           | नाकारणादुपस्पृशीत्         | . ,,            |
| अनुपस्थकृतः                            | ,,          | रजस्वली रक्तदन्            | 54              |
| अनुवाति वीतः                           | ",          | यां विद्यां गुरी कुरुते    | ३४              |
| अप्रतिष्टब्धः पाणिना                   | "           | यानन्यान्ष्इयतो            | ,,              |
| भनपश्चितोऽन्य <del>त्र</del>           | <b>)</b> -  | गुरुसमवाये                 | ,,              |
| यज्ञे।पवीती द्विवस्त्रः                | "           | समावृत्तो मात्रे दद्यात्   | "               |
| अघोऽनिवीतस्त्वेकवस्त्रः                | "           | माता मतीरं गमयेत्          | "               |
| अभिमुखोऽनमिमुखम्                       | \$ ?        | पर्ता गुरुम्               | "               |
| अनासन्नोऽनतिदूरे                       | ,,          | धर्मकृत्येषूपयोजयेत्       | ३५              |
| यावदासीनो बाहुम्यां                    | ,,          | कृत्वा विद्यां यावती ५     | "               |
| अप्रतिवातम्                            | "           | विषमगते त्वाचार्ये         | 77              |
| एकाध्यायी दक्षिणं                      | <b>,</b> ,  | सर्वदा शूद्रत उपतो         | "               |
| यथावकाञ्चं बहवः                        | "           | दत्त्वा च नानुकथयेत्       | ,,              |
| तिष्ठति च नान्वासीत                    | •<br>•      | कृत्वा च नानुस्मरेत्       | "               |
| आसीने च न संविशेत्                     | ,,          | आत्मश्रश्मां               |                 |
| चेष्टति च चिकीर्वस्त॰                  | ,,          | <b>भेषितस्टदेव</b>         | <b>,,</b>       |
| न चास्य सकाशे                          | <b>\$</b> 2 | शास्तुश्चानागमा ०          | ,,              |
| गोत्रेण वा कीर्तयेत्                   | "           | अन्यत्रोपसंग्रह •          | "<br>३ <b>६</b> |

#### मतीकानि ।

| सू० ४०                   | पृष्ठाङ्काः | सू॰ प॰                          | त्र <b>ष्ठ</b> ाङ्काः |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|
| तथा समादि॰               | 88          | अपराधेषु चैन४                   | 8 ၁                   |
| वृद्धतरे च सबहाचारिणि    | ,,          | अभित्रासोपवासो •                | ,,                    |
| उच्छिष्टाशनवर्न •        | 17          | निवृत्तं चरितबहाचर्य०           | "                     |
| समावृत्तस्याप्येतदेव     | "           | श्रावण्यां पौर्णमास्यां०        | 8 \$                  |
| यथा ब्रह्मचारिणो         | ,,          | तैषीपसस्य                       | ,,                    |
| म।रुयाछिष्ठमुख:          | "           | अर्घपञ्चमा ५ श्रदुरो            | ۰,                    |
| उदाचारेषु "              | 80          | निगमेष्यध्ययनं                  | ४३                    |
| स्वैरिकर्मसु च           | **          | आनडुहेन शकृत्पि०                | ",                    |
| यथा पादप्रसा •           | "           | इमशाने सर्वतः                   | ,,                    |
| तद्द्ववाणां चन           | ,,          | प्रामेणाध्यवसिते :              | 17                    |
| स्नातस्तु काले           | ,,          | ज्ञायमाने तु                    | ,,                    |
| उचैस्तरां नाऽऽसीत        | ,           | <b>रमरा।नवच्छूद्रपतितौ</b>      | "                     |
| तथा बहुगदे               | "           | समानागार इत्येके                | ,,                    |
| सर्वतः प्रतिष्ठिते       | `₹८         | शूद्रायां तु पेक्षण०            | ,,                    |
| इःय्यासने चाऽऽचरिते      | ,,          | तथाऽन्यस्यार                    | "                     |
| य नमध्वन्युक्तो          | ,,          | ब्रह्माध्येष्यमाणो              | "                     |
| समानिकषकट०               | ,,          | अन्तः शवम्                      | 83                    |
| नानभिभाषितो              | ;;          | अन्त्रश्चाण्डालम्               | <b>)</b> ;            |
| <b>ट्यु</b> पतोदन्यु र • | <b>)</b> )  | अभिनिर्ह्तानां                  | 37                    |
| आपचर्य ज्ञापयेत्         | 19          | संदर्शने चारण्ये                | "                     |
| सह वसन्सायंशतर०          | ,,          | तदहरागतेषु च                    | "                     |
| प्रोष्य च तदहरागतः       | "           | अपि सत्सु                       | ",                    |
| प्रतिषेषयोदितरः          | ,,          | संघावनुस्तिनते                  | "                     |
| लुप्यते पूजा चास्य       | "           | वर्षतीविदम्                     | "                     |
| मुहुस्त्वाचार्यकुछ ०     | 77          | स्वप्नपर्यान्तं विद्युति        | 8.8                   |
| तास्मन्गुरोर्वृत्तिः     | 22,         | उपन्युषं यावता                  | ,,                    |
| पुत्रमिवैनमनु०           | 8 .         | दहे चापररात्रे                  | •                     |
| न चैनमध्ययनादिन्ने       | ,,          | <b>ऊर्ध्वमर्घरात्रादित्येके</b> | ,,                    |
| भन्तेवास्यनन्तेवासी      | <b>3</b> 7  | गवां चावरोधे                    | •                     |
| आचार्योऽप्यनाचार्यो      | ",          | वध्यानां च यावता                | 7                     |

# सत्यावा**दशीवस्त्राणां** —

| सू॰ प्र॰                               | पृष्ठाङ्काः | सू० प्र•                        | विशक्ताः   |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| पृष्ठास्टः पश्नां                      | 88          | क.ण्डोपाकरणे                    | ४९         |
| अहोरात्रामवा०                          | "           | क.ण्डसमापने                     | ,,         |
| चातुर्मासीषु च                         | 89          | मनुष्यप्रकृतीनां                | "          |
| वैरमणे गुरुष्त०                        | "           |                                 | ,,         |
| तथा संबन्धेषु                          | ,,          | तथौषधिवनस्पतिः                  | ",         |
| मातारे पितर्याचार्ये                   | "           | यत्काण्डमुपाकुर्वात             | ,,         |
| तेषु चोदकोपस्पर्शनं                    | "           | उपाकरणसमापन०                    | ,,         |
| अनुभाविनां तु                          | ,,          | वायुत्रोषवान्भूमी               | 90         |
| न समावृत्ताः                           | 8 🕏         | प्रामारण्ययोश्च                 |            |
| तथाऽरयुदाहरान्ति                       | ,,          | स्वै।रिकर्मसु च                 | "          |
| सत्रेषु तु                             | 27          | यथा पादप्रशास्त्रनो •           | ,,         |
| आचार्ये त्रीनहो ०                      | "           | तथा वृक्षसमारुढोऽप्सु           | "          |
| श्रोत्रियस×स्थाया०                     | ,,          | अविहितमनुवाका ०                 | "          |
| सब्रह्मचारिणीत्येके                    | ,,          | नित्यप्रश्नस्य चाविधिना         | ,,<br>५१   |
| श्रोत्रियाम्याग०                       |             | तस्य विधिः                      |            |
| गुरुसंनिधौ                             | 8 0         |                                 | ,,         |
| उभयत उप०                               |             | मनसा चानध्याये                  | "          |
| अवीयानेषु                              | "           | विद्युति चाम्यप्रायां           | "          |
| धगर्दभनादाः                            |             | श्राद्धमोजने                    | "          |
| शाख:न्तरे च                            | "           | विद्युत्स्तनयित् <b>नु</b> ०    | **         |
| सर्वेषु च श्रब्दकर्ममु                 | ,,<br>,,    | _                               | "          |
| छद्देथिस्वा स्वप्त०                    |             | यावद्व्युदका<br>एकेन द्वाम्यां  | ٩ <b>٦</b> |
| सर्विती प्राइय                         |             | सूर्याचन्द्रमसोर्घहणे           | "          |
| पुनीगन्धश्च                            | "           | सूपापण्डमसाप्रहण<br>अभ्रे चापती | "          |
| भूकं चाऽऽत्मतंयुक्तम्                  | "           | _                               | 17         |
| प्रदोषे च भुक्त्वा                     | 1)          | सूर्याचन्द्रमसोः                | "          |
| प्रदाय च भुरत्या<br>मोद्कयोश्च पाण्योः | "           | मुहूर्न विरते वाते              | ५३         |
| भादकवास्त्र पाण्याः<br>भेतसंक्लप्तं    | ,,          | सलावृक्यामेक •                  | 'n         |
|                                        | "           | नक्तं चारण्येऽन•                | "          |
| आ च विषाकात्<br>अश्राद्धेन तु          | "           | अननूक्तं चापतीं                 | "          |
| প্রাপ্তশ খ্র                           | "           | प्रदेशिंच                       | "          |

### ातीकानि ।

| सू॰ प०                             | £1.\$€1:   | मू॰ प्र॰               | प्रशाहाः   |
|------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| सार्वकाछिकमाम्नातम्                | 98         | नित्यानां चु खलु       | ₹ •        |
| यथोपाकृते                          | 91         | ब्रह्मणि मियो          | 12         |
| त्राः स्वाध्यायः                   | 98         | ब्रह्म वर्धत           | 77         |
| तत्र श्रूयते स                     | "          | निवेशे हि वृत्ते       | "          |
| अथापिवाज ०                         | ,,         | एतेन ह्ययं             | ,,         |
| तस्य शाखान्तरे                     | ५९         | तच्छास्त्रेषु च        | ६१         |
| अथ यदि वातो                        | "          | निवेशे हि वृते नैयः    | "          |
| एवं सत्यार्थ०                      | 59         | अध्य यनार्धेन          | "          |
| अध्यायानध्या •                     | "          | न चास्मिन्दोषं         | ,,         |
| आर्यसमयो                           | ५६         | यदृच्छायामसंवृत्ती     | ";         |
| विद्यां प्रत्यनध्यायः              | ";         | मातिर पितर्याचा ०      | 1)         |
| ब्र.ह्मणोक्ता                      | ;          | समः।वृतेन सर्वे        | <b>{</b> ? |
| प्रयोगादनुभीयन्ते                  | ,,         | भ्रातृपागिनीषु च       | 26         |
| यत्र दु भीत्युप०                   | <b>)</b> ; | नित्या च पूजा          | **         |
| तदनुवर्तमानो                       | ,,         | ऋदिववश्वश्वर •         | "          |
| अथापि बाह्मणोक्ताः                 | 90         | तूष्णी वोषसंगृह्णीयात् | ",         |
| अहरहर्भूत०                         | ,,         | दशवर्ष पौरसस्यं        | "          |
| पूजा वर्णज्यायसां                  | <b>,</b> , | ज्ञायमाने वयोविशेषे    | 17         |
| वृद्धतराणां च                      | 96         | विषमगतायागुरवे         | ६३         |
| हृष्टो दर्पति दृष्ठो               | ,          | अन्वः रुह्य वा         | "          |
| न समावृत्ते                        | "          | अप्रयतेन नामिवाद्यं    | ,,         |
| ॐकार: स्वर्गद्वारं                 | ,,         | पतिवयसः स्त्रियः       | >>         |
| विकथां चान्यां                     | ";         | न सोपानद्वेष्टित०      | ,,         |
| दक्केषु चैतदादयः                   | 99         | सर्वनाम्ना स्त्रियो    | "          |
| छोके च भूतिकर्म०                   | ,,         | मातरमाचार्यदारं        | "          |
| नासमयेन कृच्छूं                    | "          | दशवर्षश्च बाह्मणः      | ,,         |
| अविचिकित्साया                      | "          | कुशलमवरवयसं            | €8         |
| न बहिवेंदे                         | "          | अनामयं क्षित्रयम्      | "          |
| समादिष्टमध्यापयन्तं                | Ęo         | अनष्टं वैश्यम्         | 72         |
| <b>एनम्</b> पसंगृ <b>द्धी</b> यात् | · 22       | आरे।ग्वं शुद्रम्       | 73.        |

# सत्यापादश्रीतस्त्राणां —

| सू॰ प्र•                  | विष्ठाङ्काः | सू॰ प्र०                  | पृष्ठा <b>द्धाः</b> |
|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| नासंपाष्य श्रोत्रियं      | €8          | दक्षिणेन पाणिना           | 90                  |
| डपासने गुरूणां            | ",          | मोक्ष्यमाणस् <b>तु</b>    | ,,                  |
| भृभिगतास्वय्स्वाचम्य      | ६९          | इयःवान्तपर्यन्ता ०        | **                  |
| यं वा प्रयतः              | "           | न रमश्रुमिरुच्छिष्टाः     | ,,                  |
| न वर्षधारास्वाचामेत्      | ,,          | य आस्याद्विन्दवः          | ५०                  |
| तथा पद्रोदके              | ",          | ये मूगीन                  | "                   |
| तप्ताभिश्चाकारणात्        | "           | स्वप्ने क्षवयी            | ,,                  |
| रिक्तपाणिर्वयसः           | "           | आर्द्रे वा सक्तदे। प॰     | "                   |
| शक्तिविषये न              | ६६          | हिंसार्येनासिना           | ७२                  |
| नझो वा                    | "           | द द्भिरपूपस्य             | "                   |
| न,प्सु सतः प्रथमणं        | "           | यस्य कुछे झिंयेत          | ,,                  |
| उत्तीर्थ त्वाचामेत्       | ,,          | तथाऽनु त्थिताया ५         | 77                  |
| नाप्रोक्षितमिन्धन •       | 1,          | अन्त शवे च                | "                   |
| मूटस्वस्तरे               | 27          | अप्रयतोपहत •              | "                   |
| तथा तृणक छेषु             | "           | अप्रयतेन                  |                     |
| प्रोक्ष्य वासः            | ६७          | यस्मिश्चाने केशः          |                     |
| ञ्चनोपहतः                 | ,,          | अन्यद्वाऽमेध्यम्          |                     |
| प्रक्षाल्य वा तद्देश •    | "           | अवेध्येरव <b>सृष्ट</b> म् | "                   |
| अप्नि नाषयतः              | ,,          | कीटो वाडमेध्यसेवी         | ,,                  |
| इषुमात्रादित्येके         | <b> </b>    | मृषकछा <b>ऽङ्ग</b> ंवा    | ,,                  |
| न चैनमुपघमेत्             | <b>,</b> ,  | पदा वोपहतम्               | "                   |
| सट्वायां च                | "           | सिचावा                    | ,,                  |
| प्रसूतेषोदके              | "           | अपपात्रेण वा दृष्टम्      | ;;                  |
| मुत्रं कृत्वा पुरीषं वा   | <b>(</b> ९  | शुना वा                   | "                   |
| तिष्ठलाऽऽचामेत्प्रह्ये वा | ,,          | सिचा वोपहृतम्             | ,,                  |
| आसीनस्त्रिराचा०           | 77          | दास्या वा नक्तमाह्नम्     | "                   |
| त्रिरोष्ठी पारिमृजेत्     | ,,          | मुझानं वा यत्र            | "                   |
| V57.                      | 90          | अन <b>र्ह</b> द्भिर्वा    | 98                  |
| सष्टदुवस्षृशेत्           | "           | मुखानेषु वा               | 17                  |
| द्विरित्येके              | ,,          | कुत्सियत्वा वा            | 21                  |
|                           | •           |                           | •                   |

#### मतीकानि ।

| सू॰ प्र॰                   | <i>ि छ। द्व</i> ाः | स्० प्र               | पृष्ठाङ्काः |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| ममुष्येरवद्यात ०           | 98                 | कु सकी स्ववार्धाणस ०  | 99          |
| न नावि मुझीत               | "                  | पञ्चनखानां            | ,,          |
| तथा मसादे                  | 37                 | अगङ्यश्चेटो           | <b>७</b> ८  |
| कृतभूमौ तु भुङ्जीत         | "                  | सर्वशीर्घा मृदुरः     | ,,          |
| अनापीते मृत्मेय            | ,,                 | मध्वामं मार्ग         | 19          |
| आपीतं चेदिभद्ग्वे          | ,,                 | एतान्यपि नानम्ते ।    | ,,          |
| परिमृष्टं छीहं             | "                  | आमं वा गृह्णीरन्      | ,,          |
| यिनिर्छिखितं               | ७९                 | कृतानस्य विरसस्य      | "           |
| यथागमं यज्ञे               | ,                  | न सुभिक्षाः स्युः     | ७९          |
| नाऽऽपणीयमन्नमद्यात्        | ,,                 | स्वयमप्यवृत्ती        | ,,          |
| तथा रसानाममांस०            | "                  | नात्यन्तमन्व ०        | "           |
| तैस्रपिषी                  | ,,                 | त्रयाणां वर्णानां     | **          |
| कृतानं पर्युषित०           | . "                | ्कृत्या ब्राह्मणस्य   | ",          |
| शुक्तं च                   | "                  | यत्राप्रायश्चित्तं    | <b>27</b> , |
| फाणितपृथुकतण्डु <i>७०</i>  | ,,                 | चरितानिर्वेषस्य       | ,,          |
| शुक्तं चापरयोगम्           | "                  | सर्ववणीनां स्वायों    | "           |
| सर्वे मद्यमपेयम्           | ७६                 | तस्यापि धर्मोपनतस्य   | ( •         |
| तथैलकं पयः                 | **                 | मुनर्ण दस्या पशुं     | "           |
| उष्ट्रेक्षीरमृगीक्षीर ०    | "                  | संवाज्ञमभोज्यम्       | "           |
| <b>धेनोश्चा</b> निर्दशायाः | **                 | परिकुष्टं च           | "           |
| औषधीनां च                  | ,,                 | सर्वेषां च शिरुगनी ०  | "           |
| करुझपरु,ण्डु ०             | <b>,</b> ,         | ये च रास्त्रमाजीवानित | ***         |
| यश्चान्यत्परिचक्षते        | ,,                 | ये चाधिम्             | 17          |
| क्याक्रमे। ज्यांमिति       | 97                 | भिषक्                 | "           |
| एकखु रोष्ट्रगवय ०          | ve                 | वार्धुं पिकः          | 1)          |
| घेन्वनडुहो <i>ध</i>        | "                  | अक्रीतराजको दीक्षितः  | ,,          |
| कुक्कुटो विकिराणाम्        | 77                 | अमीषोमीय ०            | < ?         |
| स्रवः प्रतुदाम्            | 90                 | हुनायां वा वपायां     | "           |
| त्र <b>. व्यादाः</b>       | <b>)</b> , ,       | क्रीबः                | "           |
| ह्र⊀समासचक्रवाक्र∙         | •                  | राज्ञः भैषकृत्        | ij          |

| सूञ ४०                  | पृष्ठःङ्काः स्०प•         | पृ <b>ष्ठाङ्काः</b> |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| अहविर्याजी              | ८१ आत्मन् ३३ वन्          | ८९                  |
| यश्चाम्रीनपास्यति       | ,, निदुणोऽणीयान्          | ९०                  |
| यश्च सर्वान्वर्जयति     | ,, दोषाणां तु             | <b>&gt;</b> >       |
| सर्वानी च               | ,, य भूशहीवान्            | "                   |
| श्रोात्रियो ।निराकृतिः  | ,, ोघो हर्षी राषो         | ,,                  |
| वृषस्रीपतिः             | ः, अक्रोघोऽहर्षो          | ९१                  |
| मत्त उन्मत्तो           | ,, नेपं लौकिकपर्य         | ९२                  |
| अथ क आइया <b>नः</b>     | ८२ ∣निःफला ह्यम्युद्ये    | "                   |
| <b>यस्ये</b> प्सेदिति   | ,, तद्यथाऽऽम्रे फलोर्थ    | 33                  |
| पुण्य इति कीत्सः        | ,, न चेदनूत्पद्यन्ते      | ,, ·                |
| यः कश्चिद्यादिति        | "ं अनसूयुर्दुष्प्रस्टम्पः | ,,                  |
| यदि हि रजः              | ,, न धर्माधर्मी           | ९३                  |
| शुद्धा भिक्षा           | ८३ यस्त्रायीः क्रियमाणं   | ,,                  |
| सर्वतोपेतम्             | ,, सर्वजनपदेष्वेकान्तः    | "                   |
| दुण्यस्थेष्यतो ।        | ,, एवं वर्तमान उभी        | "                   |
| पुण्यस्याष्ट्रनी ०      | ,, अ.विहिता               | ,,<br>,, :          |
| यतः कुनश्चाम्युद्यतं    | , आपदि व्यवहरेत           | 6,8                 |
| नाननियोग०               | ,, मनुष्यान्रसान्         | ,,                  |
| अय पुराणश्ठोका •        | " ।तिस्त <b>्</b> डुस्    | "                   |
| चिकित्सकस्य             | ८४ अविहितश्चेतेषां        | ٩,                  |
| अन्नादे भ्रूगहा         | ,, अन्नेन चानस्य          | "                   |
| गुरी याज्यश्च           | ८५ अक्रीतपण्यैर्व्यवहरेत  | »,<br>»,            |
| अध्यात्मिकान्यो •       | ,, तृणकाष्ठेरविकृतैः      | "                   |
| आह्मला <b>मान्न</b>     | ,, नात्यन्तमन्वत्रस्येत्  | "                   |
| तत्राऽऽत्मकामीयान्      | ८७ वृत्ति प्राप्य विरमेत् | ર્લ્                |
| पुः प्रतिनः सर्वे       | ,, अथाष्युदाहरनित         | "                   |
| <b>य</b> दिदमिती        | ८८ न पतितैः               | . ,,                |
| आ-मन्नेवाह o            | ,, तथाऽग्यात्रैः          |                     |
| सर्वभूतेषु यो           | ८९ अप पतनीयानि            |                     |
| त योऽनु।तिष्ठेत्सर्वत्र | ь स्तेयमाभिशस् <b>वं</b>  | `77<br>** 31        |
| M. P. M.                | M -1 -1,                  | 4 15                |

#### वतीकानि ।

| स्• प्र•                 | . विश्वक्री: | स्॰ प्र०                 | ृष्ठा <b>ङ्का</b> : |
|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| गुर्वी संसी(ंवि )        | ९७           | आजिपथे वा                | १०१                 |
| नागुरुतस्पे              | ,,           | अ:श्वमे।घिकं             | ,,                  |
| अधर्माणां तु             | "            | धर्मार्थसंनियाते         | ,,                  |
| अयाशु चिकराणि            | "            | गुरुं हत्वा              | ,,                  |
| शूद्रगंपनपार्यस्र णाम्   | "            | नास्यास्मिक्षं के        | "                   |
| प्रतिषिद्धानां           | "            | करमपं तु                 | १०२                 |
| शुनो मनुष्यस्य           | ;;           | गुरुतरूपगामी             | ,,                  |
| मनुष्याणाम्              | ,,           | <b>उत्रस्ति</b> तां वा   | "                   |
| शूदो।च्छिष्ट •           | "            | कृत्छ्र संवत्सरं         | <b>;</b> ;          |
| अपि पतनीयान्येतानि       | "            | सुरापे'ऽन्निस्पर्शाप्    | ,,                  |
| अतोऽन्यानि               | ९८           | स्तेनः प्रकीर्णकेशो      | १०३                 |
| दोषं बुद्वा              | "            | राजानं गत्वा             | ,,                  |
| क्षत्रियः हत्वा          | . ,,         | अनुज्ञातेऽनुज्ञातार् •   | "                   |
| शतं वैश्ये               | ,,           | उत्तरमृत्विध             | ••                  |
| ऋषमधात्र।धिकः            | "            | भक्तापचयेन               | ,,                  |
| स्त्रीषु चे नेषामेवम्    | ९९           | कृ≂छूर संवत्सरं          | <b>,</b>            |
| पूर्वयोर्वर्ण ०          | **           | अथ।प्युदाहरनित<br>-      | १०४                 |
| ब्राह्मणमात्रं           | ,,           | स्तेयं कृत्वा            | ,,                  |
| गर्भे च तस्या ज्ञित्वम्  | ,,           | तेन कल्पेन               | ,,                  |
| भात्रेयीं च स्त्रियम्    | 19           | प्रथमं वर्ण              | ,,                  |
| तस्य निर्वेषः            | ,,           | अपि वा छोनानि            | ,,                  |
| अरण्ये कुटिं             | :,           | वायसप्रचलकः              | १०९                 |
| तस्य पन्थाः              | १००          | धेन्त्रनडुहोश्चा ०       | ,,                  |
| दृष्ट्वा चान्यमुत्कामेत् | "            | <b>घुर्यवाहप्रवृत्ती</b> | ,,                  |
| खण्डेन छो •              | 19           | अनःक्रोइय०               | •                   |
| कोऽभिद्यस्ताय            | "            | शुद्रस्य सप्तरात्र•      | "                   |
| <b>अ</b> रुब्धोपवःसः     | ,,           | स्तिषु चैतेषामेवम्       | "                   |
| गाश्च रक्षेत्            | "            | वेष्याभिशः ॰             | १०६                 |
| तासां निष्क्रमण०         | "            | अनार्यवपैशुम ०           | ",                  |
| द्वादश वर्षाणि           | १०१          | गईमेनावक शि              | 73.                 |
| ~                        |              |                          | *                   |

| सू॰ प्र॰                        | विशक्षाः                                | सू॰ प्र०               | ्र देख्याः         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|
| तस्य शुद्रः                     | 009                                     | गुरुतस्यगामी           | 117                |
| मिथ्या <b>धीतप्रायश्चित्तम्</b> | "                                       | मिथ्यैतदिति            | "                  |
| संवत्सरमाचार्य०                 | "                                       | यो ह्यात्मानं          | 19                 |
| एवमन्येष्टनपि                   | ",                                      | <b>ए</b> तेनैव         | , ,,               |
| काममन्युभ्यां                   | ,,                                      | दारब्यतिक्रमे          | "                  |
| पर्वाण वा तिल्लभक्षः            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <del>य</del> रवृत्ति ० | ११३                |
| श्रावण्यां पौर्णमास्यां         | १०८                                     | स्त्रियाश्च            | <b>,</b> ,         |
| इष्टियज्ञऋतून्वा                | <b>,</b> ,                              | अव भ्रूणहा             | ,,                 |
| अमोज्यं मुक्तवा                 | ,,                                      | यः प्रमत्तो            | 8 8 8              |
| प्त <b>प्तरात्रेणावा</b> ष्यते  | ,,                                      | सह संकर्यन             | :,                 |
| हेमन्तशाशिर •                   | "                                       | एवमन्येष्वपि           | ,,                 |
| कृच्छ <u>ु</u> द्वादशरात्रं     | 1)                                      | तथा पुण्यिकयासु        | <b>)</b>           |
| <b>व्यहमनका</b> ०               | 1,                                      | परीक्षार्थी            | ,,                 |
| एवमेवाभ्य •                     | १०९                                     | यो हिंसार्थ०           | <b>99</b> ·        |
| अथापरं                          | <b>,</b> ,                              | अधाष्युदा०             | ,,                 |
| अनार्यो शयने                    | "                                       | अथामिश्चस्ताः          | 189                |
| पदेकरात्रेण                     | "                                       | पुत्रान्तंनिष्पाद्य    | ,,                 |
| यथा त्थाच                       | 21                                      | अथापि न                | <b>११६</b>         |
| सन्त्यपशदाः                     | ११०                                     | तदेतेन                 |                    |
| शम्योषाः                        | "                                       | मिष्ट्यैतदिति          | "                  |
| अतिब्यवहारो                     | •                                       | द्धिधानी०              | "                  |
| सर्वत्रानुमति •                 | ,,                                      | यो हि दिषधान्या०       | "                  |
| न पतितमाचार्य                   | "                                       | अभिचारा ०              | ,,<br>१ <b>१</b> ७ |
| न चास्माद्धोगाः                 | ,,                                      | पतनीयाविति             | 110                |
|                                 | "                                       | पतनीयवृ•               | 77                 |
| ચદુચ્છાસંનિવાત:<br>પારા ભારત    | * * *                                   | इत्यशु चिकर <b>०</b>   | ,,                 |
| माता पुत्रस्य                   | "                                       |                        | "                  |
| न तु धर्मसंनिपातः<br>अर्थणातस्य | "                                       | विद्यया स्नातीत्येके   | "                  |
| अर्षमाहतान्<br>अप्रकारकोगः      | "                                       | तथा व्रतेना०           | 114                |
| अय संयोगः                       | 1,                                      | विद्या व्रतेन च        | **                 |
| एवमन्थेष्वपि                    | 77                                      | तेषु सर्वेषु           | "                  |

| <b>स्</b> • : <b>ब</b> ० | पृष्ठा द्वाः | स्० प्र०                   | देशाङ्काः   |
|--------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| समाधिविशेषा ०            | - 116        | न पततः                     | १२३         |
| अभ स्नातकवतानि           | "            | प्रेङ्खावन्तरेण            | 77          |
| पूर्वेण                  | ११९          | उद्यन्तमस्तं               | ,,,         |
| भैशोध्य बहि॰             | ,,           | दिवाऽऽदित्यः               | "           |
| <b>विप्र</b> तिषेषे      | ,,           | सह ह्येगां                 | <b>१</b> २४ |
| सर्वान्रागःन्            | **1          | न कुसत्या                  | "           |
| कृष्णं च                 | "            | नात्राह्मणा ०              | 31          |
| <b>अनुद्धा</b> सि        | "            | क्रोवादीश्च                | <b>१</b> २९ |
| अम्कृष्टं च              | ,,           | प्रवचनयुक्ती               | "           |
| दिवा च                   | १२०          | मिशुर्नाभूय                | y <b>7</b>  |
| शिरहर प्रावृत्य          | **           | शयानश्चा ०                 | ,,          |
| <b>छायायां</b> च         | **           | न तस्यां                   | ,,          |
| अग्निमादित्य •           | .१२१         | अनावि.स्रग•                | ,,          |
| अभाष्युदाहरन्ति          | "            | निशायां दारं               | "           |
| प्राङ्मुखोऽन्नानि        | ",           | <b>सिश्</b> रामञ्जनं       | 7 <b>9</b>  |
| आराचाऽऽवसथा०             | "            | अस्ति मिते                 | ,,          |
| अस्तिमिते च              | ",           | पाळाशमासनं                 | "           |
| अश्मानं                  | ",           | स्तुर्ति च गुरोः           | ••          |
| देवताभिधानं              | १२२          | आ निशायां                  | ,,          |
| ब्राह्मणस्य              | ,,           | अनध्यायो                   | "           |
| हस्तेन                   | ,,           | मनमा वा                    | . 11        |
| देवानां सुराज्ञश्च       | ,,           | ऊर्ध्व मध्यरात्रा०         | ,,          |
| बत्सततीं(न्तीं) च        | ,,           | नापररात्र •                | 17          |
| स्तृहती                  | ,,           | कामन्धः                    | "           |
| संस्वृद्धां              | ",           | मनसः वाऽश्रीयीत            | 99          |
| ना <b>घे</b> नुरिति      | ,<br>,,      | क्षुद्रन्क्षुद्राचरितांश्च | १२६         |
| न मद्रं                  | १२ं३         | समाः समाजाःश्व             | "           |
| पूर्ण                    | **           | <b>५</b> मार्ज             | "           |
| नाली में सपत्नः          | ,,           | नगरप्रवेशनानि              | 120         |
| नेन्द्रधनुरिति           | ,,           | प्रश्नं च                  | 199         |

| सू॰ प्रः                          | पृष्टाङ्काः                             | स्॰ ४०                         | पृशक्ताः    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| म्बं क्वं                         | १२७                                     | ततः पारवृत्ती                  | १३३         |
| गार्दभं                           | **                                      | यथीषधि ०                       | 7.5         |
| ब( बा)हुम्यां                     | १२८                                     | <b>ए</b> ते <b>न</b>           | <b>१</b> ३8 |
| नावां(वं)च                        | **                                      | स्बेनोऽभिशस्तो                 | "           |
| तृणच्छे                           | ,                                       | एवमेतेन                        | ,,          |
| यचान्यत्परिचक्षते                 | "                                       | <b>च</b> ,ण्डालोपस्पर्शने      | "           |
| पाणिग्रहणाद्धि                    | ;;                                      | अवग:ह्रन०                      | ,,          |
| कः <b>ल्योर्भो</b> जनम्           | १२९                                     | अर्थाः प्रयताः                 | १३५         |
| अतृविधा०                          | "                                       | मार्ग का न                     | ,,          |
| पर्वेषु                           | ,,                                      | केशानङ्कं                      | ,,          |
| भौपवस्तमेव                        | १३०                                     | આર્યાધિષ્ઠિતા:                 | 17          |
| तृषिधात्रस्य                      | 91                                      | तेषा ५ स                       | ,           |
| <b>चै</b> तयोः                    | 19                                      | अधिकमहरहः                      | "           |
| अध्य शयीवाताम्                    | ,,                                      | उदकोषस्पर्शनम्                 | "           |
| मैथुनवर्जनं                       | ,,                                      | भपि वा                         | ,,          |
| ધો <b>મૃતે</b>                    | ,,                                      | परे।क्षमन्न ५                  | १३६         |
| तस्योपचारः                        | ,,                                      | <b>सिद्धे</b> ऽन्ने            | ,,          |
| नित्यं छोकाः                      | ;1                                      | तत्सुभूतामिति                  | ",          |
| य स्मिन्देशे                      |                                         | गृहमें चिनो                    | ,,          |
| नित्यमुद्धा <i>०</i>              | <i>))</i><br>१३१                        | तेषा <b>मु</b> पयोगे           | "           |
| . २२ ७२ ::<br>अहत्यसंवेशनम्       |                                         | उत्तमस्यैक ०                   |             |
| अहर्यतम्<br>ऋतौ <b>दु</b>         | "                                       | बलीनां तस्य                    | "           |
| कः ॥ <b>४</b><br>अन्तराले         | ')<br>• • • •                           | औपासने                         | ''<br>१३७   |
|                                   | १३२                                     | ण्वं ब <b>ीनां</b>             |             |
| ब्रह्मणवच •                       | • > > > > > > > > > > > > > > > > > > > | सति सूर्वे                     | 17          |
| स्त्रीवास <b>सेव</b><br>देति सर्च | 77                                      | तात पूर<br>अपरेणाग्नि <b>र</b> | ))          |
| यादस्तंनिपातं<br>                 | ,,                                      |                                | १३८         |
| ततो नाना                          | "                                       | उद्धान•                        | "           |
| उदकोषस्पर्श्वनम्<br>              | "                                       | मध्येऽगारस्य                   | ***         |
| भपि वा                            | १३३                                     | उत्तरपूर्वार्धे                | ,,          |
| सर्वेवण नाय                       | 51                                      | શચ્યાદેશે                      | 19          |

### यतीकानि ।

| . स्॰ प्र॰            | য় <b>ন্ত</b> ক্লা | सू॰ प्र॰                | पृ <b>ष्ठाङ्काः</b>                     |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| देहरू थमन्त ०         | १३८                | यथोपदेशम्               | \$8\$                                   |
| उत्तरेणापि०           | ,,                 | आतने                    | "                                       |
| उत्तरेर्बसमद्दे       | "                  | निष्ठनसन्येन            | >,                                      |
| दक्षिणनः पितृछिङ्केन  | ,,                 | अन्यं वा                | "                                       |
| रौद्र उत्तरो          | १३९                | स्थानासन०               | ",                                      |
| तबोर्नाना             | ,,                 | संनिहि०                 | 188                                     |
| नक्तमेवोत्तमेन        | ,,                 | दारे प्रजायां           | "                                       |
| एतानव्यग्री           | **                 | वाक्येन                 | **                                      |
| अग्रं च               | 480                | श्रेयसां च              | >>                                      |
| <b>अ</b> तिथीनेवाग्रे | ,,                 | ब्राह्मणदेवता ०         | "                                       |
| कुनारान्              | "                  | विद्यया च               | **                                      |
| काछे स्वामिना०        | 77                 | यथा विद्यया             | "                                       |
| अमावे तृणानि          | ٠,,                | न चास्य समीपे           | ,,                                      |
| एवंबृता०              | ,,                 | उपाकरणा ०               | १४५                                     |
| ब्राह्मणायान ०        | . ,,               | ऋत्वे वा                | ,,                                      |
| अभिवादना ०            | 188                | यथानम्                  | "                                       |
| राजन्यवैश्यो च        | "                  | मनसा वाचा               | 11                                      |
| <b>ब्</b> द्रमम्यागतं | . ,,               | येन कृतःवसयः            | <b>१</b> 8 <b>३</b>                     |
| दासा वा               | ,,                 | शेषभोज्य •              | "                                       |
| नित् <b>य</b> मुत्तरं | ,,                 | न रसान्गृहे             | "                                       |
| अपि वा                | ,,                 | नाऽऽत्मार्थ०            | ,,                                      |
| यत्र भुच्यते          | ";                 | विशेषेणापुमान्          | ,,                                      |
| न्न!हाण:              | १८२                | गोमधुपकहिं              | ,,                                      |
| भापदि बाह्यणेन        | ",                 | आबार्थ ऋत्विक्          | ,,                                      |
| अनुगमनं               | ,<br>,,            | आचार्याय•               | 286                                     |
| अ(त)त ऊर्व            | ,,                 | दिषिमधुत ५ सुष्ट        | ,,                                      |
| सर्वविद्याना०         | "                  | अभाव उदकम्              | ,,<br>;;                                |
| अवीत्य                |                    | षडङ्गो वेदः             | ,                                       |
| यदि त्वरेत            |                    | छन्दः कल्पो०            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| सम्। दूर्त            | . ,,               | ् <b>ञ</b> ्दार्थारम्मः | ₹.8.                                    |

# सत्याचाढश्रीतसूत्राणाम्-

| सू• ४०                               | पृष्ठाङ्काः |                             | प्रश्रहा           |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| अङ्गानां च                           | 185         | अन्नसश्म्कर्तार ०           | <b>१</b> ९३        |
| अतिथि निराकत्य                       | 1,          | उद्भृतान्य •                | १५६                |
| यानवन्तमा या०                        | १४९         | मूय उद्धरेत्येव             | ,,                 |
| यावनानुजानी •                        | ,,          | द्विषन्द्विषतो              | ,,                 |
| अपती०                                | ,,          | पाटपान ५                    | "                  |
| सर्वान्वैश्वदेवे                     | ",          | स एव प्राजापत्यः            | **                 |
| नानईद्भचो ददा०                       | ;;          | योऽतिथीनाम ०                | ,,                 |
| उपेतः स्त्रीणा•                      | ,,          | ऊने पुष्टिं प्रजां          | ,1                 |
| सर्दाण्युदक ०                        | १५०         | पयसोपासिक्त •               | 199                |
| वधाश्रुति                            | ,,          | प्रिया अप्रिया ०            | 77                 |
| ये च मृत्याः                         | ,,          | <b>५</b> त्प्रातर्मध्यंदिने | ,,                 |
| काममात्मानं                          | ,,          | यद्नु।तिष्ठत्युद् •         | "                  |
| तथा चाऽऽन्मनः                        | ;;          | यत्सान्त(न्त्व)यित्वा       | ",                 |
| अथाप्युदा०                           | ,,          | यत्सः ५ साध्यति             | "                  |
| नात्याचारस*राये                      | १५१         | यदुपावर्तते                 | **                 |
| सा <b>धृतां</b>                      | "           | आहिताप्ति                   | "                  |
| अग्निरिव                             | ,1          | पुंराऽग्निहोत्रस्य          | १५६                |
| बर्भेण वेदाना०                       | ,,          | यदि साय•                    | 19                 |
| स्ववर्भयुक्तं                        | १५२         | एकरात्रं                    | "                  |
| तस्य पूजायाः                         | "           | अप्रमुदेतश्चे •             | ",                 |
| तम्मिमुखो                            | <b>,</b> ,  | सवर्णापूर्व०                | १९७                |
| न बहुपादमा ०                         | ,           | दायेन                       | •                  |
| अयास्य पादी                          | "           | पूर्वतत्याम ०               | "                  |
| अन्यतरे।ऽभि०                         | 193         | तत्रापि                     | ***                |
| अगास्योदकमाहारये •                   | , , ,       | उत्पादियतुः                 | ,,<br><b>1</b> 96  |
| नोदकमाहा ०                           | •           | इदानीमेवाह ०                |                    |
| अध्ययन •                             | "           | दृष्टी वर्मःयतिक्रमः        | ,,<br>१ <b>५</b> ९ |
| नास् <b>तमिते</b>                    | 15          | तेषां                       |                    |
| <sub>पार</sub> तानत<br>सान्स्वथित्वा | "           | _                           | 39                 |
| તાન્યાયલા<br><b>આવતથં</b>            | 29          | तद्न्नीक्ष्य                | ,9                 |
| <b>ブルテルイ</b>                         | 11          | दानं च                      | 18.                |

### मतीकानि ।

| स्० प्र०                | पृष्ठाङ्काः | स्॰ प्र॰              | गृष्ठाङ्काः |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| विवाहे दुहितृमते        | 180         | एतस्मिन्काले          | १७२         |
| एकधनेन                  | 14.8        | न समावृत्ताः          | ",          |
| <u>पुत्रा</u> मावे      | 187         | न विहारिणः            | "           |
| तद्भावे                 | १६८         | अनशनानध्यय ०          | ,,          |
| ु<br>दुहिता वा ़        | ,           | ब्राह्मणा •           | ,,          |
| सर्वाभावे               | "           | देशतः कालतः           | ,,          |
| ज्येष्ठो दा <b>यादः</b> | "           | यस्यामी               | ,,          |
| देशविशेष                | ,,          | न क्षारलवणहोमो        | ,,          |
| रथः पितुः               | ,,          | तथाऽयज्ञसंस्रष्टस्य   | १७३         |
| अलंकारो                 | **          | अहविष्यस्य            | ";          |
| तच्छास्त्रीर्वि •       | "           | न स्त्री जुहुयात्     | ";          |
| मनुः पुत्रेम्यो         | 11          | नानु रेतः             | ;;          |
| <b>અ</b> થાવિ           | • 17        | आऽन्नप्राश •          | "           |
| तथाऽपि                  | १६९         | आ परिसंव•             | ,,          |
| सर्वे हि                | "           | यावता वा              | "           |
| यस्त्वधर्मेण            | ;;          | ओपनयना ०              | ,,          |
| जायापत्योर् <u>न</u>    | <b>;</b> >  | अत्र ह्यधिकारः        | "           |
| तथा पुण्यक्रिया •       | १७०         | सा निष्ठा             | "           |
| द्रव्यवस्प्रिहेषु       | ,,          | स्मृतिश्च             | 103         |
| न हि                    | ,,          | भिक्षणे               | "           |
| <b>ए</b> तेन            | ,,          | तत्र गुणान्           | ,,          |
| मातुश्च योनिसं ॰        | "           | इन्द्रियप्रीत्यर्थस्य | ,,          |
| मातापितरावेव            | १७१         | स्वकर्भ               | "           |
| हर्तारश्च               | "           | अन्यन्त्रचापरि ०      | १७५         |
| માર્ચાયાં               | ,,          | <b>एतान्ये</b> व      |             |
| आतुरव्यञ्ज •            | "           |                       | "           |
| केशाम्प्रकीर्य          | "           | क्षत्रियवद्वैश्यस्य   | "           |
| एवं त्रिः               | ,,          | ना[ न ]न्चानमृत्विजं  | "           |
| अप्रतीक्षाः             | ,           | अयाज्वो               | "           |
| इतरेषु                  | ;)          | युद्धे तथोगाः         | **          |
| •                       |             |                       |             |

# सत्यापादभौतस्याणां--

| स्० प्र०                 | গুড়াক্কা: | सू॰ प्र॰           | पृष्ठाङ्काः      |
|--------------------------|------------|--------------------|------------------|
| <b>न्य</b> स्तायुंघ०     | 108        | ब्राह्मणदेवा >     | 151              |
| शास्त्रैरियताना •        | "          | अप्ति बाह्मणं      | "                |
| तस्य                     | . ,,       | अनुज्ञाप्य         | "                |
| राजा                     | "          | ब्रह्मणारश्च       | 9)               |
| 🛪 ब्राह्मणान्            | •))        | अ ग्रमपश्च         | "                |
| <b>ब</b> ङविशेषेण        | "          | अग्नीना ५          | 97               |
| इतरेषां                  | "          | अवचन त्            | "                |
| न संदेहे                 | १७७        | प्रतिमुखभाग्ने •   | ,,<br>,,         |
| सुविचितं                 | "          | पृष्ठतश्चा •       | "                |
| एवं वर्तमाने।            | "          | सूर्याम्युदितो     | "                |
| राज्ञः पन्धाः            | "          | सूर्याभिनिम्रुक्तो | 8 < 8            |
| समेस्य तु                | "          | आ तमितोः           | "                |
| यानस्यान्यस्य            | ,,         | स्वप्तं वा         | "                |
| अशिष्टपतित •             | "          | अर्थे वा           | "                |
| धर्मचर्यया               | १७८        | नियमातिऋमे         | "                |
| अधर्मचर्थया              | ,,         | दोषफछस्रशये        | ,,<br>11         |
| वर्मप्रजासं <b>पन्ने</b> | ,,         | एवमध्यायां ०       |                  |
| भन्यतराभावे              | ,,         | न स*शये            | "<br>१८ <b>९</b> |
| <b>આ</b> ધાને            | ,,         | अभिनिम्हक्ता ०     |                  |
| प्तगोत्राय               | १७९        | तच लिङ्गं          | "                |
| मातुश्च                  | ,,         | सह देवमनुष्याः     | "<br>१८६         |
| યુ-ધુ <b>ર્શા</b> જ ૦    | १८१        | प्रजानि:श्रेथसा    | ·                |
| आर्षे दुहितृमते          | ,,         | तत्र पितरो         | "                |
| देवे यज्ञतन्त्रे         | "          | मासि श्राद्ध•      | "                |
| मिथ:                     | "<br>"     | अपराह्नः           | "                |
| यथाशक्ति                 |            | तथाऽपरपक्षस्य      | "                |
| दुहितृमतः                | "<br>१८२   | सर्वेष्वहःसु       | ))<br>) ()a      |
| डाप्यापा<br>तेषांत्रयः   |            | प्रथमेऽहिन         | 160              |
| _                        | "          |                    | 17               |
| यथा युक्तो<br>           | "          | द्वितीयेऽस्तेनाः   | 33. 1            |
| पुत्रेण                  | "          | तृतीये             |                  |

| सु॰ प्र॰                   | विशक्षाः  | मू॰ प्र॰            | वृष्ठाङ्काः    |
|----------------------------|-----------|---------------------|----------------|
| <b>ब</b> दुर्थे            | 860       | पूर्वेद्युनिवेदनम्  | १९०            |
| <b>१</b> च                 | ,,        | अपरेद्यु०           | ",             |
| <b>पष्ठे</b>               | **        | त्रिः प्रायमेके     | १९१            |
| स <b>ष</b> रे              | "         | यथा                 | "              |
| अष्टमे                     | ,,        | सर्वेषु             | "              |
| नवम एकखुराः                | <b>31</b> | उदीच्यवृ0           | :,,            |
| द्शमे                      | १८८       | उद्धरिष्याम्यग्नी   | **             |
| ,<br>एकाद् <b>श्वे</b>     | "         | काममुद्धियतां       | "              |
| द्वाद्शे पशुपान्           | 1)        | श्वमिरापा०          | ,1             |
| त्रयोदशे                   | ,,        | शिषिविष्टः          | १९२            |
| <b>च</b> ुर्दशे            | "         | अथाप्यु दाह •       | ,,             |
| पञ्चद्शे                   | ,,        | न च नक्तं           | १९३            |
| तत्र द्रव्याणि             | . 99      | आरव्धे              | ,,             |
| एतानि मासः                 | "         | निइयनं              | "              |
| तथा धर्माहृते              | . ,,      | <b>कृष्णधान्य</b> ५ | ,,             |
| संवन्सरं                   | "         | अहविष्य०            | <b>,</b> 1     |
| <b>म्</b> या <b>५५मितो</b> | "         | स्मृतिभिच्छ •       | ,,             |
| <b>ए</b> तेन               | १८९       | अनोनाम्युपरि ०      | ,,             |
| <b>स</b> ङ्गे।पस्तरणे      | ,,        | नित्यश्र द्धम्      | "              |
| तथा                        | "         | बहिर्ज्ञामा०        | y.             |
| तथा वाभ्रीणसस्य            | ,,        | तन्न नवानि          | १९६            |
| एतेनाऽऽरण्यानां            | ,,        | <b>येरत्न</b> ५     | ,,             |
| प्रयतः प्रसन्नमनाः         | "         | तानि च              |                |
| नार्थापेक्षो               | . ,,      | समुदेताश्ख          | ; <del>)</del> |
| गुणहान्यां                 | "         | न चातद्भुगा०        |                |
| एतेनान्तेवा •              | , ,,      | तानि                | ,,<br>१९       |
| स्थाप्युदा०                | "<br>१९०  |                     | ,,             |
| संयोजनी                    |           | तेषामुत्तमं         |                |
| इ <b>है</b> व              | "         | मानं च              | "              |
| · ·                        | "         | रस्योत्तरार्धे      | "              |
| तुहरगुणे बु                | "         | 1 1/11/1/17         | . 37           |

| सू॰ प्र॰               | विश्वाद्धाः                           | स्० ४०               | श्रिष्टिः        |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| उमयान्परयति            | 189                                   | पादयोः               | १९९              |
| कृताकृतमतः             | "                                     | जानुनि               | "                |
| श्राद्धेन              | १९६                                   | नसैध                 | ")               |
| पुष्टिकामस्तिष्येण     | "                                     | यच्चान्यत्परिचक्षते  | ,,               |
| अनायुष्यं              | "                                     | योक्ता च             | ,,               |
| <b>बोदुम्बरश्च</b> मसः | "                                     | प्रतिपादायिता        | 200              |
| न चान्येना०            | ,,<br>,,                              | संग्रहीता            | ,,               |
| यावद्ग्रास५            | "                                     | <b>मोक्ता</b>        | . ,,             |
| न च मुखशब्दं           | १९७                                   | एवंवर्तमानः          | "                |
| पाणिंच                 | ,,                                    | चत्वारः              | "                |
| आचम्योध्वी             | ,,                                    | तेषु [सर्वेषु] यथो • | <b>,</b>         |
| ततोऽग्नि०              | "                                     | सर्वेषामुप०          | २०१              |
| दिवाचन                 | "                                     | बुद्ध्वा             | . ,,             |
| स्थालीपाका ०           | "                                     | सर्वेषाम •           | "                |
| नैयमिकं                | "                                     | यथा विद्यार्थस्य     | "                |
| सर्विर्मा *समिति       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | इति ब्रह्मचारिवासः   | २ <i>°</i> २     |
| अमावे तैंहर            | 197                                   | अय परित्राजः         | ,,               |
| मघासु                  | "                                     | अत एव                | ,,               |
| तिछानां द्रोणं         | ,,                                    | तस्योपदिशन्ति        | २०३              |
| समुदेता ५६             | ,,<br>,,                              | अन्शिरनिकेतः         | "                |
| उद्गयने                | "                                     | तस्य                 | "                |
| एवमहरह •               | ,,                                    | सर्वतः               | "                |
| द्वी द्वितीये          | "                                     | सत्यानृते            | ,,               |
| त्री ५.स्तृतीये        | "                                     | बुद्धे क्षेम •       | २०४              |
| एवमम्युच्चयेन          | "                                     | तच्छास्त्रैर्वि०     |                  |
| महान्ते पोषं           | १९९                                   | बुद्धे चेत्सेम०      | ,,               |
| आदित:                  | ",                                    | एतेन परं             | 33               |
| आत्तते <b>नसां</b>     | '7<br>'9                              | अथ वानप्रस्थः        | "<br>२∙ <b>५</b> |
| मस्मदुषाधिष्ठानं       | •                                     | अत एव                | •                |
| पदा पादस्य             | "                                     | तस्थापदिशानित        | 29               |
| 131 114/4              | 77                                    | Alandan.A            | . 11             |

| स्• प्र•             | ृ <b>ष्ठक्</b> ाः | मू० ४०             | पृष्ठाङ्काः                             |
|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| एकाग्निरनिकेतः       | २८९               | इत्यूर्ध्वरतसां    | २०९                                     |
| तस्याऽऽरण्य•         | "                 | वथा वर्ष           | N                                       |
| ततो मूछैः            | ,,                | तस्याच्छ्तितः      | "                                       |
| अन्ततः               | "                 | त्रेविद्यवृद्धानां |                                         |
| आपो वायुराकाशः       | ,,                | यत्तु इपशःनमुच्यते | "<br>२१०                                |
| तेषामुत्त ॰          | "                 | ततः                | "                                       |
| अय वानप्रस्थ•        | ५०६               | अयाप्यस्य          |                                         |
| विद्यार समाप्य       | ,,,               | अथापि च स          | ,,<br>२ <b>१</b> १                      |
| गृहान्कुत्वा         | ,,                | ते शिष्टेषु        |                                         |
| एको वा               | 55                | एवमपरोऽपरः         | 17<br>11                                |
| <b>शिलोञ्खेन</b>     | "                 | आ मृतसंष्ठ•        |                                         |
| संवत्सरा ०           | "                 | पुनः सर्गे         | <b>)</b> )                              |
| अभिषिक्त <b>श्च</b>  | . ,,              | अयापि              | 11                                      |
| शनैरपो               | २०७               | त्रयीं विद्यां     | "                                       |
| सर्वेभेवो •          | "                 | तत्र ये            | "<br>२१२                                |
| क्षारलव •            | ,,                | नास्यास्मिह्यांके  | "                                       |
| तस्य द्वंद्वं        | 1)                | अथापि              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |
| एकैकमादा ०           | "                 | तेषां प्रकृतयः     | ".<br># .                               |
| तस्यारण्येनैव        | "                 | स्यातु             | ,,<br>,,                                |
| येषु कर्मसु          | "                 | <b>च्यारूयाताः</b> | ર્યાં ર                                 |
| सर्वे चोपार्श्       | ,,                | दक्षिणाद्वारं      |                                         |
| नारण्य •             | "                 | अन्तरस्यां         | "                                       |
| आन्यर्थ५             | "<br>२०८          | तस्य पुरस्ता•      | "                                       |
| जानवर<br>माकाशे      |                   | दक्षिणेन           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|                      | "                 | सर्वेत्रेवानस्राः  | " "                                     |
| <b>अनुप</b> स्तीर्थे | "                 | अग्निगुजा          | "<br><b>२१</b> ४                        |
| नवे सस्ये            | "                 | आवस्ये             |                                         |
| म्यार्स•             | "                 | तेषां पूजा         | "                                       |
| ततो मूछैः            | ***               | तेम्यो             | "                                       |
| अब पुराणे            | "                 |                    | "                                       |
| अष्टारीतिस •         | २०९               | प्रयोगीयञ्च        | 17                                      |

| सू॰ ४०                       | र्षे क्षाक्राः<br>इसक् | सू॰ प्र॰              | Ariti:       |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| न चास्य                      | 2 18                   | चरिते यथापुरं         | २१८          |
| सभायां                       | "                      | न सगोत्रस्थानीयां     | <b>))</b> -  |
| आर्था विशुचयः                | 219                    | कुलाय हि स्त्री       | 218          |
| सर्वधमाणां .                 | . ,                    | तादिन्द्रिय •         | . 27         |
| <b>आयुषप्रहणं</b>            | ,,                     | अवशिष्टं              | , ,,         |
| क्षेमकृदाजा                  | "                      | तद्व्यतिक्रम          | . ,,         |
| भृत्यान: <b>मनुप</b> •       | ₹ ₹                    | निय <b>मारम्मणो</b>   |              |
| ब्राह्मगस्वान्य <b>०</b>     | ,,                     | वाइय आर्यः            | ,· ,· ,·     |
| <b>ए</b> तेनान्ये            | ,,<br>,,,              | वध्यः शूद्रः          | "            |
| ग्रामेषु                     | ,,<br>33               | दारं चास्य            | २ २ ०        |
| तेषां                        | <b>,</b>               | सवर्णायाम०            | "            |
| सर्वतो योजनं                 | <b>,</b> ,             | <b>एवम</b> म्यासे     | ,,           |
| त्रोशो                       | <b>)</b> ,             | चतुर्थे सर्वम्        | ,,           |
| तत्र यन्मुब्यते              | ,,                     | जि <b>ह्वाच्छेदम्</b> | "            |
| धर्म्य <b>शुल्क</b> ०        | २१७                    |                       | <b>२</b> २   |
| अकर: श्रोत्रिय:              | ±                      | पुरुषवधे              | , <b>,</b> , |
| सर्ववणीनां                   | "<br>"                 | चक्षुर्निरोध •        | ",           |
| कुमाराश्च                    |                        | नियमातिऋमण०           | "            |
| ये च विद्यार्थाः             | "                      | असमापत्ती             | 91           |
| तपस्विनश्च                   | "                      | आचार्य:               | <b>,</b> ,   |
| शूद्रश्च                     | <b>,</b> ,             | क्षेत्रं परिगृह्यो ०  | <b>२</b> २   |
| अन्धम्कवाधिर •               | ,,                     | अवाद्यानः             | <b>,</b>     |
| ये व्यर्थाः                  | "                      | तथा पशुपस्य           | "            |
| अबुद्धिपूर्वमलंकृतो          | <b>?</b> ?             | <b>अवरोपनं</b>        | <b>२</b> २   |
| •                            | "<br>२१ <i>८</i>       |                       |              |
| बुद्धिपूर्व<br>क्रिक्टो क्रो | 716                    | अवरुध्य पशुनां        | <b>)</b> ;   |
| संनिपाते वृत्ते              | 19                     | प्रमादादरण्ये         | <b>!</b> ¢   |
| कुपायी द्व                   | "                      |                       | <b>)</b> 1   |
| अथ राज्ञा                    | "                      | पुनः प्रमादे          | • •          |
| रक्ष्ये चात ऊर्ध्व           | **                     | নৱ ভঃৰ                | 9;           |
| च्रितनिर्देषं                | . 11                   | परपरिग्रह ॰           | • • •        |

### वरीकानिः ।

| सु॰ ४०                        | पृष्ठाङ्काः       | स्० प्र०          | पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| विदुषों अससः                  | 223               | <b>संदेहे</b>     | 779         |
| अद्ण्ड्यः                     | "                 | पुण्याहे          | "           |
| प्राप्तानीमित्ते              | "                 | अनृते             | 91          |
| प्रयोजयिताऽनुमन्ता<br>यो भूयः | "                 | नरकश्चात्राधिकः   | ₹₹          |
| या पूर्यः<br>कुटुम्बिनी       | "                 | सत्ये स्वर्गः     | ,,          |
| तयोरनुमते                     | ,,<br>२२ <b>५</b> | सा निष्ठा         | "           |
| विवादे                        | ,,                | अ।यर्वणस्य वेदस्य | "           |

### अथ सत्यापाढहिरण्यकेश्विश्रीतसूत्रे (पिबृमेधापरपर्याये ) सूत्राणां पाठक्रमेण प्रतीकानि ।

| अथातः पैतृमेधिकम्     | २२७         | पूर्वया द्वारी०   | २३५         |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| पुरुषाहुतिह्यस्य      | ,,          | अथास्य दक्षिणेन   | २३६         |
| आहिताग्नेर्मरण •      | <b>२</b> २८ | औदुम्बर्धामा०     | ,,          |
| द्क्षिणाप्रस्यक्पवण • | २२९         | अधास्यै(स्ये)नर • | "           |
| यस्माह्।क्षिणा •      | ;)          | तत्पुत्रो भ्राता  | "           |
| समं वा                | "           | प्रतीतः           | <b>२</b> ३७ |
| यस्माद्रारा •         | २३०         | अपरेणाऽऽहवनीयं    | ,,          |
| तदीषधिः( धयः )        | "           | गाईपत्ये          | <b>;</b> ;  |
| तास्मि *िस्त्रधो •    | "           | यदि सोमयाजी       | ,,          |
| अन्तरा                | २३१         | पाछाशं            | • ,,        |
| तेष्वजस्त्रेषु        | "           | राजगनीय           | १३८         |
| प्राणा वा             | ,,          | येन               | ,,          |
| तस्यैतद्शि ०          | २३२         | न हीनमन्या०       | 7,          |
| प्रामे वाऽस्थेतेन     | ,,          | अर्थेतमाद्दते     | 17          |
| यदि जीवेत्            | 713         | अनसा              | "           |
| यदि मरणसः शये         | २३४         | <b>इ.</b> ज्यान्  | २३ <b>९</b> |
| तं जबनेन              | २३९         | इमी युनजमीत्येष   | .33         |
| सर्वेषु संवेशनेषु     | . "         | आद्मियमानमनु ०    | 19.         |
|                       |             |                   |             |

| ् स्० प०                         | शक्काङ्काः | सू॰ प्र॰                          | ्र प्रशास्त्रः   |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| न चास्य                          | 818        | चरिते यथापुरं                     | २१८              |
| सभायां                           | 29         | ंन सगोत्रस्थानीयां                | **               |
| अर्था विशुचयः                    | 219        | कुलाय हि स्त्री                   | . २१९            |
| सर्वेधमाणां                      | ,          | तदिन्द्रिय •                      | . 21             |
| <b>आयु</b> प्रव्रहणं             | "          | अवशिष्टं                          | "                |
| <b>क्षेम्</b> कद्राजा            | "          | तद् <b>य</b> ति <del>क्</del> रमे | ,,,              |
| भृत्यानः <b>मनुप</b> •           | 218        | ियमारम्मणो                        |                  |
| ब्राह्मगस्वान्य o                | ,,,        | वारय आर्यः                        | ,,<br>,,         |
| <b>ए</b> तेनान्ये                | "          | वध्यः शुद्रः                      | "                |
| <b>प्रामे</b> षु                 | "          | दारं चास्य                        | <b>२</b> २०      |
| तेषां                            | ,,         | सवर्णायाम०                        | "                |
| सर्वतो योजनं                     | 37         | एवमम्यासे                         | ,,<br>11         |
| त्रोशो                           | <b>)</b> , | चतुर्थे सर्वम्                    | ,,<br>,,         |
| तत्र यन्मुष्यते                  | 32         | जि <b>ह्वाच्छेदम्</b>             | "                |
| धर्म्य <b>५ शुल्क</b> ०          | २१७        | वाचि पथि                          | <b>२</b> २१      |
| अकर: श्रोत्रिय:                  | *          | पुरुषवधे                          | ٠, د             |
| प्तर्ववर्णीनां                   | "          | चक्षुर्निरोध •                    | . 17             |
| कुमारा <b>श्च</b>                |            | नियमातिऋमण०                       | "                |
| ये च विद्यार्थाः                 | "          | असमापत्ती                         |                  |
| तपस्विनश्च                       | "          | आचार्यः                           |                  |
| गूद्र <b>ध</b>                   | <b>"</b>   | क्षेत्रं परिगृह्यो ०              | ,,<br>२२२        |
| भूत्रः<br>अन्धमूकवाधिरं •        | ,,         | अवादीनः                           | •                |
| ये व्यर्थाः                      | "          | तथा पशुपस्य                       | ,,               |
| जन्माः<br>अनुद्धिपूर्वमलंकृतो    | - 77       | अनरोधनं                           | "<br><b>२</b> २३ |
| जनुष्यपूर्वन्थकता<br>बुद्धिपूर्व | "<br>"     | हित्वा                            | ***              |
|                                  | २१८        |                                   | **               |
| संनिपाते वृत्ते<br>              | "          | अवरुष्य पश्चां                    | ,,               |
| कुपायी तु                        | "          | प्रमादादरण्ये                     | **               |
| अथ राज्ञा                        | "          | पुनः प्रमादे                      | "                |
| रक्ष्ये चात ऊर्ध्व               | **         | तत ऊर्ध्व                         | " ,              |
| <b>च्</b> रितनिर्देषं            | . ,        | पर्परिग्रह ०                      | - 299            |

# मतीकानि । १०००

| स्॰ प०                       | पृष्ठाङ्काः       | सू॰ प॰               | विशक्षाः    |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| विदुरों क्ससः                | 223               | संदेहें              | 779         |
| अद्ण्ड्यः                    | **                | पुण्याहे             | ,           |
| प्राप्तानिमित्ते             | "                 | अनृते                | ,,          |
| प्रयोजयिताऽनुमन्ता<br>को भगः | "                 | ट<br>नरकश्चात्राधिकः | ٩٩ <b>﴿</b> |
| यो भूयः<br>कुटुन्दिनौ        | "                 | सत्ये स्वर्गः        | ,,          |
| कुटु। न्यमा<br>तयोरनुमते     | ,,<br>२२ <b>५</b> | सा निष्ठा            | "           |
| ा गर् <b>ु</b> । ।<br>विवादे | 97                | अधर्वणस्य वेदस्य     | 17          |

### अथ सत्यापाढहिरण्यकेश्विश्रीतसूत्रे (पिबृमेधापरपर्याये ) सूत्राणां पाठक्रमेण प्रतीकानि ।

| अथातः पैतृमेधिकम्    | २२७ पूर्वया द्वारो०   | २३५         |
|----------------------|-----------------------|-------------|
| पुरुष। हुतिर्द्धास्य | ,, अथास्य दक्षिणेन    | २१६         |
| आहिताशेर्मरण •       | २२८ औदुम्बर्यामा०     | ,,          |
| द्क्षिणाप्रस्थक्पवण० | २२९ अथास्यै(स्ये)नर०  | "           |
| यस्माह्।क्षिणा •     | ,, तत्पुत्री भ्राता   | "           |
| समं वा               | ,, प्रतीतः            | २३७         |
| यस्माद्रारा •        | २३० अपरेणाऽऽहवनीयं    | <b>,</b> ,  |
| तदीषधिः( धयः )       | ,, गाईपत्ये           | ,,          |
| तास्मि शिक्षघो •     | ,, यदि सोमयानी        | ,,          |
| अन्तरा               | २३१ पाछाशं            | . ,,        |
| तेष्वजस्रेषु         | , रामगनी <sup>५</sup> | २३८         |
| प्राणा वा            | ,, येन                | 37          |
| तस्यैतदाग्ने ०       | २३२ न हीनमन्या०       | 79          |
| ग्रामे वाऽस्थेतेन    | ,, अथैतमाद्दते        | **          |
| यदि जीवेत्           | २१३ अनसा              | "           |
| यदि मरणस ५ शये       | २३४ इ.जागव५           | २३ <b>९</b> |
| तं जन्ननेन           | २३५ इमी युनजमीत्येष   | 11          |
| सर्वेषु संवेशनेषु    | ,, आदीयमानमनु >       | 19.         |
|                      |                       |             |

| सू• प्र•                     | वृक्षाङ्काः        | सू॰ प्र॰              | पृष्ठाङ्काः     |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| तुरीयमध्वनी                  | 739                | तामाविद्धः            | ₹8€             |
| सन्यानुद्ग्रध्य              | "                  | अत्र पत्नी सहस्रं     | ,,              |
| अनभिभून्वन्तिः               | 380                | <b>मेतस्य</b>         | "               |
| मेक्षणेन                     | "                  | सुवर्णेन              | ,,              |
| <br>परीत्य परीत्य            | ,,                 | <b>धनुषा</b>          | 1)              |
| आदीयमान •                    | ,,                 | मणिना                 | "               |
| <del>तुरीयमध्यन</del> ो      | "                  | अयैनं                 | "               |
| दुरीयमध्वनो गत्वा            | "                  | अत्र वा               | २४७             |
| अथास्य                       | 7)                 | अथास्य                | ,,              |
| तूष्णीं चतुर्थमादाय          |                    | आज्यानिन्दून्या       | "               |
| प्रत्येत्य हरिण्या           | "                  | पात्राणि              | 19              |
| दक्षिगतः                     | )•                 | सर्वाण्यनुखोमानि      | ,,,             |
| रज्जूरपक्त ०                 | <b>२</b> ४२        | तस्य दक्षिणहस्ते      | "               |
| रज्जुषु चैव                  |                    | सन्वमुवभृतम्          | "               |
| एक पविश्रेण                  |                    | उरांस                 | "               |
| अप्रिहोत्रोच्छेषण∙           | "                  | मुखेऽशि॰              | "               |
| अधैनमुद्दरे                  | <b>२</b> ४३        | नाप्तिकयोः            |                 |
| अपि वा                       |                    | अक्ष्णोहिं रण्य •     | <i>"</i><br>२४८ |
| अत्र राजग•                   | "                  | हन्बोरुलुखङ•          |                 |
| अपि वाडक्षिवाङ•              | "                  | दत्तु प्राव्णः        | ,,              |
| तां ज्ञातयो                  | <b>२</b> ४४        |                       | **              |
| अधारयन्त०                    | 19                 | यदि प्रावाणी<br>शिरसि | "               |
| ता घ्रन्त्युत्स्जिन्ति वा    |                    |                       | "               |
| वद्युत्सृत∙                  | ,,                 | <b>छ</b> छ।टे         | "               |
| न्युत्र्रुत्यः<br>विदि झन्ति | ))<br>२ <b>४</b> ५ | उदरे                  | "               |
| _                            | 7.87               | नाम्यामाज्यस्थान्धां  | "               |
| निह्न्यमानायाः<br>अध्यक्त    | 77                 | पार्श्वयोः            | "               |
| <b>અ</b> થાડડફ               | "                  | अक्ष्म ( वब्क्षण )योः | "               |
| विसंस्यमाना •                | "                  | अण्डयोर्हषदुपञ्चे     | ,,              |
| िननः विशेष्ट्य               | 47                 | शिक्षेऽरुमानः         | 484             |

### भवीकानि ।

| सू॰ प्र॰                          | प्रहा <b>इ</b> ।ः | स्० ४०                      | पृष्ठाङ्का:      |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| पत्त उपा॰                         | २४९               | 1                           | २९८              |
| शिखायाय                           | "                 | अत एवा०                     | २५९              |
| इडापात्रं                         | ,<br>,,           | अयुग्भिरुद् 0               | ,1               |
| इममञ्ज                            | ,,                | यस्याः पुनः                 | ,,               |
| अवादाष्टान्य ०                    | <i>"</i>          | तद्वासासि                   | "                |
| एष यज्ञायुषी                      | "                 | इदं त एक०                   |                  |
| उस्मुकैर्वृष्टा •                 | "                 | पर उत एक०                   | "<br>२६०         |
| दक्षिणहस्ते                       | ,,,<br>44°        | तृतीये <b>न</b>             | 1,               |
| हस्तयोरेव                         | , .<br>;          | संवेशन                      | "                |
| वपबाऽस्य                          |                   | एवमेवा ०                    | "                |
| अधैनमु ०                          | ',                | मस्मानि तमृह्य              | "                |
| शृतं यदेति                        | "                 | शम्यां पछाशमूछे             | "                |
| तृष्णीं दक्षिण ०                  | , ,,              | मुश् स्नःती०                | <b>२</b> ६१      |
| पुरस्तात्                         | ,,                | <b>અ</b> યાતા               |                  |
| અ <b>યે</b> નં <b>મુ</b> વતિષ્ઠતે | 7                 | समस्याः                     | "                |
| विज्ञानमु <b>पैति</b>             | २५१               | अनन्तछोको                   | "                |
| जबनेन<br>जबनेन                    | "                 | अय यदि                      | "                |
| भनोभाग <b>॰</b>                   | <b>,</b> ,        | अत एवा•                     | "<br><b>२</b> ६२ |
| अत्रैव                            | . 27              | एतथैवान्त •                 | <b>२</b> ६३      |
| नव च                              | "                 | न चात ऊर्वर                 |                  |
| તુવ વ<br><del>અ</del> ત્રોમયં     | "                 |                             | y                |
|                                   | <b>,</b>          | कृति(ती)वो<br>तमभ्येवाऽऽदि० | 17               |
| अपरेणाञ्जि                        | ",                |                             | "                |
| जधनेन दहन०                        | <b>२</b> ९२       | एवं श्रुति०                 | २६४              |
| जमनेन कर्ष्:                      | 9;                | स नैवाऽऽदिस्यस्य            | ,,               |
| अपैनं( ने )                       | "                 | एवर हि                      | "                |
| जबन्य:                            | "                 | तस्यो हैनै •                | "                |
| जुद्धयं तमस                       | "                 | नवम्थां                     | २६५              |
| केशान्त्रकीर्थ                    | "                 | अयेताननु •                  | 31               |
| <b>अ</b> श्वनानध्यय <b>०</b>      | २५४               | प्रतिल्रोमकृतंया            | **               |
| <b>अपरे ग्रु</b> स्तृतीयस्यां     | २९७               | द्श च                       | 388              |
|                                   |                   |                             |                  |

| सू० ४०              | प्रष्ठाङ्काः सू० प्र        | विष्ठाङ्काः                             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| हुत्वा हुत्वा       | २६६ स्त्रियाश्चे <b>वम्</b> | २७२                                     |
| तत्रोपयं            | ,, पुंछिङ्गवपन०             | "                                       |
| उत्तरेणाशिं         | ,, दिष्टगम्ना०              | १७३                                     |
| तं ज्ञातयो •        | ,, अर्गज्ञाते               | ",                                      |
| प्राञ्चो गच्छन्ती   | " अयुजी युजी                | २७४                                     |
| जवस्यों             | ,, पुरस्तादेव               | n                                       |
| अयेम्यो 🙎           | ,, अपराह्ने                 | · ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| स्त्रीणामञ्जलिषु    | २६७ षट् पुरस्ता०            | 709                                     |
| तेर् <u>म</u> ुखानि | ,, माने परिताने             | "                                       |
| यदाञ्चनं            | ,, सर्वत्र                  | "                                       |
| यदि त्रेककुरं       | ,, प्रसब्यं                 | "                                       |
| पृथिव्यामीप ०       | ,, न प्राणान(इ)धि           | , 11                                    |
| <b>प्रत्ये</b> त्य  | ,, खार्या तरुपे             | "                                       |
| अत्रो मयं           | २६८ श्रोमूने पशुना          | "                                       |
| कजमेतदहः            | भ्रथ चिद्वे                 | २७६                                     |
| अमोऽसीति            | » तस्य पूर्वार्चे           | 2)                                      |
| यवोऽसीति            | » पुरस्तादेव                |                                         |
| यत्राऽऽसन्दी        | » यास्त्री मुख्यतमा         | <i>"।</i><br>२७७                        |
| नापितकमािण          | » न दशमीतीतरा               |                                         |
| एष प्रथमो           | ,, एवं द्वितीये             | ";<br>";                                |
| सोऽयमेवं            | ,, एकरात्राय                | •                                       |
| औषासनेना०           | २६९ यावद्रात्रं             | 1)                                      |
| निर्मन्ये(न्थ्ये)न  | ,, एतस्यां वाचि             | ";                                      |
| उत्तपनेनेतरान्      | ,, शतातृष्णं                | "                                       |
| અંથે કે લાં         | २७० तस्य बिलं               | **                                      |
| नासंनय्यता •        | =0 <del></del> 0            | <b>))</b>                               |
| उत्सर्गो            |                             | 27                                      |
| <b>ब्रियाश्च</b>    | » विश्वरन्तं o              | २७८                                     |
| <b>द</b> हनकरुपेन   | २७८ चत्वारी                 | "                                       |
| เฉลาสาการ์เกิด      | ••• एवमनात्याः<br>→ •••∩•   | 3,                                      |
|                     |                             |                                         |

### प्रतीकानि ।

| ्र सूं प्र•                  | वृष्ठाङ्काः      | स्॰ प्र॰                 | विशिह्याः    |
|------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| <b>सं</b> प्रवद् <i>नि</i> त | २७८              | यथाऽङ्गमङ्गानि           | 24           |
| <b>प्रातर्मध्यंदिने</b>      | "                | <b>मुक्तभोगेन</b>        | ,,           |
| पश्च सप्त                    | ,,<br>५७९        | <u> अथास्य</u>           | २ <i>८</i> ई |
| उन्नमेऽहनि                   | ·                | भुक्तभोगेन वाससा         | •            |
| एतस्मिनेवाशी                 | ;;<br>;;         | इष्टकाः                  | ,,           |
| तेषामिषारणानि                | "                | एवं चरू                  | ्ष द्वा      |
| अपररात्रे                    | "<br><b>२</b> ८० |                          | ,,           |
| न हीनमन्वा                   |                  |                          | . 11         |
| ह्युं होया ५                 | <b>*</b> 1       | े ओषधीस्तम्बा०<br>चेन्धं | २८७          |
| द्दिगतः                      | "                | तेषां मन्त्र०            | ,,           |
| यानद्भं<br>यानद्भं           | ",               | लोकं पृणेति              | **           |
|                              | <b>,</b> ,       | उत्तरया                  | ",           |
| तस्याश्चतुर्वि ५ शेन         | २८१              |                          | "            |
| वारणं                        | <b>२८</b> २      | उत्तमां 🦟                | "            |
| मौद्धं रज्नू०                | . "              | यावत्पु(तीं पु )र०       | "            |
| वत्रनाद्न्यत्                | . 11             | अपि वा<br>—              | ,,           |
| शुनं वाहाः                   | २८३              | उद्पात्रे०               | "            |
| उद्यम्य                      | "                | आरोहणं                   | २८८          |
| सवितेतानि                    | . 29             | उपस्थानेनो •             | ,,           |
| विमुच्यध्वम।द्विया           | 79               | वारणशाखां                | ,,           |
| उदपात्रेणो ॰                 | "                | विभृतिले छ ॰             | ,,           |
| पाञ्यां सर्वीष०              | . ))             | शमीशाखां                 | "            |
| चितः स्थ                     | २८४              | <b>અંપેન</b> મુપતિષ્ઠતે  | ,,           |
| उत्तरया                      | ,                | जघनेन                    | "            |
| <b>जगत्या</b>                | ,,               | यमयज्ञं                  | २८९          |
| विधृतिलोष्टान्               | ,,               | हिषरद्वास्या०            | ,,           |
| अभिवान्यायै                  | , ,,             | तस्यां [उत्तर]           | <b>,,</b>    |
| समूर्छ                       | २८९              | दक्षिणेन                 | २९०          |
| पार्खांचान्<br>पार्खांचान्   | , ,,             | प्रागप्रदेभैविंष्टरं     | ,,           |
| मध्ये नलेषि(षी)कां           | - 27             | इमं यम                   | ,,           |
| पुरीणेनं                     | ,,               | कृष्गाः प्रतिसराः        | ,,           |
| <b>→</b> `' ' '              | 7'               | -                        | •            |

| सू॰ प्र॰                          | पृष्ठा <b>द्धाः</b> | सू॰ म॰                    | विश्वितः            |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| क्षथार्कपणी >                     | २९१                 | मृत्युमूक्तेना ०          | २९७                 |
| प्रतीच्यामुत्तरवेद्यां            | **                  | सौन्यं(न्या) संगाहनम्     | <b>i</b> )          |
| योऽस्य                            | r 93                | सीर्थेणाऽऽदित्यो ०        | . ,,                |
| दक्षिणेन                          | "                   | ईयुष्टे                   | <b>"</b>            |
| त्रीन्हि स्वर्ग                   | <b>२</b> ९२         | भत ऊर्व                   | **                  |
| दिषका ०                           | ,,                  | तान्परं                   | "                   |
| <b>અયે</b> નં                     | "                   | तानसाघारणे                | "                   |
| नाके सुपर्णामिति                  | <b>;</b> ;          | नानाचार्याय               | "                   |
| उरु५हि राजा                       | "                   | द्विजातीनामेवं            | <b>३</b> ९८         |
| आपो हि छा                         | "                   | अथाजस्त्राणां             | ,,                  |
| प्र <del>वक्ता</del> ऽवभृये       | "                   | अप्रश्वेऽजसं              | 19                  |
| यमेन दत्तं                        | "                   | <b>पुरस्तादायुष्मत्या</b> |                     |
| उद्वयं                            | २९३                 | ग्रामे ऽप्येके            | ,,,                 |
| हविषा                             | 23                  | तदनर्भुकं                 | <b>२</b> ९ <b>९</b> |
| <b>भक्ष</b> स्य                   | ,,                  | यदि पूर्वपसरात्री         | "                   |
| यमो यष्टारमितः                    | "                   | <b>यद्यपरपक्षे</b>        | "                   |
| अथात उत्तर०                       | "                   | दर्शिष्टे                 | "                   |
| यं ब्रह्ममेघः                     | २९४                 | यदीष्ट्यमावे              | ,,                  |
| अ <b>थाप्यु</b> दा <b>ह</b> रन्ति | ",                  | यदीष्टिमध्ये              | 100                 |
| तस्य सम्                          | ,                   | [ अथ ] यदि                | "                   |
| मर्तृसूक्तेन                      | २९५                 | पश्चाविमवे                | "                   |
| पत्नीभिरुप •                      | "                   | <b>म्रियमाणस्यै</b> नं    | "                   |
| दाक्षणाप्रति०                     | "                   | उक्तं दीक्षित०            | "                   |
| हृद्येहिं रण्य०                   | 7                   | याय।वराः                  | <b>६</b> ०१         |
| संगारय ०                          | २ <b>९</b> १        | प्रतिपदि                  | ·                   |
| ज्योतिष्मतीभि •                   | •                   | पसत्रये                   | "<br>३०२            |
| नारायणाभ्या०                      | "                   | अझीन्समारोपयते            | 404                 |
| ब्राह्मण:                         | "                   | यदि समारूडो               | "                   |
| नित्त× संतादेनेति                 | **                  |                           | ३०३                 |
| प्रयासाय<br>श्रमासाय              | ,,                  | यद्याहिताप्ति०            | "                   |
| 71/11/7                           | <b>?</b> ?          | आधानपभृति                 | 808                 |

| सु॰ प्र॰                     | र्घाडाः | स्• प्र•             | <b>রপ্তান্ত</b> া: |
|------------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| अथ वै                        | 808     | तयोर्थः पूर्वे जिवेत | 113                |
| तस्य प्राचीना•               | "       | सहैव प्रमीते         | 111                |
| तूष्णीं विद्वत्य             | ३०५     | दारकर्माण            | 3 ( 8              |
| यद्यात्मन्यरण्योर्वा         | "       | यदि परनी             | "                  |
| आहिताप्रि                    | ३०७     | यद्याहिताप्ति०       | ₹ <b>१</b> 9       |
| <b>थाहित्।</b> प्रियजने      |         | अपि वा त्रीणि        | 1)                 |
| तानि प्राम •                 | "       | यदि तानि न           | 118                |
| प्रवसन्यजमानी                | "       | यद्येतस्मिन्         | "                  |
| <b>यद्याहिताप्रिर</b> ध्वानं |         | गिरि गत्वाऽप्तये     | 190                |
| शरीरेशीन्                    |         | भत ऊर्ध्वमीप्सि•     | 77                 |

# इति सत्यापाटहिर्ण्यकेश्विश्रीतस्त्रे. पद्विशः सप्तविद्याष्टावित्रेकोनश्चित्रश्चगतस्त्राणां पाठकमेण पतीकानि ॥

# अथ परिविष्टगतस्त्राणां मतीकानि ।

| अथ गर्भिण्या •   | ३१९ अथ ब:छं         | 119 |
|------------------|---------------------|-----|
| चितां करुपयिन्वा | ,, यस्ते स्तनः      | 79  |
| तामुत्तानां      | " भन्नगं च कुर्वात् | 27  |

इति परिश्विष्टगतसूत्राणां शनीकानि ॥

#### ॐ तत्सद्वह्मणे नमः।

# सत्यापाढविरचितं श्रौतसूत्रम् ।

( धर्मसूत्राण्रपर्यायं षड्विंशसव्यविंशपश्चद्वयात्मकम् ) । महादेवदीक्षितविरचितोज्ज्वलाव्याख्यासमेतम् ।

अथ षड्विंशपश्चमारम्भः।

तत्र प्रथमः पटछः ।

हिरण्यकेशिनं नत्वा गणेशं च गुरुं तथा। प्रश्नयोर्धर्भसंज्ञानां लिख्यते वृत्तिरुज्ज्वला॥

अयातः सामयाचःरिकान्धर्मान्व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ अयशब्द आनन्तर्थार्थोऽधिकारार्थो वा । अतःशब्दो \*हेत्वर्थः । समयाचारप्राप्ताः -सामयाच॥रिकास्तान् ॥ १ ॥

\* हेर्स्य इति-आचान्तेन कर्तव्यम्, यज्ञोपर्वतिना कर्तव्यम् ' संध्याहीनोऽशाचिनि-स्यमनहैः सर्वकर्मसु ' अश्विकरनिर्वेषः ' द्विजातिकर्मभ्यो हानिः पतनम् , 'इत्यादिवचनायस्मादु-कानि श्रीतानि गार्ह्याणि कर्माणि ब्रह्महत्यादिप्रायिश्वतानि च वक्ष्यमाणान्धर्मानपेक्षन्ते तस्मात्सान मयाचारिकान्धर्मान् व्याख्यास्यामः कथयाम इति योजनयेत्यर्थः । + समयो नाम श्रद्धादार्थविचा-रप्रवत्तपुरुषकृत्व्यवस्थोच्यते । सा च विधिनियमनिषेधनेदात्रिविधा । तत्र प्रवृत्तिप्रयोजनको विधिः। यथा भंध्योश्च वहिर्यामादासनम् , अहरहः संध्यामुपासीतेत्यादिः । निवृत्तिप्रयोजनकौ नियमनिषेधौ । तत्र प्राइसुबोऽऋानि सुञ्जीतेत्यादिर्नियमः । शुरुपहर्न् हि भोजने प्रवृत्तिः । तत्र यर्दिश्चिद्दिगर्भिः मुखोऽपि मृत्वा भोजनेन थुत्प्रति गतं कर्तुं रावनीति नरः । एवं सति यत्प्राङ्मुखोऽन्नानि मुझीते-त्युच्यते तेन निथमः कियते । प्राइमु व एव भृतवाध्वानि भुक्षीत नेतरिदेशिभमुख इति । परिसंख्या तु नियमस्यैव कियताऽप्यंशेन भेदो योध्यः । न कलडां मक्षयेत्, न सुरां पिवेत्, नानृतं वदेत् . **इ**त्यादिर्निषयः । सोऽन्तवदनादिभ्यः पुरुषं निवारयर्ताति । तादशसमयमुळा आचाराः समयाचाराः। समयाचारेषु भवाः सामयाचारिकाः । एवं भतान्धर्मानित्यर्थः । कर्भजन्यान्यभ्युद्यानिःश्रेयसनिदानः भूतानि पण्डापूर्वाणि घर्मा इति भीमासकाः केचिद्रदन्ति । चोदनालक्षणोऽर्थो घर्म इति तु परे । धर्म-पदं चाधर्मस्याप्यपलक्षणम् । अधमप्रित्यागेन स्वतिरोधिनोऽभावात्वंचितधर्महानिसंभवप्रतिब-म्बद्वाराऽधर्मस्यापि धर्मोपयोगित्वादित्यर्थः । धर्माधर्मलक्षणं सामान्यमुक्षेन विश्वामित्र आह्-यमार्थाः क्रियमाणं त शंसन्त्याममवेदिनः । स धर्मा यं विश्हन्ते तमधर्मे प्रचक्षते ॥ इति । विधिषु विधिषि-षयाज्ञष्ठानाद्धमे इति तावत्तर्वसंमतम् ः नियमनिषेधयोरि नियमनवर्धानुष्ठानाद्धमे इति केचिद्वदन्ति । अन्ये त विभिन्नियानुष्ठानादेव धर्मो न त नियमनियेवानुष्ठानात् । नियमनियेषेषु हि तदिपरीतानु-बानादभर्म एव केवलं न कियानिप कश्चिदपि भर्मः । न सप्तितगृह्वत्रिपवन्वा सुरां भार्मिक इति लोके प्रसिद्धभिति वदन्ति ।

समयशब्दं स्वयं व्याचष्टे-

धर्मज्ञसमयः ॥ २ ॥

धर्मज्ञाक्ष ऋष्यादयः ॥ २ ॥ तेषां तत्र प्रमाणं किमत आह-

= धमाणं वेदाः ॥ ३ ॥

अस्मिन्नर्थे वेदाः प्रमाणम् ॥ ३ ॥

चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवैदयशुद्धाः ॥ ४ ॥

ब्राह्मणाद्याश्चत्वारो वर्णाः सामयाचारिकैर्धेमैरिषिकियन्ते । चतुर्णामेनोपदेशेऽपि पुनश्चतुर्भहणं यथाकथंचित्तेष्वन्तर्भूतानामपि ग्रहणार्थम् । ततश्च ब्राह्मणः क्षित्रयो वैश्य इति बोधायनादिभिरुक्तानामनुलोमजानामत्र ग्रहणं मतम् । तथा च गौतमः प्रति. छोमानामेवानिषिकारमाह—प्रतिलोमा धर्महीना इति ॥ ४ ॥

# तेषां पूर्वः पूर्वो जन्मतः श्रेयान् ॥ ५ ॥

जन्मत इति हेतुवचनारसद्यृत्ताः पि शुद्राद्वैरुयब्रुवोऽपि श्रेयान् । एवं वैरयास्स-त्रियः । क्षत्रियाद्वाह्यणः ॥ ५ ॥

\* धमझा इति । ते च यथा—तेष मन्वड्गिरोध्यासगोतमान्युशनोयमाः । विसेष्ठदक्षसं वर्तशातातपपराशराः ॥ विष्यप्रस्तम्बहारीतःः श्राङ्खः कात्यायनो गुरुः । प्रचेता नारदो योगी बोध्ययनिपतामहो ॥ सुमन्द्रः कश्यपो बशुः पैठीनो व्याग्र एव च । सत्यवतो भरद्वाजो गार्यः कार्णाजिनिस्तथा । जावालिजेमदिप्रेश्व लोगाक्षित्रंद्वासंभवः इति धर्मप्रणेतारः षट्तिंशद्वयः स्मृताः । इति । ननु येऽत्र परिगणित स्तावन्त एव धर्मद्वा उतान्येऽपि सन्ति । सन्तीत्याद्व । तथा चाङ्गिराः— नाबालिनाचिकेतथ्य स्कन्दो लोगाक्षिकाश्यपा । व्याप्तः सनत्कुमारश्च शंतनुर्जनकस्तथा ॥ व्याप्तः काबालिनाचिकेतथ्य स्कन्दो लोगाक्षिकाश्यपा । व्याप्तः सनत्कुमारश्च शंतनुर्जनकस्तथा ॥ व्याप्तः काबालक्षेत्र जातृक्वर्यः वर्षिजलः । वाधायानः कणादश्च विश्वामित्रस्तथेव च । उपस्मृतय इत्येताः प्रवदन्ति मनीषिणः । इत्युक्तेः । तस्मारपृवांक्तं न परिसंख्यानं कितूबाहरणप्रदर्शनमात्रमिति बोध्यम् ।

= ननु कथं पुनिरिदमवगम्यते यनमन्वादय एव धर्मेज्ञा न युद्धादय इति । यदि च युद्धादोमतीन्द्रियेऽर्थे धर्मे ज्ञानं न संभवतीत्युच्यते तर्हि मन्वादिष्वप्यतीन्द्रियार्यज्ञानासंभवः केन दण्डिनवारितः । अथ मन्वादीनां धर्मजादित्वयादत्तीन्द्रियेऽपि ज्ञानं युज्यत इति चेद्बुद्धादिष्वपि तत्समानम् । यदुक्तम्—सुगतो यदि सर्वज्ञः क्षिष्ठो नेति का प्रमा । तानुभी यदि सर्वज्ञे। मितिभेदः कथं तयोरिति । तस्मान्मन्वादीनां धर्मज्ञत्वे प्रमाणमाह—प्रमाणं वेदा इति । चोऽवधारणे । वेद् पृत्व मूलप्रमाणं धर्माधर्मयोः । निह नित्येषु निर्दोषेषु वेदेयुक्तोपालम्भः संभवति । तस्मात्स्वतः प्रमाणस्य शब्दस्य न वकृदोपनिबन्धनमप्रामाण्यम् । तिह्हास्मदादीनां धर्मज्ञसयः प्रमाणम् । धर्म-ज्ञानां तु वेदाः प्रमाणम् । मनुरप्याह—वेदोऽ क्षिलो धर्ममूष्ठं स्मृतिशीले च तिद्वदाम् । आचारधेव साधूनामात्मनस्तुष्टिगेव च । इति । यद्यपि धर्ममूर्लभूतोऽप्रत्यक्षो वेदोऽस्मदादिभिनीपलभ्यते तथाऽपि मन्वाद्व अवश्वन्त इत्यनुमीयते । वक्ष्यति च-तेषामुत्तम्ताः पाटाः प्रयोगादनुमीयस्ते ( ज्ञ-

# र पटलः ] महादेवदीक्षितविराचितोज्ज्वलाव्याख्यासमैतम् ।

असूद्राणाभदुष्ट्कमंणामुष्नयां वेदाध्ययन् प्रस्याधेयं फलकान्ति च कर्माणि ॥ ॥ ६ ॥

शूद्रवर्जितानां त्रयाणां वर्णानामदुष्टकर्मणामुपनयादयो धर्माः । उपनय उपनयनम् । माणवकेनाऽऽत्मनः समीपं नय आगमनिमिति यावतु । इ(द्विजा)तिकर्माध्ययन-वत्कर्मत्वात् । अध्ययनस्य योग्यत्वात् । नात्र त्रैवर्णिकानामुपनयादि विघीयते । प्राप्तः त्वात । नापि शुद्राणां प्रतितिषिध्यते । पाप्तः भावात् । तथाहि-उपमयनं तावद्गृह्ये सप्तवर्षे ब्राह्मणिमत्यादिना त्रैवर्णिकानामेव विश्वितम् । इहापि तथैव विधास्यते । अध्यः यनमप्युपेतस्याऽऽचार्यकुळे ब्रह्मचारिवास इत्यारम्य विधानादनुपेतस्य शादस्याप्राप्तमेव । र्किच इमशानवच्छुद्रपतितावित्यनध्यायप्रकरणे वक्ष्यते । ततश्च यस्य समीपेऽपि नाध्येयं स कथं स्वयमध्येतुमहीत । अम्याघेयामिति । वसन्ते बाह्मणमित्यादिना त्रैवर्णिकानाः मेव विहितम् । फल्रवन्ति चाग्निहोत्रादीनि कर्माण च त्रयाणामेव वर्णीनामित्युक्तत्वा-ष्ट्रैवर्णिकानामेव नियतानि । विद्याभ्यभावाच्च शुद्राणामप्रसक्तानि । उक्तो विद्याभयः भावः । तस्माद्दृष्टकर्मप्रतिषेत्रार्थं सूत्रम् । तथा स्मृत्यन्तरे द्विजातिकर्मस्यो हानिः पतनः मिति । पतनं पतनकरं कर्भ द्विजातिकर्मभ्यो हानिकारं विश्लेषकरम् । द्विजातिकर्मभु न पतितस्याधिकार इति यावत् । एवमुपनयनःदिप्रतिषेघादसत्यत्र प्रतिषेघे तु दुष्टकर्मः णामप्यधिकारो मवत्येव । फछवन्ति च कर्मागीत्यमिधानात्फछेप्सुना क्रियत इति । कमेंति वचनात् । चकारात्रित्यान्यपि । अथवा कर्मभिनिःश्रेयसामित्युक्तत्वाान्नेःश्रेयः सार्थत्वात्रित्येष्विप प्राप्तिः । फल्लवद्वहणं पूर्वेषामुपनयनादीनामञ्ज[ त्व ]लामादि-( र्थम् ) । तेन चकारः समुच्चयार्थ इत्यर्थः । यद्पि प्रागुपनयनात्कामचारवादमक्ष इति गौतमस्मरणं तद्पि बद्धाहत्यादिमहापातः ज्यानिरिक्तविषयमित्यनुपेतस्यापि दुष्टकर्म-त्वसंभवाददुष्टकर्भणामुपनयादिकमित्युक्तम् । शृद्रप्रतिषेधस्तु नित्यप्राप्तानुनादः ॥ ६ ॥ एवं च यथा बाह्मणादीनामुपनयनादयो धर्माः प्रधानभूतास्तादशं शूद्रस्य धर्ममाह-

# शुश्रुषा शूद्रस्येतरेषां वर्णानाम् ॥ ७ ॥

इतरेषां ब्राह्मणादीनां या शुश्रूषा सा शूद्रः य एरमी धर्मः ॥ ७ ॥ तत्र विशेषः —

# पूर्वस्मिन्पूर्वस्मिन् वर्णे निःश्रेयसं भूयः ॥ ८ ॥

शुश्रूषेत्यनुवृत्तिः । सर्वप्रकारं कृताया अपि वैदयशुश्रूषाया भात्रयाऽपि कृता सात्रि-यशुश्रूषा बहुतरं फलं साधयति । एवं क्षत्रियशुश्रूषाया अपि बाह्मणशुश्रूषा । निःश्रे-यसं निःश्रेयससाधनमतिद्ययेन जनयति । एवा नित्यकमित्वेनोक्ता प्रधानभूता ॥ ८ ॥ उपनयनं वेदाध्ययनिमत्यादि यदुक्तमस्मिन्कम् उपनयने विशेषमाह---उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतितः संस्कारः ॥ ९ ॥

विद्या अर्थः प्रयोजनं यस्य स विद्यार्थः । तस्यायं श्रुतिविहितः संस्कारः । उपनयः नमाचार्यसमीपे गमनं पूर्ववत् । विद्यार्थस्येति वचनानम्कादेनं संमवति । तथा च राङ्कः छिस्तितौ—नोन्मत्तम्कान्संस्कुर्याद्विति । विद्यार्थस्येति विघेयकर्तृछिङ्कस्य विद्यक्षितस्वाः स्थिया अपि न भवति । यद्यपि तस्या अग्ने गृहपत इत्यादिकया विद्ययादर्थस्तथादपि तस्या अनुपनीताया एवाऽऽधानात्पूर्वमेवाध्ययनं भवेत् । यावदुपयुक्तं मन्त्रजातये(मि)ति । श्रुतित इति वचनं तद्तिकमे श्रौतातिकमपायिधत्तं कर्तव्यं बात्यस्तोमाद्यपीति दर्शियः तुम् । उपनयनस्य शाट्यायनिकश्रुतौ सेतिकर्तव्यताकस्य दृष्टस्योपनयनं व्याख्यास्यामः । जातत्वादिश्रौतमाष्यकारादिनिश्चि(श्चे)तुं स्मर्तुं निवेशः स्मार्तप्रकृतित्वात् (१) ॥ ९ ॥ अनेकवेदाध्यायिनां वेद्वत्रवदुपनयनमपि प्रतिवेदं भेदेन कर्तव्यिमिति प्राप्त उच्यते—

सर्वेभ्यो वै वेदेभ्यः साविज्यनूच्यत इति हि ब्राह्मणम् ॥१०॥

वेदेम्य इति पञ्चमी । उद्धृत्येत्यर्थः । चतुर्थी वा ताद्ध्ये । त्रिभ्य एव तु वेदेम्यः पादं पादमद्दुहत् । तदित्यूचोऽस्याः साविज्याः परमेधी प्रजापतिः ॥ इति मनुः ।

अद्दुहिदिति पृथक्कृतवान् । वेदार्थ एवात्रान्च्यत इति सिद्धानुवादाद्विधिः । ततश्चीः पनयने यत्सावित्र्या अनुवाचनं तन्मुखेन सर्वे वेदा अनुक्ता भवन्तीत्यगृद्धमाणविशेषत्वादे-कमेवोपनयनं सर्वार्धमिति न्यायः । अग्मिन्नर्थे झाट्यायनत्राद्धणमेव पितिस् । अथर्वणस्य वेदस्य पृथगुपनयनं वचनात्कर्तन्यम् । तथा च तत्रेव श्चतं — नान्यत्र संस्कृतो भृग्वाङ्किरसोऽधियीतेति । अन्यत्रान्यवेदार्थे भृग्वाङ्किरसोऽधर्वणो विद्वानेवोपनेताऽभिगम्यत इति विधातुं निन्दामाह—तमसो वा एष तमः पविश्वति यमविद्वानुपनयते यथ्याविद्वानिति हि बाह्यणम् । यथा कथ्वित्तमसः मकाशात्तम एव प्रविष्टो न किंचिज्ञानात्येवमेवैष यं माणवकमविद्वानुपनयते तथा यथ्याविद्वान् ' उपनयते ' इत्यपेक्षते । यथ्व स्वयमिति द्वान्सन्नुपनयते सोऽपि तमस एव तमः प्रविश्वतित्विमन्नर्थे ब्राह्मणं भवति ॥ १०॥

कीदशस्तर्क्षुपनेताऽभिगम्यस्तत्राऽऽह---

तस्मिन्नभिजनविद्यासमुद्ते समाहित सम्बद्धित सम्बद्धित ॥ ११ ॥

अविच्छिन्नवेदवेदिनेबन्धे कुछे जन्माभिजनम्। अभिजनं विद्यां च सम्यगात्तं भूतगतं प्राप्तम्। कर्तिरिक्तः)। गत्यर्थाकर्मकेति सूत्रात् । षड्भिरङ्गेः सह यथावदर्थज्ञानपर्यन्तमधीतवेदिवद्याः । पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गिमिश्रता वेदाः । तासां सर्वोसामसंमवे वेद एव वा। तस्मिन्नपनयने कर्तन्ये ताम्यामभिजनविद्याम्यां समुदेतं संपन्नम् । समाहितं

विहितप्रतिषिद्धेष्ववहितमनसं संस्कर्नारमार्चायमिच्छेत्। इच्छया करणं छक्ष्यते । आप्नु -याद्षिगच्छेदिति ॥ ११ ॥

# तर्सिश्चीव विद्याकर्माऽऽन्तमविमतिपन्ने धर्मेभ्यः ॥ १२ ॥

तस्मिन्नेव चोपनेतरि विद्याकर्म विद्याग्रहणं कर्तव्यमारम्भादासमाष्ठेः । अविप्रतिपन्ने धर्भेम्यः । यद्यसायाचार्यो धर्भेम्यः प्रच्युतो न भवति । प्रच्युते तु तस्मिन्नसंपर्कोईऽ-न्यते।ऽपि विद्याकर्म भवत्येव । आचार्यान्तराद्भवतीति अद्भवश्यम् ॥ १२ ॥

आचार्यशब्दनिर्वचनमाह -

#### यस्माद्धर्मानाचिनोति स आचार्यः ॥ १३ ॥

यस्मात्पुरुषान्माणवको धर्मानाचिनोति आत्मनः प्रति चिनोति शिक्षते स आचार्यः । अप्यक्षरसाम्यात्रिर्वृयादिति चकारमात्रेशेदं निर्वचनम् । अनेन प्रकारेण माणवकमा- चार्यः शीचाचारांश्च शिक्षयेदित्युक्तं भवति ॥ १३ ॥

#### तस्मै न दुह्यत्कदाचन ॥ १४ ॥

तस्मा एवं भूतायाऽऽचार्याय कदाचन कदाचिदापं न दुद्धत् । ताद्वेषयमपकारं च न कुर्यात् ॥ १४ ॥

कस्मादित्याह---

### स हि विद्यातस्तं जनयति ॥ १५ ॥

स ह्याचार्थी माणवकं विद्यातो जनयति । यथा पिता मातृतः । अत्रास्य माता सावित्री पिता तु आचार्य इत्युच्यत इति शास्त्रान्तरम् । तथा मातुरम्रे प्रजायेत द्वितीयं मौक्षित्रन्थनादिति । इदभेव द्विजातिशब्दप्रवृक्तिनिभिक्तम् ॥ १९॥

### तछ्रेष्ठं जन्म ॥ १६ ॥

तद्विद्यातो जन्म श्रेष्ठं प्रश्चस्ततमम् । अम्युद्यनिःश्रेयसहेतुत्वात् ॥ १६ ॥ मातापितृम्यामाचार्यः श्रेष्ठ इत्याह —

#### श्वरीरमेव मातापितरी जनयतः ॥ १७॥

मातापितरी हि शरीरमात्रमेव काष्ठकुट्यसमं जनयतः । आचार्थस्तु सर्वपुरुषार्थक्षमं रूपं जनयतीति । आचार्थः श्रेष्ठो गुरूणामिति च गौतमः ॥ १७ ॥

<sup>\*</sup> द्रष्टव्यमिति । येषां चाऽऽचार्यकरणविधिष्रयुक्तमध्ययनं तेषामेतन्नोपपद्यते । कथम् उपनीयाध्यापनेनाऽऽचार्यकं भावयेदिति । सकृदुपनीतस्य माणवकस्य न पुनरुपनयनसंस्कारः संभ-वति । तत्कथमन्योऽध्यापयेदेनम् । एतेन मध्य आचार्यमरणे माणवकस्य तदनन्तरमध्ययनं नाऽऽचा。 य्रीन्तरात्संभवतीति द्रष्टव्यम् ।

Ę

तथाऽऽचार्यः श्रेष्ठतर इत्युक्तं तस्मै न द्वुद्धोदिति च यदुक्तं तत्र वेदं प्रमाणयति क्लोकरूपम्—

अथाप्युदाहरन्ति य आतृणत्त्यवितथेन कर्मणा दुःखं कुर्वे समृत १ संप्रयच्छंस्तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न दुद्धेत्कतमश्चनाहोति ॥ १८ ॥

अधाष्यत्रापि पठिन्ति य आचार्योऽवितथेन सफछेन कर्मणा माणवकं योजयिति कर्माऽऽचाराध्ययनादि तस्मै शिक्षयित तद्वितथम् । पितरौ केवछं तत्त्विछक्षयतः । यदा शिक्षयतः प्रातरेव मोक्तव्यं वासो मुषादि धार्यमिति तद्भोगमात्रेण क्षीयतेऽतो वितथम् । किंच तावात्मनः सुखमेतत्काछं संपादयते न तथाऽऽचार्यः । आचार्य आत्मः नेऽतिप्रयासजन्यं दुःखं संपाद्यंस्तस्मा अमृतदुष्ट्यं परमाहितामिहामुत्र च तत्कर्मफछं ददत्कर्मणा योजयित तमेव पितरं मातरमुपदेष्टारं स्त्रिग्धहितं मन्येत । अत एव तस्मै न दुद्धेत् कतमश्चनेहिकमामुष्मिकं वा हितं जानानः । अहेत्यव्ययं छान्दसो वा दिर्घः । निश्चितमित्वर्थः ॥ १८ ॥

इदानीमिवद्वांसमुपनयनमात्रज्ञं संस्कर्तारं संस्कृतं च निन्दति प्रतिषेधकल्पनाय---

तमसो वा एष तमः भविश्वति यमविद्वानुपनयते यशाविद्वानिति विज्ञायते ॥ १९ ॥

वेदमजानानो यं माणवकमुपनयते माणवकोऽविद्वान्य उपनेता(यः) स च तमसः पापकर्मणः सकाशात् पापफछं दुःखाख्यं तमो मोहकरत्वं प्रविशति प्राप्तोति । माणवको द्यज्ञानिनरासाय विद्यार्थसस्कारमपेक्षते सोऽवेदविदुषा कृतस्तदा तेन निषिद्धेन संस्कारेण न संस्कियते नापि विद्यां प्राप्तोतीति । तथोपनेताऽपीह छामपूजाख्यादिकं न प्राप्तोति । छोकिनिन्दितेन कर्मणा दुःखं न प्राप्तोतीति विज्ञायते श्रुतिरित्यर्थः ॥ १९ ॥

एवं संस्कारकसंस्कार्थी व्याख्याय त्रयाणामेव कालं व्याचष्टे-

वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत ग्रीष्मे राजन्य र शरिद वैश्यम् ॥ २०॥ प्राप्ताधिकारोऽत्रोपनेयादिग्रीह्य इति व्याख्येयम् । वसन्ते ब्राह्मणमित्यादि गृह्ये गतम् ॥ २०॥

गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणं गर्भैकादशे राजन्यं गर्भद्वाद-शेषु वैक्यम् ॥ २१ ॥

गर्भस्थस्य यः कालो वर्षे सोऽपि गर्भस्तस्माद्ष्टमं वर्षपूरणं येषां तानि तेषूपनयः नम् । नायमपूर्वविधिः किंतु सप्तवर्षमित्यादिगृद्धवद्व्याख्या । बहुवचनं कन्यानामपि तेष्वन्तर्भावार्थम् ॥ २१ ॥

#### अथ काम्यानि ॥ २२ ॥

कामनिमित्तान्युपनयनानि वक्ष्यन्ते ।। २२ ॥

सप्तम आयुष्काममष्टमे ब्रह्मवर्चसकामं नवमे तेज-स्कामं दशमेऽस्नाद्यकाममेकादश दिव्हयकामं द्वादशे पशुकामम् ॥ २३ ॥

एतानि षट् सूत्राणि स्पष्टार्थानि । सर्वत्रोपनयेदित्यपेक्षते ॥ २३ ॥

आचार्याधीनः स्यादित्यादीनि यानि ब्रह्मचारिणो बनानि वक्ष्यन्ते तेष्वसमर्थानां कुमाराणां वर्णक्रमणानुकल्पानाह —

### आ षोडशाद्बाह्मणस्यानात्यय आ द्वाविशात्क्ष-त्रियस्याऽऽ चतुर्वि५शाद्वैश्यस्य ॥ २४ ॥

येषां त्वाचार्यकरणविधिषयुक्तमश्ययनं तेषामेतन्नोपपद्यते । उपनीयाध्यापनेनाऽऽचाः र्थरवं मवति । न च सक्कदुपनीतस्य माणवकस्य पुनरुपनयनसंस्कारः संमवति । तत्कथम॰ न्योऽध्यापयेत् । एतेनाध्येष्यमाणस्य माणवकस्य तदन्तमध्ययनं स्यात् । अज्ञेन कृतस्य संस्कारस्य कृतत्वाद्वेगुण्यं प्रायश्चित्तेन पत्तिहार्यम् । अत्र वसन्तादिविधानं गृह्ये कृतः मिप पुनः कियते तत्तु स्मार्थते । गर्भाष्टमेष्यित्यादिविधयः । यदन्यैरष्टमे ब्राह्मणमित्यु-च्यते तत्तु गर्भान्तेन सप्तमे इति यदुक्तं तेन विकल्प्यते । यच स्मृत्यन्तरात्कान्निय-वैश्ययोर्भर्भेकाद्शद्वादशयोः श्रवणं तत्तु गृह्योक्तेन विकल्प्यते । न्यूनत्वात् । किंचात्र सप्तमीबहुवचनेन पूरणप्रत्ययेनायमर्थः-गर्भादष्टमं वर्षमेकादशं द्वादशं च तेषु सत्स्वे बेत्ययं नियम आचार्यस्येष्टस्तेनायशब्देनाऽऽनन्तर्थवाचिना च काम्येषु पूर्वतने नियमे सतीत्येव काम्यानि नत्वशक्तविषयेऽङ्गीकृतो गौणोऽपि कालः फलाङ्गिमिति । तेन गर्भः सप्तमे ब्राह्मणं ब्रह्मवर्च सकामस्य गर्भाष्टमेनाऽऽह-नवम इत्यादि। क्षित्रये त्वेकादशमभि. ब्याप्येत्येव तस्य न पद्मकामस्योपनयनं गर्भाष्टन इत्यनुवर्तते । अप्रेऽपि गर्भद्वादशेषु गर्मोद्वादशेषु ये गर्भाष्टमान्तास्नेषु क्षित्रयवैदययोर्ब्रह्मवर्चे सकामः पारस्थै। किकः। अवदर्य चैतदङ्गीकार्यम् । कुतः । इदं तावत्वयोजनं गृह्यात्पुनरुक्तिपरिहारः । तथा च विशिष्टः विधिना च फलार्थविधेर्विरुद्धिकद्वयापत्त्या वाजपेयाधिकःणे निराकृतस्वात् । गोदोहनबद्धिः प्रकृतोपनयन एव । स किं गृह्यात्प्राप्तो न भवति । तत्र सष्ठवर्षाः द्युत्पत्तिशिष्टगुणावरोधाद्विरुद्धाष्टवर्षादिगुणाविधिः फलार्थो न संभवति । स एवाऽऽधाः र्थेण स्वीकः:। तत्र वसन्तादिगुणविधयः शाट्यायनकात्। अथ शाखान्तरीयोऽत्र वसन्ते ब्राह्मणिमत्यादिविशिष्टस्तन्न विरोधो नास्तीति चेत् तर्हि तत्राथशब्दमधिकारार्थे व्यर्थम-६यङ्गीकृत्याष्टवर्षादिव्याख्यानं नित्यमेव स्यात् । तथा च ब्राह्मणस्याष्टमाद्रव्यकाम्यान्यपरयो.

रष्टममारम्येति प्राप्ताच्छास्त्रान्तरात्प्राप्तकाखिनिधः स्वीकार्यो वा ्वीक एव वा पक्षः स्वीकार्यः । गृद्धो सम्ववर्षव्याख्यानार्थमुक्तरयोरेकादशद्वादशिकिल्पतगर्भैकादशद्वादशिविधिने मवत्येव बहुवचनवैदथ्यादित्यलमति प्रसङ्कोन । गृद्धो सम्ववर्षादिविशिष्टः कर्तारमुपगच्छे । विशिष्टविधिवेसन्तादिगुणाविधिस्तत्र काम्यविधीनामसंभवाद्वेसन्तादिन्यातिरिक्तेना-संभवद्विशिष्ठिने । तदर्थमाह— वसन्तादिविशिष्टविधिरत्र तथैतस्मिन्यदि काम्यगुण-विधिस्तदाऽपि वसन्तादिग्विभिचारी । यदा तु गर्भाष्टमेष्वित्यादिना काम्यविधिस्तदाऽ-सावत्रत्येन वसन्तादिग्विशिष्ट इत्युद्गयनादिकालेऽपि भवति । मवति च गृद्धो-क्तवसन्तादावपीति विकल्पः । गृद्धा उत्पत्तिविशिष्टत्वेन वसन्तादिविधानाच्छास्त्रान्तरे-जोदगयनादिना नित्योपनयनमपि विकल्प्यते । अत्रत्यं न विकल्पते । आकारोऽमि-विधी । अत्ययोऽतिक्रमः । स एवात्ययः । तद्भावोऽनात्ययः । याद्दच्छिको दीर्घः । आको वा प्रयोगः । प्रकरणादुपनयनस्येति गम्यते ॥ २४ ॥

यथा त्रतेषु समर्थः स्थाद्यानि वक्ष्यामः ॥ २५ ॥

यथा त्रतेषु समर्थः स्थात्तथा एतावान्कालः प्रतिक्ष्यः । पूर्वमेव तु सामर्थ्ये सत्य-ष्टवर्षत्र्यतिक्रमे वक्ष्यमाणप्रायश्चित्तमेव भवति । एवं षोडशादिम्य उद्धर्वे कियन्तंचि-स्कालमसमर्थानां पश्चात्सामर्थ्ये साति प्रायश्चित्तं भवत्येव ॥ २५ ॥

तदिदं प्रायाश्चित्तमाह

अतिकारते सावित्र्याः काल ऋतुं त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्य चरेत्॥ २६॥

यस्य यः साविज्याः कालस्तद्दिकमे त्रैविद्यकं ज्यवयया विद्या तामधीयते त्रैविद्या-स्तेषामिदं त्रैविद्यकम् । 'गोत्रैचरणाद्धुज्' 'चरणाद्धमिक्षाययोरिति वुज्'। एवं भूतं ब्रह्मचर्यमिन्नपरिचर्यामध्ययनं गुरुशुश्रृषामिति परिहाय सकलं ब्रह्मचर्यधर्मे चरेत्। कियन्तं कालम्—ऋउम् । कौलाध्यनोरत्यन्तमंयोग इति द्वितीया । ऋतुमिति वचनादः स्वारम्भे प्राथिद्यत्तारम्मामिच्छन्ति ॥ २६ ॥

तत उपनयनम् ॥ २७॥

एवंचरितवत उपनेतव्यः ॥ २७ ॥

अथोदकोषस्पर्शनम् ॥ २८ ॥

तत उपनयनादारभ्य संवत्सरमुदकोपस्पर्शनं स्नानं कर्तव्यम् । शक्तस्य त्रिषवणमश-कस्य यथाशक्ति । संवत्सरामत्यापस्तम्बे दशनात् ॥ २८

अथाध्याष्यः ॥ ३९ ॥

चरितवेतः पश्चाद्ध्याप्यः ॥ २९ ॥

९ (पां० मू० ४ : ३ । ३२६) : २ (पा० सू० २ । ३ । ५ )।

### अथ यस्य पिता पितामह इत्यनुपनीतौ स्यातां ते ब्रह्महसश्स्तुताः ॥ ३० ॥

यस्य माणवकस्य पिता पितामह इत्यनुपनीतौ स्यातां स्वयं च ते तथाविधा माण-वका ब्रह्महसंस्तुता ब्रह्महण इत्येवं कीर्तिता ब्रह्मवादिभिः । अतस्तस्मिस्तच्छब्दमयोग-स्तद्धभेपाप्त्यर्थः । इमशानवच्छूद्रपतितावित्यध्ययनप्रतिषेचो वक्ष्यते । ततश्च यथा ब्रह्म-हसमीपे नाध्येयमेवमेषामपीति ॥ ३०॥

### तेषामभ्यागमनं भोजनं विवाहामिति वर्जयेत्॥ ३१ ॥

तेषामेषामम्यागमनमाभिमुख्येन गमनं मातृषितृपुत्रदारशरीररक्षणार्थमपि वर्जयेत् । यद्यपि रक्षा सर्वतः प्रमाह्येति वक्ष्यते, भोजनमुद्य(द्धृ)तमपि वर्जयेत् । अपि दुष्कृतः कारिण इति सत्यपि वचने विवाहं वर्जयेत् । यद्यपि स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपीति मानवः वचनं च ॥ ३१ ॥

### तेपामिच्छतां पायश्चित्तम् ॥ ३२ ॥

इच्छतामिति वचनान्न बलात्कारेण प्रायश्चित्तं कारियतव्याः ॥ ३२ ॥

यथा प्रथमेऽतिक्रम ऋतुरेव ९ संवत्सरम् ॥ ३३ ॥ यथा प्रथमे ब्रह्मचर्यस्य ब्रह्मुः काल एउमस्मितःतिक्रमे संवत्सरः कालः । अथोपः नयनं तत उदकोपस्पर्शनमिति पूर्ववच्छेपमापस्तम्बदर्शनाच ॥ ३१ ॥

प्रतिपूरुष ६ संख्याय संवत्सरान्यावन्तोऽनुपेताः स्युः ॥ ३४ ॥ (ख०१) यदि पितैवानुपेतः स्यात्संवत्सरमेकम् । अथ पितामहोऽपि ततो द्वौ । अथ स्वयः मपि यथाकालमनुपेतस्ततः संवत्सरानिति ॥ ३४ ॥ (ख० १) ॥

अथोदकोपस्पर्शने मन्त्राः-

# सप्तिः पावनानीभिर्यदन्ति यच दूरक इत्येताभिर्यज्ञष्पवित्रेण सामपवित्रेणाऽऽङ्गिरसेनेति ॥ ३५ ॥

पवमानः सोमो देवता यासां ताः पावमान्यः । यजुष्पवित्रेण आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु' इत्येतेन । सामपपित्रेण कया नश्चित्र आभुवदिति तृचेन गीतेन वामदेन्येन साम्ना आङ्किरसेन हश्सः शुचिपदित्येतेन । एतैरङ्गलिना शिरस्यपोऽवसिश्चेत् ॥३५॥

अपि वा व्याहाति।भरेव ॥ ३६ ॥

पूर्वैः सह व्याहृतीनां विकल्पः ।

#### अथाध्याप्यः ॥ ३७ ॥

गतम् । अथ यस्य पिता पितामह इत्युपक्रमे यस्थेत्वेकवचनमन्तेऽपि अथाध्याप्य इति, मध्ये तु ब्रह्महसःस्तुतास्तेषामस्यागमनं तेषामिच्छतामिति बहुवचनं तत्रोपक्रमोः पसंहारानुसारेण माणवकस्येव प्रायश्चित्तमुपनयनमध्यापनं च । बहुवचनं तु तथाविधः माणवकबहुत्वापेक्षमित्यवीचाम । ३७ ॥

> अथ यस्य प्रशितामहादि नानुसमर्थत उपनयनं ते स्मज्ञानस्रश्स्तुनाः ॥ ३८ ॥

प्रापितामहादारम्य प्रापितामहः पितामहः पिता स्वयं च यथाकालमितिते तथाविधा माणवकाः इमशानस अस्तुताः । तेन इमशाने सर्वतः शम्याप्रासादित्यध्ययननिषेध एषाः मित संनिधौ भवति ॥ ३८॥

तेषामभ्यागमनं भोजनं विवाहमिति वर्जयेसेषाः मिच्छतां प्रायश्चित्तं द्वादश वार्षाण त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यं चरेत्तत उपनयनमथोदकोपस्पर्शनं पावः मानी(न्यादि)भिः॥ ३९॥

गतम् । पावमानी(न्यादि)भिरित्यनेन प्रतिपुरुषं संख्याय संवत्सरानित्येतदिप द्रष्टः व्यम् ॥ ३९ ॥

अथ गृहमशोपदेशनम् ॥ ४० ॥ ं गृहमेघो गृह्यशास्त्रं गृहस्थम्य धर्मो वा ॥ ४० ॥ नाध्यापनम् ॥ ४१ ॥

कुतस्मस्य वेदस्य किंतु गृह्यमन्त्राणामेव ॥ ४१ ॥

ततो यो निर्वर्तते तस्य सरकारो यथा प्रथमेऽ तिक्रमे ॥ ४२ ॥

तत एवं कृतशायिश्चत्ताद्गृहस्यीमृताद्यो निर्वर्तत उत्पद्यते तस्योपनयनसंस्कारः कर्तः न्यः । कथं यथा प्रथमेऽतिक्रम ऋतुं त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यं चिरित्वेत्यन्तम् ॥ ४२ ॥

# तत अर्ध्व प्रकृतिवत् ॥ ४३ ॥

तुन्तस्तु यो निर्वर्तते तस्य प्रकृतिवत् । यथाप्राष्ठमुपनयनं कर्तव्यमिति । यस्य पितुः रारभ्य नानुभ्यार्थक उपनयनं तत्र प्रायिशतं नोक्तं धर्मशास्त्रेस्तूा्हितव्यम् । निस्तपितमुः सुन्दरम् ॥ ४२ ॥ अथाध्ययमविधिः---

जपेतस्याऽऽचार्यकुले ब्रह्मचारिणो वासः ॥ ४४ ॥

एवं यथाविध्युपेतस्य ब्रह्मचारिणः संततमाचा कुछे वासो भवति । ब्रह्म वेदस्तद्यी व्रतं चरतीति ब्रह्मचारी । अध्ययनाङ्गानि व्रतानि चरितुं नित्यमाचार्यकुछे वस्तव्यमिति उक्तं भवति ॥ ४४ ।!

तत्र काल:---

अष्टाचत्वारि श्रवद्वाणि ॥ ४५ ॥

चतुर्णी वेदानामेषोऽध्ययनकालः । एवं च प्रतिवेदं द्वादरा वर्षाणि ॥ ४९ ॥ एषः कालः—-

षादोनम् ॥ ४६॥

स एव एष कालः पादोनं वा प्रत्येतन्यः । पःदेनोनं पादोनम् । प्रक्तत्यादित्वात्पा. देनेति तृतीया । तद्ववत्षद्त्रि श्राद्वर्षाणि । प्रतिवेदं नव नव ॥ ४६ ॥

अर्थोनम् ॥ ४७ ॥

ऊनिमत्येव समस्तचलुर्विशातिर्वर्षाणि । प्रतिवेदं पट् ॥ ४७ ॥

त्रिभिर्वा ॥ ४८ ॥

पादैह्रनिति प्रकरणाद्मस्यते । द्वादश वर्षाणि । प्रतिवेदं त्रीणि ।) ४८ ॥ द्वादशावराध्यम् ॥ ४९ ॥

अवराध्येशब्दोऽवरमात्रेत्वस्मिन्नथं वर्तते । द्वादशः वर्षाण्यवरः मात्राऽवरमानं न्यूनः मानं यथा भवति तथा ब्रह्मचारिणा गुरुकुले वस्तव्यम् । पूर्वेणेव सिद्धे ब्रह्मचार्यतिमेः धावितया चतुरो वेदानितोऽल्पीयसा कालेन गृह्णाति नेनाप्येतावत्कालं गुरुकुले वस्तव्यम् । यावद्ग्रहणिमत्यस्मिन्नपि पक्षे नातिस्वरितेन स्नातव्यामिति । एवमर्थमिदमारस्यते । एवम्भेमकस्य वेदस्य ब्रह्मचर्यमवद्यंमावीत्यर्थात्सिद्धम् ः गृद्धे षट्त्रिंशत्कालो नोक्तोऽक तु द्वादशन्यनेनोक्तस्माद्विकल्पार्थमेकवाक्यता । मनरप्याह —

पट्निश्चरादाव्दिकं चर्य गुरी त्रैविधकं वतम् । तद्(धिं)कं पादिकं वा ब्रहणान्तिकमेव वेति ॥

त्रयाणां वेदानां षट्त्रिंशत् । एकैकस्य द्वादशः । तर्श्विकं त्रयाणामष्टादशः । एकैकस्य षट् । पादिकं वा त्रयाणां नव । एकैकस्य त्रीणि । ग्रहणान्तिकमेवेत्येकैकन्य त्रिभ्य उध्वै नियमो न प्रागित्यथीं द्रष्टव्यः । अन्ये द्वादश द्वादशिककेवेदार्थे यथाकामं यावद्म्महणपः सोऽपि दुल्यं विकल्पते । अपरे जातपुत्रः कृष्णकेशोऽग्नीनाद्यीतेति श्रुतिविरोधपरिहारा- याष्ट्राचत्वारिश्वतमिति पक्षमाधानानधिकारिणि मन्यन्ते । पक्षान्तराणि तु अधिकारिषु ॥ ४९ ॥

#### न ब्रह्मचारिणो विद्यार्थस्य परोपवासोऽस्ति ॥ ५० ॥

ब्रह्मचारिविद्यार्थशब्द्योर्थ उक्तः । यो ब्रह्मचारी विद्यार्थो भवति न तेन दिवसः मात्रमपि परस्य समीपे वस्तव्यम । आचार्यसमीपे वस्तव्यमिन्युक्तं भवति । विद्यार्थस्येति वचनान्नेष्ठिकस्य कदाचिद्न्यत्र वासेऽपि न दोषः । यद्वा मोजनिवृत्तिरेवोपवासः । परलोकायोपवासः परोपवासः । स विद्यार्थस्य न मवति । नैष्ठिकस्य न दोष इति । अत्र पश आहिताग्निरनङ्वानित्यादिविद्यार्थब्रह्मचारिविषयम् ॥ ९०॥

#### अथ ब्रह्मचर्यविष्धः ॥ ५१ ॥

ब्रह्म वेदस्तद्र्थे यद्व्रतं चरितव्यं तद्ब्रह्मचर्यमधिक्रियते ॥ ५१ ॥ अाचार्याधीनः स्यादन्यत्र पतनीयेभ्यः ॥ ५२ ॥

आचार्याधीनतया स्थातव्यमिति विधिरनधीयातस्याप्युपनयनानन्तरम् । अन्यत्र पतनीयेभ्य इति विशेषंवक्ष्यामीति पतनीयेभ्य इति कारेण (करणे) कृत्यप्रत्ययः । कृत्यस्युटो बहुन्छीमाति । अस्मदराति ब्राह्मणं व्यापादयेत्याचार्येण चोदितोऽप्येवमादि न कृर्यात् ॥ ५२ ॥

# हितकारी गुरोरप्रतिलोमयन्वाचा ॥ ५३ ॥

आचार्येण प्रंयुक्तोऽप्यप्रयुक्तोऽपि तस्मै ।हितमेव कुर्यात , वाचा प्रातिकृल्यमकुर्वन् । भत्र गुरुराचार्यः ॥ ५३ ॥

#### अधासनज्ञायी ॥ ५४ ॥

आसनमुपवेदानं भावे रुयुट् । द्ययनं द्यायः । भावे घळ् । अघ आसनद्यायौ यस्य सोऽघासनद्यायौ । नित्ययोगार्धमिन्प्रत्ययोऽन्यथा बहुत्रीहिणैवाल्यम् । गुरुसंनिघावध आसीताघः द्ययीतेत्युक्तं भवति । अघः द्याब्दम्य सर्वर्णदीर्घरळान्दसोऽकारळोपश्च । अपपाठो वा । तृणेषु प्रस्तरेषु वाऽऽसनदायने दिल्लास्ति हे ॥ ५४ ॥

#### नानुदेश्यं भुझीत ॥ ५५ ॥

अनुदेश्यं श्राद्धान्नं देवतार्थं वो।दिष्टं न भुज्जीत । अप्रे न दोषो ब्रह्मचार्यर्थत्वेन काल्पितत्वात् ॥ ५५ ॥

### तथा क्षारलवणमधुमांसानि ॥ ५६ ॥

न भुझतित्येव । क्षारलवणादीनि गृष्टे भोक्तव्यानीति उक्तं तत्फलार्थिने निषेषो न भोक्तव्यानीति क्षारलवणानाम् । इक्षुविकाराः क्षाराः । लवणानि सामुद्रा-दीनि ॥ **५६** ॥ अदिवास्वापी ॥ ५७ ॥

दिवा न स्वप्यात् ॥ ५७॥

अगन्धसेवी ॥ ५८ ॥

चन्दनादिगम्धद्रव्याणि न सेवेत ॥ ५८ ॥

मैथुनं न चरेत् ॥ ५९ ॥

उपचारः किया केलिः स्पर्शो भूषणवाससाम् । एकदाय्यासनकीडाह्युम्बनालिङ्गने तथा ॥

इत्यादेः सर्वस्योपलक्षणं मैथुनग्रहणम् ॥ ५९ ॥

उत्सन्धायः॥ ६०॥

श्लाघा शोभा सा उत्सन्ना यस्य स उत्सन्नश्लाघः । एवंभृतो भवेत् । म्रक्षणादिना मुखादिकमुज्जवलं न कुर्यादिति ॥ ६० ॥

अङ्गानि न प्रक्षालयीत ॥ ६१॥

विना शिरसा मु(सु)लार्थमुज्जोदकादिना शरीरं न प्रक्षालयेत् ॥ ६१ ॥ प्रक्षालयीत त्वशुचिलिप्तानि गुरोरसंदर्शे ॥ ६२ ॥

यानि तु मूत्रपुरीषाद्यशुचिछिष्ठानि अङ्गानि तानि मृद्धिः प्रक्षालयेद्यावद्गन्यके पश्चापैति । तदपि गुरोरसंदर्शे यत्र स्थितो गुरुरमुं न पश्चाति तत्र। आचार्यप्रकरणे गुरुष् ग्रहणात् पित्रादीनामपि ग्रहणम् ॥ ६२ ॥

नाप्सु श्लायवानः स्त्रायात् ॥ ६३ ॥

स्नाने प्राप्ते न श्रु घमानः स्नायात् । किंतु दण्डवत्ष्ठवेत् । स्नानीयेर्द्रव्येमीलापकर्षणं श्रुषा, ऋष्टि वा जले ॥ ६३ ॥

जटिल: शिखाजटो वा स्याद्वापयोदितरान् ॥ ६४ ॥ सर्वकेशानां जटा अथवा शिखामेव जटां कृत्वा इतरान्केशान्वापयेकापि

तेन ॥ ६४ ॥

त्रिवृत्मौञ्जी मेखला ब्राह्मणस्य शक्तित्रिषये दक्षिणावृत्तानाम् ॥ ६५ ॥

मुझानां विकारो मौझी । त्रिवृत् त्रिगुणा । एवं भूता ब्राह्मणस्य मेखला भवति । सा च शक्तिविषये शक्तौ सत्यां दक्षिणावृत्तानां कर्तव्या । तद्धितार्थे गुणभूतानामपि मौझानामेताद्विशेषणम् ॥ ६९ ॥

ज्या राजन्यस्य ॥ ६६ ॥

स्रष्टम् ॥ ६६ ॥

#### मौद्धी वाऽयोगिश्रा ॥ ६७ ॥

अथवा अयोमिश्रा कचित्कालायसेन बद्धा मेखला !! ६ ७ ।। आवीसूत्रं वैश्यस्य सैरी तामली वेत्येके । ६८ ॥

अविरूर्णायुः । तत्संबन्धिनी ऊर्णा आवी । तत्कृतं सूत्रमावीसूत्रम् । सा मेखला वैदयस्य मवति । सैरी भीरवाहयोक्त्ररज्जः । तमालो वृक्षस्तस्य त्वचा प्रथिता तामळी ॥ ६८ ॥

> बैल्वः पालाक्षे वा दण्डो ब्राह्मणस्य नैयग्रोधः स्कन्धजोऽवाङग्रो राजन्यस्य बादर औदुम्बरो वा वैश्यस्य वाश्ची दण्ड इत्यवर्णसंयोगेनैक उप-दिशन्ति ॥ ६९ ॥

मृह्ये गता एव केचिद्विकल्पाय स्मार्यन्ते ॥ ६९ ॥

वासः॥ ७० ॥

वस्यते कौपीनमाच्छ। द्यते येन तद्वासः ॥ ७० ॥

वक्ष्यते---

#### शाणीक्षौमाजिनानि ॥ ७१ ॥

शाणस्य विकारः शाणी पटी समा अतसी तस्य विकारः शीमम् । श्वेतपट्टास्यो वासोविशेष इत्यन्ये । अजिनं यस्य कस्याचिन्मध्यस्य पशीः । त्रीण्येतानि वर्णविशे-षेण वासांसि ॥ ७१ ॥

काषायं चैके वस्त्रमुपदिशन्ति ॥ ७२ ॥ (ख०२)

वस्नं कार्पासं तच कापायं कपायेण रक्तं पूर्ववत् ॥ ७२ ॥ ( ख॰२ )

माञ्जिष्ठं राजन्यस्य ॥ ७३ ॥

मिल्लिष्ठया रक्तं माञ्जिष्ठम् ॥ ७३ ॥

हारिद्रं वैदयस्य ॥ ७४ ॥

हरिद्रया रक्तं हारिद्रं वैश्यस्य । एतान्युत्तरीयाणि ॥ ७४ ॥

हारिणमैणेयं वा कृष्णं ब्राह्मणस्य ॥ ७५ ॥

बस्ताजिनमिति वक्ष्यमाणस्वादिहाप्यजिनामिति गम्।ते । अजिनमुत्तरमुत्तरम् इत्युपनयने यदिननं धार्यमुक्तं तद्धारणं ब्राह्मणस्य । हरिणो मृगस्तस्य विकारः । . ऐशेयं वा क्रष्णम्। एणी मृगी तस्या विकार ऐणेयम् । एण्या ढर्ज् । द्विविधा एण्यः कृष्णा गीराश्च.। अतो विशेष्यते कृष्णमैणेयमिति ॥ ७९ ॥

# 🞙 पटछः ] 👤 महादेवदीक्षिताविराचितोज्ज्वलाच्याख्यासपेतम् ।

अस्मिन्पक्षे विशेषमाह-

कृष्णं चेदनुपस्तीणीसनगायीं स्यात् ॥ ७६ ॥

कृष्णं चेद्विभृयात्र केवलं हारिणं तस्मिलुपस्तीणें नाऽऽसीत न च शयीत । अयं तावदर्थः । शब्दिनिर्वाहस्तु अधासनशायीत्यत्र कृतः ॥ ७६ ॥

गौरवः राजन्यस्य ॥ ७७ ॥

रुरुर्बिन्दुमानमृगः ॥ ७७ ॥

वस्ताजिनं वैश्यस्य ॥ ७८ ॥

बस्तरछागः ॥ ७८ ॥

आविदार सार्ववर्णिकम् ॥ ७९॥

अविद्धर्णायुः । स एवाऽऽांतकः । तस्य चर्माऽऽविकम् । तत्सर्वेषामेव वर्णानाम् । तस्य हारिणादिभिर्विकल्पः ॥ ७९ ॥

कम्बल्ध्य ॥ ८०॥

अयमप्याविक एव पावरणः सर्वेषाम् ॥ ८० ॥

काषायं चैके वस्त्रमुपदिशन्तोत्यारम्य वासांस्याजिनानि च विहितानि तत्र काम-षशेन विषेशाक्ताह --

ब्रह्मदृद्धिमिच्छन्नजिनान्येव वसीत क्षत्रवृद्धिमिच्छन्वस्त्राण्येवो-भयवृद्धिमिच्छन्नभयमिति हि ब्राह्मणम् ॥ ८१ ॥

ब्रह्मवृद्धिर्बाह्मण\*वृद्धिः । क्षत्रवृद्धिः क्षात्रिय+वृद्धिः ॥ ८१ ॥

अथ स्वपक्षमाह —

अजिनं त्वेवोत्तरं धारयेत् ॥ ८२ ॥

उत्तरमुत्तरीयमाजिनमेव घारयेत् ॥ ८२ ॥

न गायेन्न रोदेत् ॥ ८३ ॥

गानं सामव्यतिरिक्तं न कुर्यात् । अश्रृणि न मुझेत् ॥ ८३ ॥

अनुत्तदर्शी ॥ ८४ ॥

न नृतं पर्श्येत् ॥ ८४ ॥

श्राहा एकोत्कर्षः । + जनप्राप्तिरित्यर्थः ।

#### सभाः समाजाध्यागन्ता ॥ ८५ ॥

यूतादिस्थानं सभा । उत्सवादिषु समवायाः समाजाः । ताः सभाः समाजांश्च ताच्छीरुयेन नो गच्छेत् । यद्दच्छया गमने न दोषः ॥ ८९ ॥

अजनवादशीलः ॥ ८६ ॥

जनवाद: परिवादो छोकवार्ता वा तच्छीछो न स्यात् ॥ ८६ ॥

रहःशीलः ॥ ८७ ॥

सित संभवे रहःशीलः स्यात् ॥ ८७ ॥

गुरोरुदाचारेष्वकर्ता स्वैरिकर्माण ॥ ८८ ॥

येषु प्रदेशेषु गुरुरदाचराति पौनः पुन्येन चरति तेषु स्वैरिकमीणि मैत्रप्रसाधनादीनि न कुर्यात् ॥ ८८ ॥

### स्रीभियीवदर्थसंभाषी ॥ ८९ ॥

स्त्रीभिः सह यावत्प्रयोजनमेव संभावेत न प्रसक्तानुप्रसक्तमितिचिरम् । बळवा-न्निन्द्रियग्रामो बिद्वांसमिप कर्षतीति । अतिबाळाभिरतिवृद्धाभिश्च न दोषः ॥ ८९ ॥

मृदुः ॥ ९० ॥

क्षमावान् ॥ ९० ॥

शान्तः ॥ ९१ ॥

इन्द्रियाणामसाद्विषये प्रवृत्त्यभावः शमः । तद्वाञ्शान्तः ॥ ९१ ॥

दान्तः ॥ ९२ ॥

विहितेषु कर्मस दमः । तद्वान् ॥ ९२ ॥

हीमान् ॥ ९३ ॥

ह्रीर्लजा ॥ ९३ ॥

दृद्धिद्धिर्धातः॥ ९४ ॥

निश्चितफलः फले निश्चयवान् । अथवा फलद्ध+यमात्रे दृढां सिद्धि मन्यमानी न हुप्येन विषीदेत् ॥ ९४ ॥

<sup>×</sup> शुभक्तमेणः फलं लाभः । अशुभक्रमेणः फलं हानिः । एतत्फलद्वयमित्यर्थः । तत्फल्द्वयमिन-वित्तमिष बढादापतत्येवेति मत्वा लाभे न हृष्येत् , हानौ न विषादेत् । किंतु वैर्यमेवाभिलम्बय् दित्यः स्यादिति तात्पर्यम् ।

अग्लानिः ॥ ९५ ॥

उत्साहसंपन्नः ॥ ९५ ॥

अक्रोधनः ॥ ९६ ॥

न कस्मै वित्कुप्येत ॥ ९६ ॥

समाहितः ॥ ९७ ॥

स्वस्थान्तः करणः ॥ ९७ ॥

ब्रह्म बारी ॥ ९८ ॥

गतम् ॥ ९८॥

अनस्यः ॥ ९९ ॥

पराम्युद्यानु संतापोऽसूया । तच्छीछो न स्यात् ॥ ९९ ॥

सर्वे लाभमाहरन्गुरवे सायंगातरमत्रेण भिक्षाचर्ये चरेद्भिक्षः माणोऽन्यत्रापभत्रेभ्योऽभिग्नस्ताच ॥ १०० ॥

अपपात्राः प्रतिचोमना रंनकाद्यः । अपगतानि हि तेषां पात्राणि पाकाद्यर्थाने वाद्वर्वण्यैः सन्द । अभिश्वस्तान्वस्यति अय पतनीयानीत्यादिना । तानुभयाँन्वर्ज्ञियत्वाऽ. न्यत्र भिक्षेत । तत्र च भिक्षमाणः सर्वे छाभं यच यावच छ्व्यं गोहिरण्यादि तत्सर्वे. ममायया गुरव आहरेत् । एवमहरहः कुर्वन्सायंप्रातरमत्रेण न हस्तादिना भिक्षाचर्यं भिक्षाचरणं चरेत् कुर्यात् । सायंत्रातरिति वचनाच सायंग्रहीतेन प्रातराश्चो नापि प्रातर्गृहीतेन सायमाशः ॥ १००॥

अथ भिक्षाप्रत्याख्यानं निन्दितुं ब्राह्मणमाक्रव्यते--

स्त्रीणां प्रत्याचक्षाणानां समाहितो ब्रह्मचारीष्टं दसँ हुतं प्रजां पश्चन्ब्रह्मवर्चसम्बाद्यमिति हर्ष्के तस्मादु ह वै ब्रह्मचारिसंघें चरन्तं न प्रत्याचक्षी तापि हैष्त्रेवंविष एवंव्रतः स्यादिति हि ब्राह्मणम् ॥ १०१॥

ह्यारूयातः समाहितः । समाहितो ब्रह्मचारी । याभिः स्त्रीमिर्भिक्षा प्रत्यारूथायते तासां प्रत्याचक्षाणानां स्त्रीणामिष्टं यागैरिर्जितं धर्मदत्तं च दानैरिर्जितं हुतं दिविहोमेश्च गाह्यैरिर्जितं सर्वमेव धर्भ वृङ्क्ते आच्छिनत्ति । यस्मादेवं तस्माद्ग्रह्मचारिसेषं धर्म सरन्तं न प्रत्याचक्षीत । उहवै इति निपातो वाक्यालंकारार्थः । अपिहि शक्तै कदाचिदित्वेवमर्थं द्योतयतः । एषु संबीभूतेषु ब्रह्मचारिषु कदाचिदेवंविधः समाहित एवंत्रतः स्याम् । अथ ब्रह्मचर्यविधिरित्यारम्य यानि व्रतान्युक्तानि तैस्तद्वाः ब्रह्मचारी स्थान् । संभावने विङ् । संभवेत् । तस्मान्न प्रत्याचक्षीतेत्येवं पेक्कचनाद्यणं भवति ।। १०१॥

# मानुमानेन मैक्षमु व्छिष्टं दृष्टश्चताभ्यां तु ॥ १०२ ॥

िस्ताणां समूहो भैक्षम् । न तिक्किङ्गाभासेनोच्छिष्टं मन्तव्यं किंतु दृष्टश्रुताम्यामेव हिष्कारमनः प्रत्यक्षम् । श्रुतमाष्ठोपदेशः । ताभ्यामेव हिन् तदुच्छिष्टम्वगन्तव्यम् ॥१०२॥

भवत्पूर्वया ब्राह्मणो भिक्षेत ॥ १०३ ॥

माझणो मदाचारी मवत्व्वया वाचा भिक्षेत । मवति भिक्षां देहीति ॥ १०३ ।

भवन्बध्यया राजन्यः ॥ १०४॥

मिक्षां भवति देहीति राजन्यो भिक्षेत ॥ १०४ ॥

भवदम्त्यया वैदयः ॥ १०५ ॥

मिक्षां देहि नव+तीति ॥ १०९ ॥

सर्वे ख्यमनाइरन्गुरव इत्युक्तम् । अथाऽऽहृत्य किं कर्तव्यमित्यत आह—

तत्स्याहृत्योपनिघाय गुरवे पत्रूयाद्भैक्षामिदं भो इति ॥ १०६ ॥

तझैं समाहृत्य समीपे निधायाऽऽचार्याय प्रव्यादमैक्षामिदं मो इति ॥ १०६ ॥

तेन प्रदिष्टं भुजीत ॥ १०७॥

तेनाऽऽचरिंण प्रदिष्टं सीम्ब त्वनेवं भुङ्क्ष्वेत्युक्तं भुङ्कीत ॥ १०७ ॥

विभवासे गुरोराचार्यकुछाय ॥ १०८ ॥

यदि गुर्स्विभोषितोऽसंनिहितः स्यात् तत आचार्यकुरुशयाऽऽचार्यस्य यस्कुरुं मार्याः पुत्रादि तस्मै प्रमूयात् । तेन प्रदिष्टं भुजीत ॥ १०८ ॥

### बैर्विषवासेऽन्येभ्योऽपि श्रोत्रियेभ्यः ॥ १०९ ॥

तैः सकुरुवैः सह कुरोर्विश्वासेऽन्येम्योऽपि श्रोत्त्रियेम्यः प्रब्रूयात् । तैः प्रदिष्टं भुङ्गीतेति विपरिणामेनान्वयः । गौतमोऽप्याह——असंनिघौ तद्धार्थापुत्रसबस्यचारिम्य इति ॥ १०९॥

<sup>+</sup> श्राह्मणादिना ब्रह्मचारिका स्वस्वस्तीयगृहेच्वेव भिक्षितव्यम् । ततुक्तं व्यासेन-जाह्मणक्ष-श्रियविश्वस्तियुर्गेक्षमन्त्रह्म् । सनातीयगृहेच्वेव सार्ववर्णिकनेव वा ॥ इति सा च भिक्षा पक्षात्रस्य क्षातीयगृहेषु इद्यर्थः । कले क्षत्रविशोरकाक्षात्र पक्षात्रभिक्षायाः सार्ववर्णिकः वप्रतिकः । सार्ववर्णिकः भिक्षाया थुगान्तरंपरत्वमामात्रपरत्वं वा सोध्यम् ।

#### नाऽऽत्मप्रयोजनश्चरेत ॥ ११०॥

आतमा प्रयोजनं प्रयोजको यस्य स आत्मप्रयोजनः । एवंमूतो भिक्तां म घरेत् । आत्मार्थं न चरेदित्यर्थः । अस्य प्रयोजनं यदा श्लोत्रिया अपि न छम्बन्ते तदा प्रोषितो मैक्षादशौ कृत्वा भुक्तीतेति वक्ष्यमाणप्रोषितविधिरप्रोषितेऽपि सभा स्थान दिति ।। ११० ॥

### मोषितो भैक्षादग्री कृत्वा भुद्धी व ॥ १११ ॥

पोषितशिष्य आचार्यप्रयोजनः स्वप्रयोक्षणनो वाडडचार्यकुलश्रोत्रियामावे भिलातः किंचिदादायात्रौ +प्रक्षिप्य भुङ्जीत ॥ १११ ॥

#### भुक्तवा स्वयममत्रं त्रक्षाळयेत् ॥ ११२ ॥

अमत्रं मोजनपात्रं भुक्त्वेति संनिधानात् । स्वयमेव प्रक्षालयेत् । भिक्षापात्रस्य स्वरंगेनापि प्रक्षालने न दोषः । उभयोरपि पात्रयोर्ग्रहणमित्यन्ये ॥ ११२ ॥

न चोच्छिष्टं कुर्यात् ॥ ११३ ॥

याबच्छक्रोति मोक्तं ताबदेव मोजनपात्रे कृत्वा मुझीत ॥ ११३ ॥

अशक्तौ भूमौ निखनेत् ॥ ११४ ॥

भोजने प्रवृत्तो यदि भोक्तं न शक्तुयात्तद्ध तदत्रं भूमौ निखनेत् ॥ ११४ ॥ अपस वा प्रवेशयेत् ॥ ११५ ॥

प्रक्षिपेत् ॥ ११५ ॥

आर्याय पर्यवदध्याद्वा ॥ ११६ ॥

आर्यक्षेत्रवर्णिकः । तस्मा अनुपनीताय पर्यवद्श्वात् । सर्वमेकस्मिन्पान्नेऽवधाय तत्सः मीपे मुमी स्थापयेत् ॥ ११६ ॥

#### अन्तर्धिने वा शृद्धाय ॥ ११७ ॥

अन्तर्धानमन्तर्धिः । सोऽस्यास्तीत्यन्तर्धी । त्रीह्मादित्वादिनिः । अन्तर्धी दासः । अन्तर्धी दासः । अन्तर्धितं हि तस्य शूद्रत्वम् । आश्रीचेषु तु स्वामितुरुयस्वात् । प्रकरणादाचार्यस्योति गम्यते । आचार्यदासाय वा शूद्राय पर्यवदद्यात् ॥ ११७ ॥

अप ब्रह्मचारिणो यज्ञं विधातुं हविरादीनि संपादयति--

<sup>\*</sup> भारमार्थमाचार्यार्थं वा प्रोषितः शिष्य इत्यर्थः । + श्रोनियाणां सद्भावेऽसद्भावे चे त्यादिः । अन्येभ्योऽपि श्रोन्नियेभ्य इत्येतदत्र न भवति । यदि स्थात्तन्नैवार्यं व्यात्—तदभावेऽमी कृत्या भुश्चीतिति । वयपि तत्राऽऽवार्येस्य विप्रवासः प्रकृतस्तयाऽपि न्वायसाम्याष्टिकव्यप्रवासोऽपि भविवयति ।

मैक्ष र हविषा सब्स्तुतं तत्राऽऽचार्यो देवतार्थे ॥ ११८ ॥

मैसं हिविष्ट्रेन संस्तुतं कीर्तितं तत्र तस्मिन्हिविषि आचार्यो देवतार्थे देवकार्थे, तत्पी-स्पर्थत्वात्तस्य ॥ ११८ ॥

आहवनीयार्थे च ॥ ११९ ॥

तस्य जठराञ्चावाहूयमानत्वात् ॥ ११९ ॥

तं भोजायत्वा यदुच्छिष्टं माश्राति ॥ १२० ॥

अनुवादेषु सर्वत्र विधिः प्रकल्प्यते । तं भोजयित्वा तस्योधिक्षष्टं प्राक्षीः यात् ॥ १२०॥

इविरुच्छिष्टमेव तत् ॥ १२१ ॥

इडामक्षणादिस्थानीयमित्यर्थः ॥ १२१ ॥

यदन्यानि द्रव्याणि यथालाभमाहराति दक्षिणा एव ताः ॥ १२२ ॥

यद्त्यानि द्रव्याणि गवादीनि भिक्षाचरणे छब्धानि समिदादीनि च स्वयमाहृतानि यथालाभमाहरति ता दक्षिणा एव । दक्षिणामामानाधिकरण्यात्ता इत्युक्तम् ॥१२२॥

स वा एव ब्रह्मचारिणो यज्ञो नित्यं पततः ॥ १२३॥

स एष एवंभूतो यज्ञो ब्रह्मचारिणो नित्यं प्रतायते । एवंकुर्वता ब्रह्मचारिणा यज्ञा एव नित्यं क्रियन्त इत्यर्थः॥ १२३ ॥

न चास्मै श्रुतिविमतिषिद्धमुच्छिष्टं दद्यात् ॥ १२४ ॥ अस्मै शिष्यायाऽऽचार्यः श्रुतिविचितिषिद्धं शास्त्रविप्रतिषिद्धमृच्छिष्टं न दद्यात् ॥१२४॥ किं पुनस्तत्—

यथा क्षारलवणमधुगंसानीति ॥ १२५ ॥ (ख. ३)

यथेति वचनाछूतिविप्रतिषिद्धामिति छक्षणतः प्रतिषेघाच्च क्षारादिग्रहणमेवंविषस्योः पञ्क्षणम् ॥ १२५ ॥ ( ख. ३ )।

एतेनान्ये नियमा व्याख्याताः ॥ १२६ ॥

अम्यङ्करोषो गन्धरोषो माल्यरोष इत्यादयस्तु प्रतिपिद्धा आचार्येण देया इत्युक्तः मेवेति ॥ १२६ ॥

केचित्तु श्रुतिविपतिषिद्धमपि आचर्याशेषमुपयुद्धाना दृश्यन्ते पूर्वः पूर्व आबारः प्रमाणमिति बदन्ति तन्निराकरोति—

श्रुतिर्दि वलीयस्यानुमानिकादाचारात् ॥ १२७ ॥

अनुमानाय प्रभवतीति आनुमानिकः। आचाराद्धि श्रुतिः स्मृतिर्वाऽनुमीयते । तस्मादानुमानिकादाचारः तप्रत्यक्षा श्रुतिर्वलीयसी तद्धिरोधे नानुमातुं शक्यते। अनुमानमः बाधित इति न्यायात्। एवं च ब्रुवता ब्रह्मचारिणः क्षारख्वणादिप्रतिषेधः प्रस्यक्षः ब्राह्मणम् इति दर्शितं भवति । यद्यपि क्षारख्वणादिप्रतिषेधश्रुतेरुच्छिष्टव्यतिरेको विषयः संभवति तथाऽपि संकोचोऽपि तस्या अविशेषप्रवृत्ताया आनुमानिकादाचाराद्युं क्तः॥ १२७॥

ननु परस्पराविरुद्धा अपि श्रुतय उपरुम्यन्ते गृह्णाति न गृह्णातीति । तत्किमाचा-रात्संकोचिका श्रुतिर्नानुमीयते । अत आह—

दृश्यते चापि पृत्तिकारणम् ॥ १२८॥

स्यादेवं यद्ययमाचारोऽगृह्यमाणकारणः स्यात् । गृह्यते तु कारणम् ॥ १२८ ॥ । । किं तत्-

मीतिर्द्धपळभ्यते ॥ १२९ ॥

क्षारादिमोजने मुझानस्य प्रीतिभैवति । ततश्च यत्र प्रीत्युपलाञ्चितः प्रवृत्तिर्न तत्र शास्त्रमस्तीति न्यायात्र संकोचिका श्रुतिरनुमीयत इति ॥ १२९ ॥

पितुर्च्येष्टस्य च भ्रातुरुच्छिष्टं भोक्तव्यम्+ ॥ १३० ॥

स्पष्टम् ॥ १३० ॥

धर्मविमतिपत्तावभोज्यम् ॥ १३१ ॥

यदि तयोर्घर्माद्विपतिपत्तिरपायो मवति ततो न मोज्यम् । यद्वा मुझानस्य ब्रह्मचाः रिणो यदि धर्मो विधितिषिद्धो भवति मधुमांसादिमिश्रस्वेन ततो न मोज्यः मिर्ति ॥ १३१ ॥

सायंश्रातरुद्कुम्भगाहरत् ॥ १३२ ॥

आचार्यस्य स्नानपानाद्यर्थम् ॥ १३२ ॥

सदाऽरण्यादेघानाहृत्याघो निदध्यात् ॥ १३३ ॥

सदा प्रत्यहमरण्यात्र पित्रादिगृहादेधान् काष्ठानि आचार्थगृहे पाकाद्यर्थमाहरेत् । गतमेतद्गृह्ये । आहृत्याधो निद्ध्यात् । इदमपूर्वमधोनिधानमाचार्यस्य पुत्रादिषुं बाछेषु पतनशङ्कया । अपर आह--आत्मनः समिदाधानार्थमाहरणमिति तदनुवादेनाधो निधानममिधीयते दृष्टार्थमदृष्टार्थ चेति ॥ १३३ ॥

#### नास्तिमिते समिद्धारी गच्छेत् ॥ १३४ ॥

अस्तिमित आदित्ये सिमिघ आहर्द्ध न गच्छेत् । चोरव्यात्रादिसंभवात् । सिमिद्धार इत्यण् कर्मणि चेति तुमर्थेऽण् प्रत्ययः ॥ १९४॥

# अग्निमिद्ध्वा परिसमुद्ध समिध आद्ध्यारतात्यं मातः र्यभोपदेशम् । १३५ ॥

परिसमूहनं परितो मार्जनम् । विश्वकीर्णस्याप्ते राश्चीकरणिनत्यन्ये । यथोपदेशं यथा गृह्य उक्तं तथा समित्र आदृध्यात् । गृह्ये विहितमपि समिदाधानं विश्वीयते । सर्वधर्माचरणार्थे सायंशातरादिकान्विकापानक्यामीति च ॥ १३९ ॥

#### सायमेबाग्निपुजेत्येके । १३६ ॥

एक आचार्याः सार्यमेनाप्तिषुज्य कार्या न प्रावरिति मन्यन्ते ॥ १३६ ॥ समिद्धमात्रे पाणिना सम्हेस समुहत्या ॥ १३७ ॥

समिदाधानेन समिद्धमित्रं पाणिनैव समूहेन्न समूहन्या । समूहनी संयार्जनी दर्भः निर्मिता वेदाकृतिराधारात् ॥ १३७ ॥

### पाक्क याथाकामी ।। १३८ ॥

प्राक्त समिद्राधान स्पितिसमृहने यथाकामी भवति । यथाकामस्य मानो वयाकामी । प्यञ् । पित्तमार्क्कीष् ॥ ११८ ॥

# नाम्युदकशेषेण दथाकर्माणि कुर्पादाचामेद्दा ॥११२॥

अग्निपारिचर्यायां परिसमूहमे परिषेचने च यदुपयुक्तमुदकं तष्क्षेत्रेषण वृथा कर्माणि अदृष्टप्रयाजनरहितानि पादप्रक्षालक्ष्मदीनि न कुर्पात ऋष्याचामेत् ॥ ११९॥

अव्याकर्मत्वादस्य पुनः प्रतिषेधः--

# पाणिसंधुब्धेनोदकेनैकपाण्यावर्जितेन च नाऽऽचामेत् ॥ १४० ॥

षाणिसंक्षुरुधं कुम्भादिगतं यत्पाणिन्य संक्षोणितं तेनोदकेन नाक्षवामेत् । अलाबुः पात्रेण नालिकेरेण वा वैणवेन च सन्मयेन वा तास्त्रमयेण वा पात्रेण स्वयमाचमनमाचः रन्ति शिष्टाः ॥ १४० ॥

<sup>\*</sup> नेदं तटाकादिषु स्वयमायमने । यदा चापर आचामयाते तदेकेन पारिना यदावर्जितमुद्द-कं तेन नाऽऽचामेत् । किंतूभाभ्यां इस्ताभ्यां करकादि गृहीत्वा यदावर्जितमुद्दकं तेनाऽऽचामेत् । एव च स्वयं वामहस्तेनाऽअर्जितेनान्व नाऽऽचामेदिति बास्पर्यम् ।

# रे पटलः ] महादेवनीक्षितविरचित्रोज्ज्वलान्यारूपासमैतम् ।

### स्वज्ञं च वर्जधेत् ।। १४१ ॥

पूर्वमदिवाश्वापिश्वनेन दिवाश्वापः प्रतिविद्धः । अनेन तु रात्राविप यावदाचार्ये न स्विपिति तावन्तं कालं स्वापः प्रतिविध्वते । स्वक्रकथनं न किर्नयोदित्यन्ये ॥ १४१॥

अथाहरहराचार्व मोपावेद्धपार्थवुक्तैः कर्मभिः ॥ १४२ ॥

अथ स्वप्तस्य प्रकृतत्वात् । स्वप्तानन्तरं ब्राह्मे मुहूर्त उत्थायेत्यर्थः । अहरहर्नित्य-माचार्थ गोपायेत् । किं दण्डादि गृहौत्वा नेत्याह-धर्मार्थयुक्तैः कर्मभिः । धर्मयुक्तानि कर्माणि समित्कुशपुष्वाहरणादीनि । अर्थयुक्तानि युग्यक्राहाहरणादीनि ।। १४२ ॥

स गुह्यात्संविश्वत्र्व्याद्धर्पैगोपायमाज्युपमहामिति ॥ १४३ ॥

स ब्रह्मचारी यावदुत्थानाखाक्च संवेशनाखेवमाचार्य गुह्यात् । संविशञ्कायनं भजन् धर्मगोपायमाजूगुपमहामिति मन्त्रं द्भूयात् । धर्म गोमायतीति धर्मगोपाय आचार्यस्तमहः माजूगुपमाभिमुख्येन रहि(क्षि)तवानिस्ति। इदानौ संविज्ञानीति मन्त्रस्थार्थः । अपर आह— हे धर्म गोपाय रक्ष माम् । यस्माद्द्यभाजूगुपमाचार्यमेतावन्तं कास्त्रमिति ॥ १४२ ॥

प्रमादादाचार्यस्य बुद्धिपूर्वं वा नियमातिक्रमः रहसि बोधवेत् ॥ १४४ ॥
प्रमादोऽनवधानम् । प्रमादाद्बुद्धिपूर्वं वाऽऽचार्यस्य वो नियमातिक्रमस्तं रहासि बोधथेत् । इत्थमयं नियम आचार्यपादेनातिक्रस्यत इति ॥ १७४ ॥

अनिवृतौ स्वयं कर्माण्यारभेत् ॥ १४५ ॥

यदि बोधितोऽप्याचार्थों न निवर्बेत ततः स्वयमेतस्य वर्त्तव्यानि ब्रह्मयज्ञादीनि कर्माण्यारमेत कुर्यात् ॥ १४९ ॥

निवर्तयेद्वा ॥ १४६ ॥

प्रसङ्ख वा अल्वबं निवर्तयेत् ॥ १४६ ॥

अथ यः पूर्वोत्वायी जव्यव्यसंवेशी भवति तमाहुर्न स्विपितीति ॥१४७॥ यः पूर्वमाचार्यादुत्तिष्ठति प्रतिबुध्यते । जवन्यशब्दः पश्चाद्ये । जवन्यश्च संविद्यति तं ब्रह्मचारिणं न स्विपितीति धर्मज्ञा अहः । वयोजनं स्वप्नं वर्षयेदिति यदुक्तं तस्याः यमर्थः । न स्वापस्यात्यन्तायाव इति । अथशष्ट्रश्च वाक्योपक्रमे ॥ १४७॥

> स य एवं श्रीणहिकात्वा ब्रह्मजारी अक्ट्यक्रेशस्य सर्वाणि फलवन्ति कर्मास्यकासम्ब अवन्ति व्यान्यपि सुरूमेधे ॥ १४८ ॥

स्वयमित्युपळक्षणम् । स्वसामन्योभावे पित्रादिभिवी निवर्तयेदित्यथः

### इति सत्याषाढहिरण्यकेशिश्रीतस्त्रे (धर्मसूत्रापरपर्याये) षड्विश्वश्रक्षे प्रथमः पटलः ॥ १॥ ( ख० ४ )॥

आचार्याचीनः स्वादित्यारम्य यस्य नियमा उक्ताः स ब्रह्मचारी एवमुक्तेन प्रकारेण प्राणिहितात्मा प्रकारेण निहित आचार्यकुळे स्थापित भात्मा येन स तथोक्तः । प्रकार्यः श्वाडऽन्तात्तत्रेव शरीरन्यासः । वश्यितं चाऽऽचार्यकुळे शरीरन्यास इति । अस्यैवंविधस्य ब्रह्मचारिणोऽत्रेव ब्रह्मचार्थभ्रे स्वाणि फलवनित ज्योतिष्टोमादीनि कर्माणि अवाष् सानि भवनित तत्फलावाधिरेवैतद्वाधिः । यान्यपि कर्माणि गृहमेधे गृह्यशास्त्रे विवाहाः दीनि अष्टकान्तानि तान्यप्यवाद्यानि भवनित । तदेवं नैष्ठिकब्रह्मचारिविषयमिदं सूत्रम् ॥ १४८ ॥ ( स० ४ ) ॥

इति श्रीमन्महादेवदीक्षितविरिचतायां सत्याषाढहिरण्यकेशिश्रीतस्त्रे धर्म-सूत्रव्याख्यायामुज्ज्वलायां वृत्ती षर्ड्विशप्रश्ने प्रथमः पटलः ।

**अथ** द्वितीयः पटलः ।

### नियमेषु तयःशब्दः ॥ १ ॥

आचार्याचीनः स्वादित्याद्यो नियमा उक्ता अस्मिन्त्रह्मचारिप्रकरणे तपःशब्दस्तेषु द्रष्टव्यो न कृछ्यदिषु ॥ १ ॥

तद्तिक्रमे विद्याकर्म निःस्रवति ब्रह्म सहापत्यादेतस्मात् ॥ २ ॥

तेषां निथमानामतिक्रमे विद्याकर्म विद्याग्रहणं ब्रह्म निःस्रवित गृहोतं वेदं निःसार् यति । एतस्मानियमातिक्रमेणाध्येद्धः पुरुषान्न केवलादेवैतस्मात् । किं तर्हि सहापत्याः दपत्येन सह वर्तत इति सहापत्यः । वोपसर्जनस्येति समावाभावे रूपम् । अपत्यादिष ब्रह्म निःसारयित । यद्यप्यपत्यं नियमातिक्रमकारि न भवति तथाऽषि पितृदोषादेव ततोऽषि ब्रह्म निःसरित नियमातिक्रमेण विद्याग्रहणं कुर्वतः पुरुषात्सहापत्यादृहीतं ब्रह्म निःसरित । ब्रह्मयङ्गादिषु प्रयुज्यमानमपि अकिंवित्करं भवतित्यथों विवासितः । स्रव-तेम्य सकर्मकर्स्य प्रयोगो माष्ये दृष्टः स्रवत्युद्वं कुःण्डिकेति । अपर स्राह तदिक्रम् मेऽविद्याकर्मनियमातिक्रमेण विद्याग्रहणं न कर्तन्यम् । कुतः । यतो निःस्रवति ब्रह्म निःसरतीत्यर्थः । देश्वं समानमिति । विद्याकर्म पतिस्(रिस्र)भित ब्रह्म च निःस्रवतीत्यन्ये । कुर्वत इति चाध्याहार्यं तदातिक्रमेण विद्याकर्म कुर्वतो ब्रह्म निःस्रवतीति ॥ २ ॥

न केवरुमिकेचित्करं नियमातिक्रमेण विद्याप्रहणं प्रत्युतानर्थकमित्याह्

कर्तृपत्यमनायुष्यं च ॥ ३ ॥

कर्तृशब्देन खड्गाभिषायिना नरको स्थ्यते । पतस्यनेनेति पत्थम् । एवंभूतं विद्याः प्रहणं नरकहेतुर्भवति । अनायुष्यं चानायुष्करं घ ॥ ३ ॥

तस्माद्दवयोऽवरेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात् ॥ ४ ॥

अत एवाबरेषु अर्वाबीनेषु कल्यिगवर्तिषु योनिषु न जायन्ते मन्त्रहशो न भवन्ति । नियमातिक्रमस्येदानीमवर्जनीयस्वात् ॥ ४ ॥

कथं तर्ज्ञायतना अतिकामन्तोऽपि नियमानल्पेनैव यत्नेन चतुरो वेदान् गृह्णन्ति । युवान्तरे सम्यगनुष्ठितस्य नियतकर्मणः फल्होषेणेत्याह—

\*श्रुतर्षयस्तु भवन्ति केचित्कर्म्भकलक्षेषेण पुनःसंभवेऽपि ॥ ५ ॥ पुनःसंभवः पुनर्जन्म ॥ ५ ॥ अत्रोदाहरणम्—-

अभ यथा श्वेतकेतुः ॥ ६ ॥

श्वेतकेतुक्केरोनैव कान्नेन चतुर्। वेदाञ्जयाह । तथा च च्छान्दोग्यम्—श्वेतकेतु-इिऽऽरुणेय मास तँ ह वितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्य, न वै सोम्यास्मत्कुर्छानोऽन-नूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवति । स ह द्वादश्चवर्ष उपेत्य चतुर्विशतिवर्षः सर्वान्वेदानधीत्य महामना अमुचानमानी स्तव्य एयायेति ॥ ६ ॥

एवं नियमातिक्रमे दोषमुक्त्या तदनुष्ठाने सिद्धिमाइ---

चरिकच समाहितोऽब्रह्मा×प्याचार्यादुपयुङ्के ब्रह्मवदेव तस्मिन्फरुं भवति ॥ ७॥

अब्रह्मापि परक्रपं कतन्तवत् । अपेर्वाऽकारलोपः । पिहितपिनद्धादिवत् । बेद्व्यतिरिक्तमपि यित्विचिद्विषमन्त्रादिकं समाहितो नियमवानमूत्वाऽऽचार्यादुपयुङ्के गृह्णाति तस्मिनब्रह्मवदेव फलं भवति ॥ ७॥

निप्रहानुस्हशक्तिरप्यस्य भवतीत्याह--

अथो यत्किंच मनसा नाचा चक्षुषा वा संकरण यम्ध्यायत्याइ।भिविषश्यिन वा तथैव बद्धवतीः त्युपदिकन्ति ॥ ८ ॥

<sup>\*</sup> सम्बद्धातस्थात्तेवसार्वारः भृतवेथ उच्यन्ते × परस्यं कतन्तवदयेवीऽकारलोपः । पिहित विनद्धादिक्षीयुक्कवसारकारकारकेने नक्षप्राप्याचार्यादिति पाठ उज्यवलाकृतोऽप्र आसीदिश्यनुमी वते । युक्तायुक्तं सदशस्त्रिविचारणीयम् ।

अथो अपि च यत्तिच निम्नहात्मकमनुम्रहात्मकं वा संकल्पर्शश्चिकीर्षन्मनसा निन्दि-तेन शिवेन वा ध्यायतीत्थामिद्मस्यास्त्विति तथैव तद्भवति । एवं यत्तिकच संकल्पर्यः श्चञ्जवा पौरा(घोरे)ण मैत्रेण वाऽभिविषदयित तथैव तद्भवतीत्युपदिशन्ति धर्मज्ञाः ॥८॥

अवस्यं धर्मयुक्तेनाध्येतव्यमित्युक्तम् । इदानीं धर्मो लक्षणतास्त्रिधेत्याह-

मुरुपसादनीयानि कर्माणि स्वस्त्ययनमध्ययनसं वृत्तिरिति ॥ ९ ॥

यैरनुष्टितेर्गुरुः प्रसीद्ति तानि गुरुप्रसादनीयानि पाद्प्रक्षालनादीनि । स्वस्तीत्यवि-नाशनाम तत्प्राप्तिप्ताथनं स्वस्त्ययनम् । तच्च त्रिविधम् । दृष्टार्थमदृष्टार्थमुभयार्थं चेति । दृष्टार्थं बाहुनदीतरणादिनिवेधः । अदृष्टार्थं क्षारादिनिवेधः । उभयार्थं भिक्षाचरणादीमि । अध्ययनसंत्रृत्तिरधीतस्य वेदस्याम्यासः ।! ९ ॥

### अतोऽन्यानि निवर्तन्ते ब्रह्मचारिणि ॥ १० ॥

कर्माणीति शेषः । एतेभ्योऽन्यानि कर्माणि निवर्तन्ते । ब्रह्मचारिणा न कर्तव्याः नीत्यर्थः ॥ १० ॥

# स्वाध्यायवृग्धर्मरुचिस्तपस्च्युजुर्मृदुः सिध्याते ब्रह्मचारी ॥११॥

स्वाध्यायभृक् । अभीतस्य स्वाध्यायस्य धारियताऽविस्मर्ता । धर्मे रुचिर्यस्यासी धर्मरुचिः । तपस्वी निःमेषु तपःशब्द इति तद्वान् । ऋजुरमायावी । सृदुः क्षमाः वान् । एवंभूतो ब्रह्मचारी सिध्यति सिद्धिं प्राप्ताति । उक्ता सिद्धिः । अथो यत्विस् मनसेत्यत्रोक्तानां पुनर्वचनमादराय । तदनुष्ठाने फल्णभूमाऽतिक्रमे च दोषभूमेति ॥११॥

### सदा महान्तमपररात्रमुत्थाय गुरोस्तिष्ठन्पातराभिः बादैयी( ये )तासावहं भो इति ॥१२॥

सदा प्रतिदिनं महान्तमपररात्रेः पश्चिमयाममुत्तिष्ठज्ञुत्थाय च समीपे तिष्ठनगुरोः प्रातरभिवादयी( ये)तामिवादयेऽसावहं मो इति ब्रुवन् । असावित्यात्मनो नामनिर्देशः । यथाऽभिवादये यज्ञशर्माऽहं मो इति ॥ १२ ॥

# समानग्रामे च वसतामन्येषामिष वृद्धतराणां प्राक्षातराः ज्ञात् ॥ १३ ॥

अन्येषामपि बृद्धतराणां प्राकृपातराशात्भातभौजनात्पादणानाभिवादनमिवादयी-(य) व ते चेत्समानमामे वसन्ति ॥ १३ ॥

#### मोष्य च समागमे ॥ १४ ॥

यदा स्वयं प्रोध्य चाऽऽगत आचार्यादयो वा तदाऽप्यभिवादयी(ये)त। इदं नैमित्तिकं पूर्व नित्यम् ॥ १४ ॥

अथ काम्यम्--

स्वर्गमायुश्रेप्सन् ॥ १५ ॥

अभिवादयी(ये)तेत्येव ॥ १५ ॥

अभिवादनप्रकारं वर्णानुपूर्वेण।ऽऽह--

दक्षिणं बाहु ॥ श्रोत्रसमं प्रसार्य ब्राह्मणोऽभिवादयीतोरःसम ॥ राजन्यो मध्यसमं वैदयो नीचैः सूदः॥ १६॥

ब्राह्मणोऽभिवादयमान आत्मनो दक्षिणं बाहुं श्रोत्रसमं प्रसार्याभिवादयी(ये)तोरःसमं राजन्यो दक्षिणं बाहुं प्रसार्याभिवादयी(ये)तेति गम्यते। एवमुत्तरयोरि । मध्यसममुदरः समं वैदयः । ऊरुसमिनिरयन्ये । नीचैः पादसमं शृद्धोऽभिवादयी(ये)त ॥ १६ ॥

#### पाञ्जिलः ॥ १७ ॥

प्राञ्जलियेथा मनति तथाऽभिवादयी(ये)त । अञ्जलि कृत्वेत्यर्थः। प्रा(सार्)ञ्जलिरिति तु युक्तः पाठः ॥ १७ ॥

#### ष्ठावनं च नाम्नोऽभिवादने पूर्वेषां वर्णानाम् ॥ १८ ॥

अभिवादनस्य यत्प्रत्यभिवादनं तत्राभिवादयितुर्नाम्नः ष्ठावनं कर्तन्यम् । प्लुतः कर्तन्य इत्यर्थः । पूर्वेषां वर्णानां शूद्रवर्जितानाम् । प्रत्यभिवादेऽशूद्र इति पाणिनिस्मृतिः । तत्र वाक्यस्य टेरनुवृत्तेः । प्रत्यभिवादवाक्यस्यान्ते नामयोगः । तस्य टेः प्लुतः । आयुष्मान्भव सौन्य ३ इति प्रयोक्तन्यम् । स्मृत्यन्तरवचनान्नाम्नश्च पश्चादकारः । तथा च मनुः—

आयुष्मान्भव सौन्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः ॥ इति ।

आयुष्मान्भव सौन्य देवदत्त । अइति प्रयोगः । शंभुविष्णुश्चक्रपाणिरित्येवमा-दीनां नाम्नां संबुद्धौ गुणे कृते ' एचोऽप्रगृद्धस्यादूराद्भूते पूर्वस्यार्थस्यादुत्तरस्येदुतौ ' इत्ययमि विधिर्भवति । अन्ते अकारः । तयोध्विवाचि संहितायामिति यकार-वकारौ च भवतः । शंभा ६व विष्णा ६व चक्रपाणा ६य इति । प्रत्यमिवादने चेति चकारस्यार्थ न पश्यामः । तस्मादनर्थक एव चकारः । अनर्था अपि निपाताः प्रयुज्यन्ते ॥ १८ ॥

उदित आदित्य आचार्यण समेत्योपसंग्रहणम् ॥ १९ ॥ उदिहे त्वादित्य आचार्येणाध्ययनार्थं समेत्य वक्ष्यमाणविधिनोपसंग्रहेणं कुर्यात्॥१९॥

सदैवाभिवादनम् ॥ २०॥

अन्यदा सर्वदा पूर्वे किपकरेणामिवादनमेव । अयमसुवाद उत्तरया विवक्षया ॥२०॥ उपसंग्राह्य आचार्य इत्येके ।। २१।।

अमिवादनप्रसङ्गे सदैवोपसंप्राह्म आचार्य इत्येके ॥ २१ ॥

किमिद्मुपसंग्रहणं तदाह-

दक्षिणेन पाणिना दक्षिणं पादमधस्तादभिमृश्य सकुष्टिकमुपसंगृह्धीयात् ॥ २२ ॥

आत्मनो दक्षिणेन पाणिनाऽऽचार्यस्य दक्षिणं पाद्मधस्ताद्भिमृश्य । अधःशब्द उपरिमावे । अधस्ताचोपरिष्ठाचामिमृदय सकुष्टिकं सगुल्फम् । साङ्गुष्ठमित्यन्ये । उपः संगृह्णीयात् । इदमुपसंग्रहणम् । एत्तेकुर्यात् । ॥ २२ ॥

जभाभ्यामेवोभावभिषीडयत उपसंग्राह्यावित्येके ॥ २३ ॥

उमाम्यामेव पाणिम्यामुमावेवाऽऽचार्यस्य पादावभिपीडयतो माणवकस्योपसंग्राह्या-वित्येके मन्यन्ते । अभिपीडयत इति कृत्यानां कर्तारे वेति षष्ठौ । अत्र मनुः---

> व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः। सब्येन सब्यः स्प्रष्टब्यो दक्षिणेन तु दक्षिणः ॥

इति ॥ २३ ॥

सर्वोद्धः सुयुक्तोऽध्ययनाट्नन्तरोऽध्याये ॥ २४ ॥

सर्वे च तद्हश्चेति सर्वाह्णम् । राजाहः सिवस्थष्टच् । अह्वोऽह्न एतेम्य इत्यह्ना-देशः । अहनोऽदन्तादिति णत्वम् । अत्यन्तपंयोगे द्वितीया । सर्वोहणं तदा सुयुक्तः सुसमाहितोऽनन्यचित्तः । अध्ययनाद्यन्तरः । नान्तरयतीत्यनन्तरः । अध्ययनाद्यथा नाऽऽत्मानमन्तर्याते यथाऽध्ययनात्र विच्छिद्यते तथा स्यात् अध्याये स्वाध्यायकान्छे । अध्याय इत्यनुवादः ॥ २४ ॥

तथा गुरुकर्मसु मनना चानध्याये ॥ २५ ॥

मनसा चानध्याय इति विशेषाःभिधान दनध्याय इति प्रायेण पठन्ति । तत्र नकाररङ्गन्दसोऽपपाटो वा । गुरुकर्मनु तथा स्थात् सुयुक्तोऽनन्तर एव स्थाद्-नध्याये ॥ २५ ॥

# १ पटछः ] महादेवदीक्षितिवरचितोज्ज्वलान्याख्यासमेतम् ।

आहूताध्यायी च स्याद् ॥ २६ ॥ ( ख० ५ )।

आचार्येणाऽऽह्तोऽघीयी । नाध्ययने स्वतं प्रवर्तयेत् ॥ २६ ॥ ( ख • ५ ) ।

सदा निशायां गुरुष संवेशचेत्तस्य पादौ प्रक्षाल्य संवाह्यानुज्ञातः संविशेत् ॥ २७ ॥

सदा प्रत्यहं निशायामितिकान्ते पदोषे संवेशयेत्। कथम् । गुरोः पादौ प्रक्षास्य संवाह्य च । संवाहनं पादतले हस्तेन मर्दनम् । अनुज्ञातः संविशेत् । गुरुणाऽनुज्ञातः स्वयं संविशेत् । शयीत ।। २७ ॥

न चैनमभिशसार्थीत ॥ २८ ॥

एनमाचार्यं प्रति पादौ न प्रसारयेत् ॥ २८ ॥

न खट्वाया ५ सतो अभिष्यसारणमस्तीत्येके ॥ २९ ॥

यदा तु गुरुः खट्वायां निर्देश होते तदा तं प्रति पादयोः प्रसारणं न दोषायेत्येके मन्यन्ते । स्वपक्षम्तु तत्रापि दोष इति ॥ २९ ॥

न चास्य सकाशे संविष्टो भाषेत ॥ ३० ॥

तस्याऽऽचार्यस्य सकाझे स्वयं संविष्टः शयानो नामिमाषेत । कार्यावेदनादावुत्थाः येव माषेत ॥ ३० ॥

अभिभाषितस्त्वासीनः प्रतिद्युयात् ॥ ३१ ॥

आचार्येणाभिभाषित आसीनस्तु प्रतिब्र्यात् । एतदाचार्य आसीने शयाने वा ॥ ३१॥

अनूत्थाय तिष्ठन्तम् ॥ ३२॥

यदा त्वाचार्यस्तिष्ठन् ब्रुते तदा तमनृत्थाय प्रतिब्रुयात् ॥ ३२ ॥

गच्छन्तमनुगच्छेद्धावन्त्रमनुधावेश्व सोपानद्वेष्टिनश्चिरा अवहितः पाणिर्वाऽऽसीदेस् ॥ ३३ ॥

अनु घावेदित्यन्तं स्पष्टार्थम् । उत्तरत्रोपानत्प्रतिषेधात्र सोपानदित्यनुवादोऽध्वापत्रास्विति प्रतिवेदितुम् । आचार्यसमीपे न सोपानत्क आसीदेत् । अपि वा वेष्टितशिरा अवहितपाः णिर्दात्रादिहस्त एवंभूतोऽपि नाऽऽसीदेत् ॥ १३ ॥

अध्वापस्रस्तु कर्मयुक्तो वाऽऽसीदेत् ॥ ३४ ॥

अध्वानं प्राप्तोऽध्वापत्रः । कर्मणि दात्रादिसाध्ये प्रवृत्तः कर्मयुक्तः । एवंभूतस्तु सोपानत्कादिकोऽप्यासीदेत् ॥ ३४ ॥

#### न चेदुपसीदेत् ॥ ३५ ॥

न चेदाचार्यसमीप उपसीदेदुपविशेत्। बदि तूपविशेद्वापन्नः कर्मयुक्तो वा तदोः पानत्प्रभृतीनि विहायोपविशेत् ॥ ३९ ॥

> देविमवाऽऽचार्यम्रुपासीताविकथयनाविमना वाचः ग्रुश्रूषः माणोऽस्य ॥ ३६ ॥

योऽयं देवं भजते स तद्धावनयाऽऽचार्यमुपासीत । अविकथयन् । व्यर्थाः कथा वि-कथाः । ता अकुर्वन् । अविमनाः । अविक्षिप्तमनाः । वाचमस्याऽऽचार्यस्य शुश्रूषः माणः ॥ ३६ ॥

अनुपस्थकृतः ॥ ३७ ॥

**%**उपस्थकरणं प्रसिद्धं तत्कृत्वा नोपासीत ॥ ३७ ॥

अनुवाति वीतः ॥ ३८ ॥

वातेऽनुवाति वीतो विपर्ययेण इत उपासीत । प्रतिवातं तु वक्ष्यमाणेन प्रतिविध्यते । मनुरप्याह-प्रतिवातेऽनुवाते च नाऽऽसीत गुरुणा सह । इति ॥ १८॥

अप्रतिष्टब्धः पाणिना ॥ ३९ ॥

पाणिना प्रतिष्टब्धे न स्यात् । पाणितलं भूमौ कृत्वा पाण्यालभ्यनो नाऽऽसीत ।। ३९ ॥

#### अनपश्चितोऽन्यत्र ॥ ४० ॥

अन्यत्र कुडचादावाश्रितो न स्यात् । कुडचाद्यपश्रितो नाऽऽसीत ॥ ४० ॥

यक्कोपवीती द्विवस्तः ॥ ४१ ॥

यदा द्विबल्लस्तदाऽन्यतरेण वाससा यज्ञोपवीती स्यात् । अथवा सूत्रमेवोपवीतार्थः मिस्येष विधिस्तदा न भवति ॥ ४१ ॥

#### अयोऽनिवीतस्त्वेकवस्त्रः ॥ ४२ ॥

यदा त्वेघ एककस्त्रो भवति तदाऽनिवीतः स्यान् । न तस्य दीर्घस्याप्येकदेशेनोत्तरीः यम् ॥ ४२ ॥

\* उपस्थ शब्द आसनविशेषं ब्रुते । आकृष्टिस्य सन्यजानुन उपरि दक्षिणपादप्रक्षेपं कृत्व। यस्तुखेनावस्थानं तदुपस्यकरणमिति । उपस्थं कृत्वा । तै. श्ला । २।११ ) इत्यन्न स्पष्टमित्यर्थः ।

#### अभिमुखोऽनभिम्रुखम् । ४३ ॥

स्वयमाचार्याभिमुख आत्मानं प्रत्वनिभृमुखमाचार्यमुपासीत । स्वयमाचार्यमेव पश्येत्। आचार्यस्य पुर आर्जवेनाऽऽसीत ॥ ४३ ॥

अनासन्नोऽनतिदूरे ॥ ४४ ॥

अनासन्नश्च स्यात् । अतिदूरे वा न स्यात् ॥ ४४ ॥

यावदासीनो बाहुभ्यां प्राप्तुयात् ॥ ४५ ॥

यावदन्तराल आसीन आचार्यो बाहुम्यां प्राप्तुं शक्नुयात् तावत्यासीत ॥ ४५ ॥ अप्रतिवातम् ॥ ४६ ॥

आचार्यस्य प्रतिवातं नाऽऽसीत ॥ ४६॥

एकाध्यायी दक्षिणं बाहुं मत्युपसीदेत् ॥ ४७ ॥

यदैक एवाधीत आचार्यस्य दक्षिणं बाहुं प्रति दक्षिणपार्श्व उपसीदेदुपाविशेत् ॥४७॥
यथावकाः चं चहवः ॥ ४८ ॥

बहबस्तु शिष्या यथावकाशमुपविशेयुः ॥ ४८ ॥

तिष्ठति च नान्यासीत नासनयोगिविहिते ॥ ४९ ॥

ः आसनयोग आसनकरूपना । आसनयोगेन विहितः संभावित आसनयोगविहितः।
माऽऽसनयोगविहितो नासनयोगविहितः । आसनयोगेनासंभावित आचार्ये तिष्ठति च
न स्वयमासीत ॥ ४९ ॥

#### आसीने च न संविशत्॥ ५०॥

े शयनयोगाविहित इति पूर्वानुसारेण गम्यते । शयनयोगेनासंभावित आचार्य अमासीने स्वयं न संविशेत्र शयीत ॥ ५०॥

#### चेष्टाते च चिकीर्पस्तच्छक्तिविषये ॥ ५१ ॥

ध्यत्ययेन परमेपदम् । आचार्ये चेष्टति स्वयमपि चिकीर्षन्स्यात् । किमविशेषेण । विस्विधिकिविषये शक्तितः शक्ते विषये । यद्याचार्येण क्रियमाणमात्मनः शक्तेविषयो भवति । विकीर्षिकिति सन्प्रत्यययोगादिच्छानेव प्रदर्शयेत् । नाऽऽध्छिय कुर्यात् । प्रदर्शितायामिच्छाः वामाचार्यो यदनुजानीयात्तत्कुर्यात् । अशक्तविषये तु नेच्छाऽपि प्रदर्शियतन्या । चिकीर्षेदिति युक्तः पाठः ॥ ९१ ॥

न चास्य सकाशेऽन्वनस्थानिनमुपसंगृहीयात् ॥ ५२ ॥

आचार्यन्यतिरिक्ता गुरवोऽन्वक्स्थानिन इति स्मार्तो न्यबहारः । आचार्यः श्रेष्ठो गुरुणामिति तमवेक्ष्यान्ववस्थानपदमेषाःमिति कृत्वाऽऽचार्यस्य संनिभावन्ववस्थानिनं नोपसंगृह्वीयात् ॥ ५२ ॥

गोत्रेण वा कीर्लयत ॥ ५३ ॥

न चैनमन्बनस्थानिनं गोत्रेणाभिजनकुरादिना कीर्तयेत्स्त्वीत । मार्गवोऽयं महाकुरु-प्रसूत इति ॥ ५३ ॥

न चैनं त्रत्युचिष्ठेदन्तिष्ठेदाऽपि चेत्रय गुरुः स्थात् ॥ ५४ ॥

प्रत्युत्थानमपि स्वयं न कर्तन्यमाचार्थस्य सकाशे । यदा पुनरसावाचार्यसकाश आसित्वा गमनायोतिष्ठाति तदाऽन्त्थानमपि न कर्तव्यम् । यद्यप्यसावाचार्वस्य मातुः छादिर्ग्रहः स्यात्तदाऽऽचार्यस्य प्राचार्यसंनियात इति पूजां वक्ष्यति तेनैव न्यायेन मातु-छादिष्वपि प्रसङ्ग इदमुक्तम् ॥ ५४ ॥

देशस्वासनाच संसर्पेत् ॥ ५५ ॥

किंत देशास्वासनाच संसर्पेत् । तस्य संमानार्थम् ॥ ५५ ॥

नाम्ना तदन्त्रेवासिनं गुज्यप्यात्मन इत्येके ॥ ५६ ॥

सस्याऽऽचार्यस्यान्तेवासिनं नाग्नैव कीियेखज्ञरामीत्रिति । यद्यप्यसावात्मनो गरुर्भवतीः स्येवमेके मन्यन्ते । स्वपक्षस्तु गुरोनांमग्रहणं न कर्तव्यामिति ॥ ५६ ॥

> यस्मिँस्त्वनाचार्यसंबन्धःहौरवं वृत्तिरेव तस्मिक-न्यबस्थानीचेऽस्याचार्यस्य ॥ ५७ ॥

यस्मिन्द पुरुषे शिष्या वार्यमानमन्तरेणानि विद्याचारिश्रादिना छौकिकानां गौरवं तस्मिनन्ववस्थानीवेऽपि आचार्थे या वृत्तिः सा कर्तव्या। अन्ववस्थानीयेऽध्यन्ववस्थानि-न्येव ॥ ९७ ॥

भुक्त्वा चास्य सकाने नाहुत्थायोच्छिष्टं प्रयच्छेत् ॥ ५८ ॥ अस्याऽऽचार्यस्य भुझानस्यामुझानस्य वा सकाशे भुक्तवाऽनुत्थायोत्थापनमकुत्वीः चिष्ठष्टं न प्रयच्छेत् । आचार्याय वा पर्यवद्ध्यादिति यद्विहितम् ॥ ५८ ॥

आसामेद्रा ॥ ५९ ॥

आचमनमध्यनुत्थाय न मुर्यात् । ५९ 🕫

# २ पटेलः ] महादेवदीक्षितविरचितोज्ज्वलाच्याख्यासमैतम् ।

किं करवाणीत्यामन्त्रय ॥ ६० ॥ ( ख० ६ )।

आचम्य कि करवाणीति गुरुमामन्त्रय ॥ ६०॥ ( ख० ६ )।

षक्तिष्ठेतृष्शीं या ॥ ६१ ॥

विकल्पः । आमन्त्र्येति लिङ्गादुत्यायाप्याचमनं न कुर्यात् । आचार्यसकाश एव वाऽऽचामेत् ॥ ६१ ॥

> नापपर्यावर्तेत गुरोः पद्क्षिणीकृत्यापेयाच पेक्षेत नग्नां स्त्रियम् ॥ ५२ ॥

उत्थाय कार्यवत्तया मनतुमिच्छन्मुरोर्यम्बयं न पर्यावर्तेत किंतु प्रदक्षिणीकृत्यापे । यात् । स्त्रियं वेक्षमाणस्य मनसो विकारो भत्रित तन्नम्नां नेक्षेत् ॥ ६२ ॥

ओषधिवनस्पतीनाच्छिच नोपिनिघेत ॥ ६३ ॥

ओषघयः फलपाकान्ताः । ः नस्तान्यो ये पुष्यिना फलिनः । वीरुद्वृक्षाणामण्युः पलक्षणम् । तेषां पत्रपुष्पं आष्टिज्या नोपनिष्ठात् । आर्थिज्यातं वचनाद्याद्यच्छिके गन्धः प्रहणे न दोषः ॥ ६३ ॥

# उपानहीं छत्रं यानिमिति वर्जियेत् ॥ ६४ ॥

यानं शकटादि । इत्शिव्द ्वंप्रकार णामुपचलणार्थः । तत्र गौतमः—वर्जयेन्नधु-मांसगन्धमार्थित्वास्थापाञ्चनाभ्यञ्चनोपः नच्छत्रकामकोधलोभमोहवादवादनस्नानदन्तधाव । नहर्षनृत्यगीतपरिवादभयानीति ॥ ६४ ॥

# नोपजिद्यन्त्रियं मुखेन ॥ ६५ ॥

स्नातामः छिष्ठां वा स्त्रियं बाल्यमापि मुखेन नीपिजिन्नेत् । मुखेनेति वचनाद्याद्वाच्छिकः गन्धप्रहणे र दंषः ॥ ६५ ॥

न हृत्येन प्रार्थयेत ॥ ६६ ॥ हृद्येन वनया स्त्रियं न प्रार्थयेत् । अर्थयं मे स्यादिति ॥ ६६ ॥ नाकारणादुस्पृकेत् ॥ ६७ ॥

कारणं विना स्त्रियं नोप-पृशेत् । कारणं शैक्त्रसंनहनविस्नंसनपतनधारः णादि ॥ ६ ७ ॥

\* र अस्वली रक्तद्रसत्यवादी स्य'दिति हि बाह्मणम् ॥ ६८ ॥

\* न र चित यदि समयेतापिगृहा ममयेतिति हि ब्राह्मणम् । स्मितं न कुर्योत् । यदि उ हृषांतिरेकाद्धाः येतुं न शक्कोति तदा हस्तेन गुखः पगृत्व पिधाय स्मितं कुर्यादिति ब्राह्मणप्रन्थे स्थित. मिलापिकं कवित् । र नम्बलो मिलिनगात्रः । रक्ता दन्ता यस्य स रक्तदन् । छान्दसे दत्रादेशः । पङ्किलः दन्त इत्यर्थः । एतदु भयमपि उत्सलकाघ इत्यनेन गतमपि पुनरुचाते, अतिक्रमे श्रीत-प्रायश्चित्तपाष्ट्यर्थम् । अनृतं चोक्त्वेति प्रायश्चित्तं वक्ष्यति । सत्यवादी स्यादिति हि बाह्यणम् ॥ ६८ ॥

> मां विद्यां गुरी कुरुते तेऽप्यस्याऽऽचार्या ये तस्यां गुरोर्वेदधाः ॥ ६९ ॥

आत्मनो गुरी यां विद्यां कुरुते धीते तस्यां विद्यायां गुरोर्थे वंदया आचार्यास्तेऽ प्यस्य माणवकस्याऽऽवार्याः । यद्यपि साक्षाक्तेभ्यो न गृह्यते विद्या तथाऽपि त आचार्यवदुपचरितव्याः । तस्याभिति वचनाद्विद्यान्तरे ये वंदयास्तेषु नायं विधिः ॥ ६९ ॥

यानन्यान्पश्यतौऽस्याऽऽचार्य उपसंग्रह्णीयात् तदात्वे तः उपरंग्रह्माः ॥ ७० ॥

अस्य माणवकस्य पश्यतोऽिक्तमः णवके पश्यति यानस्यानाचार्यः उपसंगृह्णीयात् ते तस्य माणवकस्याप्युपसंग्रह्माः । िकं सदाः नेत्याह्—तदात्वे तस्यः दशायाम् । अपर आह्—तदाप्रभृति उपनंश्राह्माः । ६ शब्दात्समावृत्तेनापीति ॥ ७० ॥

गुरुसमवाये कित्यामुल्पन्नायां यमनुबन्ध(द्व)-स्तद्धीना किस्कात ७१॥

थदा द्वितीयं तृतीयं वा वे हर्केट नस्य माणवकत्य गुरुसमान्यो भवति गुरवः समवेता भवन्ति तदा भिक्षाय पुरुष्ति माथं गुरुनिदानीमन् बन्धो(दा) यतोऽघीते तद् धीना भिक्षा । यच यावच उठ्यं उट्यो निवेद्येत् । तदुक्तश्च विनियोगः ॥७१॥

समाद्वतः यात्रे दद्यात् ॥ ७२ ॥ कृतसमावर्तनो विवाहःत्यास्यक्तितं मात्रे दद्यात् ॥ ७२ ॥ मातः पर्तारं गमयेत् ॥ ७३ ॥

माता पति पापयेत् ॥ ७३ ॥

भर्ता गुरुष् ॥ ७४

सोऽपि भार्ता ग्रहं प्रापयेत् । माणवकस्य गुरुम् । माणवकार्जितं द्रव्यं माणवकार्क्तुः स्नामि युक्तम् ॥ ७४ ॥

# धर्मकृत्येषुरयोजयेत् । ७५॥

धर्मकृत्यानि विवाहादीनि तेषु चोपयोजयेत् । हुरं रमावे भर्ता तद्भावे माता सर्वे-षामभावे समावृत्तः स्वयमेव ॥ ७६ ॥

कृत्वा विद्यां यावती ९ शक्तुयाद्वेदद्शिणायाद्वेग्द्धमेतो यथाशक्ति ॥ ७६॥ यावती विद्यां गर्दे शक्तुयाद्वेदं वेदी वेदाव्यः तावती कृत्वाऽधील्य गुरवे वेदन्दिशामाहरेह्द्याद्यथाशक्ति धर्मतो छल्थां न्यायाजीताम् ॥ ७६ ॥

धर्मत इत्यस्याप्वादः-

विषमगते स्वाचार्य उग्रतः सद्भागः ता ॥ ७७ ॥ यदा स्वाचार्यो विषमगत आपद्गतस्तदोग्रतः सृद्धतो वा प्रतिगृद्धा दक्षिणामाहरेत् । वैदयाच्छूदायां जात उग्रः । उद्यक्षमी वा द्विजातिः । ७७ ॥

> सपदा शुद्रत अग्रतो नाड्डपाधीर्थस्याः इहरणं धर्म्यपित्येके ॥ ७८ ॥

सर्वदाऽऽपद्यनापदि चाऽऽचार्यार्थस्याऽऽचार्याय योऽथीं देयस्तस्योग्रतः शुद्धतो वाऽऽ-हरणं धर्म्ये धर्माद्भपेतमित्येक आचार्या मन्यन्ते । धार्म्यमिति पाठे स्वार्थे प्यल् ॥७८॥

द्त्त्वा च नानुकथयेत् ॥ ७९ ॥

आचार्यायैवमाहृत्य दस्या न कीर्तयेदेवं मया द्तंमिति ॥ ७९ ॥

कृत्वा च नानुस्मरेत् ॥ ८० ॥

गुरवे प्राणसंशयादौ महान्तमुपकारं कृत्वा नानुस्मरेन्नानुचिन्तयेदहो मया तत्कृत-मिति ॥ ८० ॥

अस्मपश्चंसां परगर्हामिति च वर्जयेत् ॥ ८१ ॥ इतिकरणादेवंपकाराणागात्मनिन्दादीनःमपि प्रतिपेषः ॥ ८१ ॥

मेषितस्तदेव प्रतिपर्यत ॥ ८२ ॥

इदं कुर्वित्याचः येण प्रेषितस्तदेव प्रातिपद्येत कुर्यात् । क्रियमाणमपि कर्म विहास, यद्यपि तदाचार्यस्य भवति ॥ ८२ ॥

## शाम्तुश्चानागमाद्द्वःत्तरम्यत्र ॥ ८३ ॥

तिस्मिश्चैव विद्याक्रमीन्तमित्यस्यापवादः । यद्यधिगन्तुमिष्टा विद्या शास्तुः शासितुराचा-र्यस्य सम्यङ्नाऽऽः च्छति तदा स्वस्यानागमादन्यत्र पुरुषान्तरेऽपि प्रवृतिर्भवति । यस्य सम्य-गागच्छति । येषामाचार्यकरणविधिप्रयुक्तमध्ययनं तेषामेतन्नोपपद्यत इत्यवोचाम ॥८३॥

## अन्यत्रोपसंग्रहणादुच्छिष्टाश्चनात्वादमक्षालनादित्याचार्यन् वदाचार्यदारे द्वतिः ॥ ८४ ॥

%न्यत्रेत्युभयोरिति विशेषः । आचार्यवदाचार्यदारे वृत्तिः कर्तव्या । किमविशेषेण । न । अन्यत्रोपसंग्रहणमुच्छिष्टाशमपाद्पक्षः छने । इतिकरणात्पादसंवाहनादिकं वर्ज-यित्वा । अत्र मनुः-गुरुपत्नी तु युवितर्शाभवाद्येह पादयोगिते । गौतमन्तु-तद्भार्या-पुत्रशिष्येषु चैव नोच्छिष्टाशनः स्नानशसाधनपाद्यक्षाछनोन्मर्दनोपसंग्रहणानीति । दार इत्येकवचनं छान्दसम् ॥ ८४॥

#### तथा समादिष्टो(ष्टे) ऽध्यापयति ॥ ८५ ॥

आचार्येण समादिष्टो यथा नियुक्तोऽध्यापयति । तस्मिन्नाचार्यवद्षृतिः । अध्याः पयतीति वर्तमाननिर्देशाद्यावदध्यापनमेवानिदेशः ॥ ८५ ॥

#### वृद्धतरे च सब्रह्मचारिंग ॥ ८६॥

अध्यापयतीति नानुवर्तते । तर्रानिर्देशाज्ज्ञःनवयं भ्यामधिको गृह्यते । स**ब्रह्मचारी** महाध्यायी । समाने ब्रह्मणि व्रतं चर्रति तस्मिकण्याचार्यवद्वृत्तिः ।

आचार्यात्पादमादते पादं हि.ष्यः स्वनेषया । पादं सत्रह्मचारिस्यः पादः कालेन पठ्यते ॥

इत्यध्ययने तदुषयोगमंभवात् ॥ ८६ ॥

# उच्छिष्टाश्चनवर्जमाचार्यवदाचार्यपुत्रे हत्तिः॥ ८७ ॥

उच्छिष्टाशनवर्जामिति वचनादुषमंग्रहणं भवति ः एतच ज्ञानवयोभ्यां वृद्धे । तद्थै वृद्धतर इत्यनुवर्तयन्ति । गौतमे तूपकंग्रहणप्रतिषेषो वृद्धतरादन्यविषयः ।: ८७ ॥

समाष्ट्रतस्याप्येतदेव सामयाचगरिकमेतेषु ॥ ८८ ॥ (ख॰ ७)।

समावृत्तस्य कृतसमावर्तनस्याप्येतदेवानन्तराक्तम् । एतेप्वाचार्यारिषु पुत्रान्तेषु सामयाचारिकं समयाचारप्रवृत्तिः स्यत् । समादिष्टे त्वव्यापयतीति विशेष उक्तः ॥ ८८ ॥ (स॰ ७) ।

## यथा ब्रह्मचारिणो ग्रत्तम् ॥ ८९॥

समावृत्तस्योति वर्तने । समावृत्तस्य अहाचारिणोऽकृतविवाहस्य यथा वृत्तं वर्तनं तथा बक्ष्यामः ॥ ८९॥

> मारुयास्त्रिप्तपुखः उपलिप्तकेशक्ष्यभुम्को ऽभ्यक्को वेष्टिन्य-पर्वेष्टिनी काञ्चुक्ष्युपानती पातुकी कार्रे ।।

माळी मारुपवान् । आलिष्ठमुख्छन्त्न दिनतः मुख्यह्णमुप्रक्षणम् । गुलम्बे बाह्मणो लिम्पेदित्याक्षरुप्यनः । सुगन्यिभगमलकादिभिर्द्ववैरुपालिष्ठं संस्कृतं क्वाइमश्च यस्य स उपिष्ठ सके शहमश्रुः । अक्तो ऽञ्जोननाक्ष्णोः । अभ्यक्तर्सी छेन । वेष्टिनी वेष्टितिश्वराः । कर् टिप्रदेशो द्वितीयेन वाससा वेष्टिनो यम्य सो ऽपवेष्टिनी । कञ्चुकमेन काञ्चुकम् : तद्वान्काञ्चुर की । उपानही । विद्यादिन्वादिनिः । पादुके दारुमये पादरक्षणे तद्वान्पादुकी ॥ ९० ॥

उदाचारेषु चास्यैतानि न कुर्थोत्कारयेत वा ॥ ९१ ॥

अस्याऽऽचार्यादेः पुत्रान्तस्योदाचारेषु दृष्टिगोचरेषु देशेष्वेतानि न कुर्यात्कार-येद्वा ॥ ९१ ॥

स्वैरिकर्मसु च ॥ ९२ ॥

एतानि न कुर्यात्कारयेद्वा ॥ ९२ ॥

तत्रोदाहरणम्---

यथा पाद्मश्लास्त्रनोत्सादनायस्य नानुस्रेपनानीति ॥ ९३ ॥

पादप्रशालनं पादघावनम् । उत्सादनमुद्धतेनम् । अवलेखनं कङ्कतादिना केशानां विभागेनावस्थापनम् । अनुलेपनं चन्दनादिना । इतिशब्दः प्रदर्शनार्थः । तेन स्नानः भोजनमूत्रोचारणादिष्वपि प्रतिषेषः ॥ ९३ ॥

तद्द्रव्याणां च न कथयंद्रसमंयोग आचार्यः॥ ९४ ॥

तस्य शिष्यस्य गृहस्थीभूतस्य यानि द्रव्याण्युपस्थापितानि तेषां मध्य एकेनापि द्रव्येण यथाऽऽत्मा संयुज्यते तथा न कथयेत्। आचार्यः शिष्यगृहं प्रति आगतो, यथा अहो दर्शनीयं भोजनपात्रमित्यादिना परं हिष्मा यथा गम्यते तथा न कथयेदिति॥ ९४॥

्स्नातस्तु काले यथाविष्यभिहतमाहूनोऽभ्येतो वा न पतिसंहरेदिन्येकं ॥ ९५ ॥

अधीत्य वेद् स्क्षानिमितीत्यनेन विधिना स्नातम्तास्मन्कालं यथाविध्याभे**हत आव-** स्क्षमादिराचार्येणाऽऽह्नः स्वयमेव वा तत्सभीपमभ्येतो न प्रतिसंहरे**ल विमुखेदित्येके** मन्यन्ते । स्वपक्षस्तु तद्पि प्रतिमुख्यति । काले यथाविध्यमिहतमिति वचनाद्परे- धुरारम्य प्रतिसंहरेदेव ॥ ९५ ॥

उच्चैम्नरां नाऽऽसीत् ॥ ५६ ॥

स्वार्थे तरप् । आचार्यस्याऽऽमनादुचासने नाऽऽमीत ॥ ९६ ॥

तथा बहुपादे ॥ ९७ ॥

नीचेऽप्यासने बहुपादे नाऽऽसीत तथा । ९७ ॥

## सर्वतः श्राताष्ट्रते ।। ५८॥

आसने स्वासीत । आचार्य पीटादाषुपवेदय स्वयं वेत्रासनादावासीत । ताद्धि भूमी सर्वतः प्रतिष्ठितम् ॥ ९८ ॥

#### श्वयासने चाडडचित्तं नाडडां केत् ॥ ९९ ॥

आचार्येणाऽऽचरित उपभुक्ते शस्यासने नाऽऽविशेत् । शयने न शयीत । आसने नाऽऽसीत । वेत्रादिष्विप समानम् । मनुभविशेषणाऽऽह— शस्यासने वाऽध्युषिते श्रेयसां न समाचरेदिति । गतं समावृत्तस्य वैशेषिव म् ॥ ९९ ॥

अथ ब्रह्मचर्यविधेरेव शेगः--

यानवध्वन्युक्तोऽन्वारे।हेत् ॥ १००॥

यानं शकटादि, आरोहेत्युक्तो गुरुणा पश्चाद गेहित् । छत्रं यानभिति वर्जयोदिति पूर्वोक्तस्य प्रतिषेधस्यापवादः । यानं च गुर्शेक्षटपनः द्वाः ॥ १००॥

## सभानिकपकटस्वस्तराँधः ॥ १०१ ॥

उक्तोऽन्वारोहेदित्येव । सभाः सम्जांश्चेत्यस्य प्रवादार्थ सभाग्रहणग् । निक्षो नाम कृषीवलानामुपकरणम् । कृष्टक्षेत्रं समीक्षियोः रेन तत् । तक्ष कर्षिमश्चिदारूढे केनिविदाकुष्यते । तत्र गुरुणाऽऽकृष्यमाणे हेन्येकः सन्नारोहेत् । न त्वनैवित्यमयाः न्नाऽऽरोहेदिति । कटो धीरणानिर्धिता इच्या । तन्न गुरुणोक्तः सन्नामीत । उत्सवादावेष भाचारः । स्वस्तरो नाम प्रवालक्ष्याः । नवस्वर र सं । श्वतीति दर्शमात् । तत्रापि गुरुष्णोक्तः सन् सहासनादि कुर्वत ॥ १०१ ।

नानभिभाषितो गुरुष्धिभ पंत विवादन्यत्॥ १०२ ॥

गुरुणाऽनिभिभाषितो गुरु प्रति न हिन्दिस्यय त् धियादन्यत् । प्रियं तु ब्रूयात् । यथा पुत्रो जात इति ॥ १०२ ॥

> व्युपतोद्द्युष्जापव्यक्तिहासी क्षाप्तव्यज्ञहरू णभेषणानीति गुरोधेजीयत् ॥ ४०३ ॥

्यु । तोदोऽङ्कल्यादिना संघट्टनं यदाभिमुख्यार्थे कियते । त्युपजापः कर्णयोर्मुहुर्ज-हपनम् । वकारहळान्द्सः । अपपाटो वा । त्यभिदास आभिमुख्येन हसनम् । उदा-मन्त्रणमुक्तैः संबोधनम् । यथा बधिरं प्रति । नामधेरप्रहणं द्वाद्द्यां(काहे) बिहितस्य नास्नो प्रहणम् । न पूज्यनाम्यो भगवदादेः । प्रेषणगाद्वापनम् । एतानि गुरुविषये न कर्तव्यानि । इतिकरणादेवंप्रकाराणामन्येषामपि प्रतिगेषः । स्था उत्र मनुः—

नोदाहरेक्स्य नाम परोक्षमपि केवलम् । न चैवारकानुकृतीत गतभाषिकविधितमिति ॥१०३॥

## आपद्यर्थे झापयेत् ॥ १०४ ।

आपदि व्युपतोदादिभिर्धम भेति जापधित् । असित पुरुषान्तरे वचनेनःपि बोद्धव्यो न साक्षात्मेपयेत् । यथा-शूलतोदो भे भवति । स चाश्चिनः शाम्यति । न चात्र कश्चित्सं-निहितः । कि करोमि मन्द्रमत्म असि । १०० ।

उत्तरे सृत्रे समावृत्तविषये-

सह वसन्सार्यप्रातक हुनी गुरुदर्शनार्थी कच्छेत् ॥ १०५ ॥ एकस्मिन्द्रामे वस्त् सार्यप्राप्तक होऽले गुरुवर्शनार्थी नान्यप्रयोजनो कच्छेत् ॥ प्रोष्ट का दृहर्गतः ॥ १०६ ॥

यदा प्रामान्तरं गतः प्रत्या ह रित्ततः तदहरेवाऽऽचार्ये गच्छेत् ॥ १०६ ॥ आचार्यपाचार्यंतंनिपातं चाचा नेयंपपसंगृह्योपसंजिष्ट्रक्षेदाचार्यम् ॥१०७॥ आचार्यस्याःऽचार्यः प्राचारः । अपितामहवत् । यदाऽऽचार्यस्य प्राचार्यस्य च संनिपातो मेलनं मनति तदा प्राचार्ययः हितीयाँ चहुर्यः। प्राचार्ये पूर्वमृपसंगृह्य स्वाः चार्यमृपसंग्रह्ये । न वेवलः,मनसा किंतु यथाऽऽचार्यो जानाति तथाऽवेक्षेत । अन्यथाऽदृष्ट्रार्थसुपरिष्टं स्यात् ॥ १०० ॥

र्माल्ये गर्यदित्सः ॥ १०८ ॥ इतर आचार्यः प्रतिषेघयेत् । तस मोपसंग्रहीतिते ॥ १०८ ॥ छुप्यते पूजा साम्य सकाशे ॥ १०९ ॥

अन्द्रस्य अवार्थस्य संनिवाबस्याऽऽचार्यस्य पृत्ता छु यते न कार्या । न केवछमुपः संग्रहणंबस्य १८०२ ॥

उत्तरं समावृत्तावेनयम्-

मुहुक्त्याचार्यकुलद्र्यः भी गच्छेद्यथाक्ष्यस्य महस्यमादायापि दन्तर्यक्षा इतानीति । ११०॥

बीच्हालोपब्यात्र ब्रष्टव्यः । सर्पृष्ट् राति विवर्धत्यम् ॥ ग्रामान्तरे वसन्नपि मुहुर्मुहु । राचार्यकुल्रदर्शतार्थो गच्छत् । यः प्रांक मोमसार्पिति विवर्धि द्योवहस्त्यमादाय । हस्ते मव । मादाय स्वयपेव ृहीत्वेत्यर्थः । अपिशक्योऽनावेऽपि विविध द्योतयित । गोरमाद्यमावे नदन्तप्रक्षालनान्यपीति । इतिश्रक्षेऽन्तेवासिधर्माणां समाधिद्योतनार्थः ॥ ११० ॥

तस्मिन्गुगेर्द्यतिः॥ १११ ॥

तस्मिन्नन्तवयसिनि गुरोर्वृत्तियकारो वक्ष्यते ॥ १११ ॥

<sup>🛨</sup> मात्रं गितरमाचार्यममी १ अ ग्रहणण च विक्तपाणिनोंपगण्छेत् । इस्रधिकमन्यत्र सूत्रे ।

# पुत्रमिवैनमनुकाङ्क्षन्सर्वधर्मेष्वनपच्छादयमानः सुयुक्तो विद्यां ब्राह्येत् ॥ ११२ ॥

एनं शिष्यं पुत्रमिवास्याम्युदयः स्यादित्यनुकाङ्शनसर्वेषु धर्भेषु किंचिद्प्यनपच्छाः दयक्रविगृहन् सुयुक्तः सुष्ट्रविहतस्तत्परो भूत्वा विद्यां प्राहयेत् ॥ ११२ ॥

न चैनमध्ययनिक्षेत्रेनाऽऽत्मकार्येष्यत्युपस्त्रध्यादनापत्सु ॥ ११३ ॥

न चैनं शिष्यमध्ययनविध्नेनाऽऽत्मप्रयोजनेषूपरुन्ध्यादनापत्सु । उपरोधोऽस्वतन्त्री-करणम् । अनापत्स्विति वचनादापद्यध्ययनविद्यातेनाष्युपरोधे न दोपः ॥ ११३ ॥

> अन्तेवास्यनन्तेवासी भवति विनिद्दितात्मा गुराः वनिदुण्यमापद्यमानः ॥ ११४॥

आपद्यमान इत्यन्तर्भावितण्यर्थः । योऽन्तेवामी विनिहितात्मा द्वयाराचार्ययोरिधिवः जिहितात्मा गुरावनैपुण्यमापाद्यति नानेनायं प्रदेशः सम्यगुक्त इति सोऽन्तेवासी न भवति स त्याज्य इत्यर्थः । अपर आह—योऽन्तेवासा वाङ्मनकर्मकायैरनैः पुण्यमापद्यमानो गुरोधिसद्दशनिहितात्मा भवत्यनुरूपं न शुश्रूपते सोऽन्तेवासी न भवति ॥ ११४॥

आचार्योऽप्यनाचार्यो भवति श्रुतात्परिहरमाणः ॥ ११५ ॥ आचार्योऽप्यनाचार्यो भवतीत्वर्थः : किं कुर्वन् । श्रुतात्परिहरमाणः । तेन तेन भ्याजेन विद्याप्रदानमकुर्वन् ॥ ११५ ॥

अपराधेषु चैन ६ सनतमुदाळभेत ॥ ११६ ॥ अपराधेषु कृतेष्येनं शिष्यं सततपुपाण्येत । इदमयुक्तं त्यया कृतामिति ॥११६॥ अभित्रासोपशासंद्योपस्य श्वित्यर्श्यनमिदि दण्डा यथाः मात्रमा निवृत्तेः ॥ ११७ ॥

अभित्रासी भयोत्पादनम् । उपवासी मीजालीपः । उदकीपस्पर्शनं शीतोदकेन स्नानम् । अदर्शनं यथाऽभावात्मानं न वयित तथा करणं गृहधवेशानिषेषः । सर्वत्र ण्यन्तास्त्रत्ययः । इत्येते दण्डाः शिष्यत्य यथामात्रं रथापसात्रं तदनुक्षपं व्यस्ताः समस्ताश्चाऽऽनिवृत्तेर्यावदनी ततोऽपरायः शिवर्तते तावदेते दण्डाः ॥ ११७॥

> निवृतं चारेनब्रह्मचर्धभरयेभ्यो धर्मेभ्योऽसस्तरो भवेत्यतिसृजेत् ॥११८॥

इति सत्थाप।ढिहरण्य हैजिर्श्वतिस्त्रे (धर्मसूत्रावरपर्याय) पहिंगप्रश्ने दिनीयः पटलः ।

एवं चरितब्रह्मचर्थ निवृत्तं गुरुकुछात् । क्वतसमार्वतनमित्यर्थः । एवंभूतमेनमन्येभ्यो धर्मेभ्यो यमसावाश्रमं प्रविवत्साति तत्रस्थेभ्यो धर्मेभ्योऽनन्तरो भव तेभ्यो यथा त्वमः न्तरितो न भवसि तथा भवेत्युक्त्वा विसृजेत् ॥ ११८ ॥

इति श्रीमन्महादेवदीक्षितविर्चितायां हिरण्यकेशिधर्भसूत्रव्याख्यायामुज्जवलायां पिंदूराप्रक्षे द्वितीयः पटलः ॥ २ ॥

( अथ तृतीयः पटलः ।

श्रावण्यां पौर्णमास्यामध्यायमुपाकृत्य मासं प्रदोषे नाधीयीत ॥ १ ॥

एवमध्येतुरध्यापयितुश्च धर्मा उक्ताः । अथ देशकालकृता अध्ययनधर्मा उच्यन्ते ।
मेषादिस्थे सवितरि यो यो दर्शः प्रवर्तते ।
चान्द्रमासास्तदन्ताः स्युश्चेत्राद्या द्वादशः स्पृताः ॥
तेषु या या पौर्णमासी सा सा चैत्र्यादिका स्पृताः ।
कादाचित्केन योगेनं नक्षत्रस्येति निर्णयः ॥

. तदेवं सिंहस्थे सवितिरि याऽमावास्या तदन्ते चान्द्रमासे या मध्यवर्तिनी पीर्णमासी सा श्रावणी । श्रवणयोगस्तु भवतु मा वा । तस्यां श्रावण्यां पीर्णमास्यामध्वायमुपाकृत्य गृह्योक्तेन विधिनोपाकर्म कृत्वा स्वाध्यायमधीयीत । अधीः यानश्च मासमेकं प्रदोषे नाधीयीत । प्रथमे रात्रिभागे नाधीयीत । ग्रहणाध्ययनं धारः णाध्ययनं च न कुर्यात् । प्रदोषग्रहणाद्रात्रावष्युर्ध्वं न दोषः ॥ १ ॥

\* तैषीपक्षस्य रोहिण्यां विरमेत् ॥ २ ॥

गृह्योक्तेन विकल्पः । अनयोः पक्षयोः पश्च मासानधीते ॥ २ ॥ अर्धपश्चमा १ श्वरत्यो मासानित्येके ॥ ३ ॥

अर्धः पञ्चमो येषां तेऽर्घपञ्चमाः । अर्घाधिकांश्चतुरो मासानधीयीतेत्येवमेके मन्यन्ते । अस्मिन्पक्षे पोष्ठपद्यामुपाकरणम् । शास्त्रान्तरदर्शनात् । उत्सर्जनस्य चापकर्षः । उत्सर्जने च कृते श्रावण्याः पाक्शुक्कपक्षेषु घारणाध्ययनं वेदस्य । कृष्णपक्षेषु व्याकः रणाद्यञ्काध्ययनम् । पुनः श्रावण्यामुपाकृत्यागृहीतस्य ग्रहणाध्ययनमिति ॥ ३ ॥

\* तिष्यः पुष्यः । तेन युक्ता पौर्णमासी तेषी । श्रावणीवत् । ताहशपौर्णमास्युपलक्षितपौषमा-सीयशुक्तपक्षस्य पुष्यात्पूर्वभाविन्यां रोहिण्यां नक्षत्रे निरमेदुत्सर्जनं क्षयोदित्यर्थः । तस्प्रशोगोऽि क्ष्मोक्त एमेति बीष्यम् ।

# निगमेष्वध्ययनं यर्जयेत् ॥ ४ ॥

निगमा विणक्पथाश्चत्वारो निर्गमनमार्गा वा । नियमेन गम्यते वेब्विति । तेषु सर्वे॰ प्रकारमध्ययनं वर्जयेत् ॥ ४ ॥

आनबुहेन श्रकुत्पिण्डेनोपलिप्तेऽधीयीत ॥ ५ ॥ अनबुत्संबन्धिना शकृत्पिण्डेनोपलिप्य निगमेऽप्यर्थायीत ॥ ५ ॥

क्ष्माने सर्वतः शम्याप्रासात् ॥ ६ ॥

रमशाने वाऽध्ययनं वर्जयेत्सर्वासु दिक्षु शम्याप्रासात् । पश्चमीनिर्देशादवीगिति गम्यते । शम्या क्षिष्ठा यावति देशे पति ततोऽवीगिति ॥ ६ ॥

ब्रामेणाध्यवसिते क्षेत्रेण वा नानध्यायः ॥ ७ ॥

यदा इमशानं ग्रामतया क्षेत्रतया वाऽध्यवसितं स्वीकृतं भवति तदानीं नानध्यायः । अध्येतन्यमेव ॥ ७ ॥

ब्रायमाने तु तस्मिन्नेव देशे नमधीयीत ॥ ८॥

तथाऽध्यवसिते गृहे रमशानं ज्ञायतेऽयं प्रदेश इति तदा तावत्येव प्रदेशे नाधीन यीत । न शम्यापासादवीक् ॥ ८ ॥

भ्यशानवच्छुद्रपतिती ॥ ९ ॥

शूक्षपतितसकाशेऽपि शम्यापासादवीं नाध्येयम् ॥ ९ ॥

समानागार इत्येके ॥ १०॥

एके मन्यन्ते समान एवागारे शूद्रपतिती वर्ज्यों न शम्याप्रासादिति ॥ १० ॥

श्रुद्रायां तु मेक्षणमतिमेक्षणयोरेवानध्यायः ॥ ११ ॥

श्रृद्वायां दु यदा परस्परं प्रेक्षणं भवति तदैवानध्यायो न समानागोरे न श्रम्या-प्रासादिति ॥ ११॥

तथाऽन्यस्याप स्त्रियां वर्णव्यतिक्रान्सायां मैथुने ॥१२॥

शृद्रव्यतिरिक्ताऽपि या स्त्री मैथुने वर्णव्यतिकान्ता नीत्रवर्णगामिनी तस्यामपि प्रेक्षणप्रतिप्रेक्षणयोरेवानध्यायः ॥ १२ ॥

ब्रह्माध्येष्यमाणो मलवद्वाससेच्छन्तंभाषितुं ब्राह्मणेन् संभाष्य

त्रया संभाषत संभाष्य तु तया ब्राह्मणेनैव संभाष्याधीयीतैवं तस्याः मजानिःश्रेयसम् ॥ १३ ॥

यो वेदमध्येष्यमाणो मलबद्वाससा रजस्वलया सह संभाषितुमिच्छति स पूर्व ब्राह्म णेन संमाष्य पश्चात्तया संभाषेत । संभाष्य च तया ब्राह्मणेनैन संभाष्याधीयीत । क्लिने सित भवति । एवं तस्या मलबद्वासस आगामिनी या प्रजा तस्या निःश्रेयसमम्युदयो भवति । प्रजाक्तपं वा निःश्रेयसं तस्या अपि भवति । प्रजानिःश्रेयसमिति वचनाद्वि-धवामिः संभाषणे नैतरकर्तन्यम् ॥ १३॥

#### अन्तःशवम् ॥ १४ ॥

अन्तः शबे मामे नाध्येतव्यम् । एतेनान्तश्चाण्डास्त्रिति व्याख्यातम् ॥ १४ ॥

#### अन्त्रवाण्डासम् ॥ १५ ॥

चण्डाल एव चाण्डालः । उभयत्र प्रथमा सप्तम्यर्थे । अन्ययीमानो ना निभक्त्यर्थे द्रष्टन्यः ॥ १९ ॥

अभिनिर्हतानां च सीम्न्यनध्यायः ॥ १६॥

यदा त ग्रवाः सीम्न्यभिष्टता मवन्ति तदा तत्रानध्यायः ॥ १६ ॥

संदर्शने चारण्ये ॥ १७ ॥

अरण्ये च यावति प्रदेशे शवश्चण्डालो वा दृश्यते तावत्यनध्यायः ॥ १७ ॥

तदहरागतेषु च ग्रामं बाह्येषु ॥ १८ ॥

माश्रा उग्रनिषादादयः परिपन्थिनः । तेषु च ग्राममागतेषु तदहरनध्यायः । तस्मि सहिन माध्येतन्यम् ॥ १८॥

अपि सत्सु ॥ १९ ॥

विद्याचरित्रादिभिर्महान्तः सन्तः । तेष्विप त्राममागतेषु तदहरनध्यायः ॥ १९ ॥ संधावनुस्तिनते रात्रिम् ॥ २० ॥

संधिः संध्या । तस्मिन्संधावनुस्तनिते मेघगार्जिते सति सर्वी रात्रिं नाधी-चीत ॥ २० ॥

वर्षतीविदम् ॥ २१ ॥

भन्यस्मिन्नधिकं वक्ष्यति ॥ २१ ॥

## निगमेष्वध्ययनं बर्जयेत् ॥ ४ ॥

निगमा विश्वक्षयश्चत्वारो निर्गमनमार्गा वा । नियमेन गम्यते वेष्विति । तेषु सर्वे॰ प्रकारमध्ययनं वर्जयेत् ॥ ४ ॥

आनदुहेन श्रकृत्पिण्डेनोपलिप्तेऽधीयीत ॥ ५ ॥ भनदुरसंबन्धिना शकृत्पिण्डेनोपलिप्य निगमेऽप्यर्थायीत ॥ ५ ॥

इनकाने सर्वतः शम्याप्रासात् ॥ ६ ॥

इमशाने वाऽध्ययनं वर्जयेत्सर्वासु दिसु शम्याप्रासात् । पश्चमीनिर्देशादर्वागिति गम्यते । शम्या क्षिष्ठा यावति देशे पत्रति ततोऽवीगिति ॥ ६ ॥

ग्रामेणाध्यवसिते क्षेत्रेण वा नानध्यायः॥ ७॥

यदा इमशानं ग्रामतया क्षेत्रतया वाऽध्यविसतं स्वीकृतं मवति तदानीं नानध्यायः । अध्येतव्यमेव ॥ ७ ॥

ज्ञायमाने तु तस्मिक्षेव देशे नमधीयीत ॥ ८॥

सथाऽध्यवसिते गृहे इमशानं ज्ञायतेऽयं प्रदेश इति तदा तावत्येव प्रदेशे नाभी-यीत । न शम्यापासादवीक् ॥ ८ ॥

ध्यशानवच्छ्द्रपतिती ॥ ९ ॥

शूक्षपतितसकाशेऽपि शम्यापासादवीक् नाध्येयम् ॥ ९ ॥

समानागार इत्येके ॥ १०॥

एके मन्यन्ते समान एवागारे शूद्रपतिती वर्ज्यों न शम्याप्रासादिति ॥ १० ॥

श्रद्भायां तु त्रेक्षणमतिनेक्षणयोरेवानध्यायः ॥ ११ ॥

श्रूदायां दु यदा परस्परं प्रेक्षणं भवति तदैवानध्यायो न समानागारे न श्रम्या-प्रासादिति ॥ ११॥

तथाऽन्यस्याप स्त्रियां नर्णव्यतिक्रान्तायां मैथुने ॥१२॥

त्र्व्यतिरिक्ताऽपि या स्त्री मैथुने वर्णन्यतिकान्ता नीचवर्णगामिनी तस्यामपि ् प्रेक्षणप्रतिप्रेक्षणयोरेवानध्यायः ॥ ४२ ॥

ब्रह्माध्येष्यमाणो पलबद्वाससेच्छन्तंभाषितुं ब्राह्मणेन संभाष्य

तया संभावत संभाष्य तु तया आद्याणेनेव संभाष्याधीयीतैवं तस्याः मजानिःश्रेयसम् ॥ १३ ॥

यो वेदमध्येष्यमाणो मलवद्वाससा रजस्वलया सह संभाषितुमिष्काति स पूर्व बाद्य णेन संमाष्य पश्चात्तया संभाषेत । संमाष्य च तया ब्राह्मणेनैव संमाष्याषीयीत । किमेवं सति भवति । एवं तस्या मलवद्वासस आगामिनी या प्रजा तस्या निःश्रेयसमम्युद्यो भवति । प्रजाक्रपं वा निःश्रेयसं तस्या अपि भवति । प्रजानिःश्रेयसमिति वचनाद्विर घवामिः संभाषणे नैतरकर्तन्यम् ॥ १३॥

#### अन्तःशवम् ॥ १४ ॥

अन्तः शवे ग्रामे नाध्येतव्यम् । एतेनान्तश्चाण्डास्त्रभिति व्याख्यातम् ॥ १४ ॥

#### अन्त्रयाण्डासम् ॥ १५ ॥

भण्डाल एव चाण्डालः । उभयत्र प्रथमा महत्त्वर्थे । अव्ययीभावो वा विभन्त्यर्थे द्रष्टव्यः ॥ १९ ॥

अभिनिर्हतानां च सीम्न्यनध्यायः ॥ १६॥

यदा त ग्रवाः सीम्न्यभिष्टता भवन्ति तदा तत्रानध्यायः ॥ १६ ॥

संदर्शने चारण्ये ॥ १७ ॥

अर्ण्ये च यावति प्रदेशे शवश्चण्डालो वा दृश्यते तावत्यनध्यायः ॥ १७ ॥

तदहरागतेषु च ग्रामं वाह्येषु ॥ १८ ॥

षाद्या उग्रनिषादादयः परिपन्थिनः । तेषु च ग्राममागतेषु तदहरनध्यायः । तस्मि जहिन माध्येतन्यम् ॥ १८ ॥

#### अपि सत्सु ॥ १९ ॥

विद्याचरित्रादिभिर्महान्तः सन्तः । तेष्वपि ग्राममागतेषु तदहरनध्यायः ॥ १९ ॥ संधावनुस्तनिते रात्रिम् ॥ २० ॥

संघिः संघ्या । तस्मिन्संधावनुस्तनिते मेघगार्जिते सति सर्वी रात्रि नाधी॰ चीत ।। २० ।।

# वर्षतीविदम् ॥ २१ ॥

भन्यस्मिन्धिकं वस्यति ॥ २१ ॥

## स्वमपर्यान्तं विद्यति ॥ २२ ॥

स्वप्नपर्यान्तम् । अन्त्यो दीर्घ उपान्त्यो व्हस्तः । विषयीसङ्घान्दमः । अपपाठो वा । संघी विद्युति सत्यां स्वप्नपर्यन्ता रात्रिमनध्यायः । न सर्वाम् । स्वप्नपर्यन्ता रात्रिः प्रहरावशिष्टा ॥ २२ ॥

एवं सार्यसंध्यायामुक्तम् । प्रातःसंध्यायामाह--

जपन्युषं यावता वा कृष्णां रोहिणीमिति शम्यामा ताद्विजानी-यादेतस्मिन्काले विद्योतमाने समदोषमहरनध्यायः ॥ २३ ॥

उषःसभीपमुपन्युषम् । तत्र विद्युति सत्यामपरेद्युः सप्रदोषमहरनध्यायः । प्रदोन षादूर्ध्वमध्येयम् । यावता कालेन शम्याशासादवस्थितां गां कृष्णामिति वा रोहिणीमिति वा विज्ञानीयात्तरिमन्काल उपन्युषे वा विद्योतमान इत्यन्वयः । रोहिणी गौरवणी । इतिशब्दप्रयोगे द्वितीया प्रयुज्यते । तत्रान्वयमकारिधन्त्यः ॥ २६ ॥

# दहे चापररात्रे स्तन।यित्नुना ॥ २४ ॥

रात्रेम्तृतीयो भागः सर्वोऽपररात्रः । तस्य त्रेषा विभक्तस्याऽऽद्योऽद्यो महारात्रः । तदन्तयो दहः । तरिमन्दहेऽपररात्रे स्तनियत्नुना निमित्तेन सप्रदोषमहरनध्यायः ॥२॥।

## ऊर्ध्वमर्धरात्रादित्येके ॥ २५॥

अर्धरात्रादृर्ध्वमनन्तररात्राविधिरित्येके मन्यन्ते । स्वपश्चस्तु दह एवेति ॥ २५ ॥
गवां चावरोधे ॥ २६ ॥

दस्युप्रभृतिभिरवरुद्धामु गोषु तःवन्तं काल्यमनध्यायः । अवरोधो प्रामान्निर्गमन-निरोधः ॥ २६ ॥

## वध्यानां च यावता इन्यन्ते ॥ २७ ॥

वधार्क्षाणां चोरादीनामवरोधो यावता कालेन ते हन्यन्ते यावन्तं कालमन-ध्यायः ॥ २७ ॥

पृष्ठारूढः पश्चनां नाश्वीयीत तावन्तं कालम् ॥ २८ ॥ इस्त्यश्वादीनां पश्चनां पृष्ठमारूढस्तत्राऽऽभीनः सन्नाशीयीत तावन्तं कालम् ॥२८॥ अहे:रात्रावमावास्यासु ॥ २९ ॥ ( ख॰ ९ )।

अमावास्यामु द्वावहोरात्री नाधीयीत । तासु च पूर्वेद्यश्चतुर्दशीषु । तथा च मनुः-अमावास्याचतुर्दस्यौ पौर्णमास्यष्टकासु चेति ॥ २९ ॥ (ख॰ ९ )।

# पातुर्मासीषु च ॥ ३०॥

चतुर्षु चतुर्षु मासेषु भवाश्चातुर्मास्यः । संज्ञैवा तिस्रणां पौर्णमासीत्राम् । यासु बादुर्मास्यानि कियन्ते । काः पुनस्ताः । फाब्यान्यापादीकार्तिक्यः । बातुर्मास्यास्ये यज्ञे तत्र भवे च संज्ञायामण् । चातुर्मासीषु च पूर्ववद्वावहोरात्रावनध्यायः। गौतमस्तु स्वशब्देः नाऽऽह- कार्तिकी फाल्गुन्याबाढी पौर्णमासीति । पौर्णमास्यन्तरे प्रतिपस्स व शासाः न्तरादनध्यायः । यथाऽऽहोराना — पर्वणीतिहासवर्जिनानां विद्यानामनध्यायः । प्रतिपत्स न चिन्तयेदिति । एवं चतुर्देशीवर्जने शास्त्रान्तरं मूछम् । तत्र याज्ञबस्क्यः-पश्चद्रयां चतुर्दश्यामष्टम्यां राहुसूतक इति ॥ ३० ॥

# वैरमणे गुरुष्वष्टस्य भौपाकरण इति ज्यहाः ॥ ३१ ॥

विरमणमुत्सर्जनम्। तदेव वैरमणम् । तस्मिन्वैरमणे । प्रथमान्तपाठे सप्तस्यर्थे प्रथमा । गुरुषु श्रश्चारादिषु संस्थितेब्बिति प्रकरणाद्रम्यते । अष्टकैबाष्टक्यमः । स्वार्थे व्यव्हः । आदी प्राप्ता वृद्धिर्मध्ये(र्न) कृता । उपाकरणमेवीपाकरणः । एषु निमित्तेषु ज्यहा अध्ययन-रहिताः । तत्र गुरुमरणदिनादारम्य व्यहाः । इतरेषु पूर्वेद्यरपरेद्युस्तस्मिश्च दिने नाषीयी-त । अत्र गीतमः--तिस्रोऽष्टकाश्चिरात्रमभितो वार्षिकमिति । उपाकरणाद्ध्वै प्रागु. त्सर्जनाद्यद्ध्ययनं तद्वार्षिकम् । तद्विभतन्तस्याऽऽदावन्ते च यत्कर्म क्रियते तन्नापि त्रिरात्रमित्यर्थः । औशनसे च व्यक्तम्-उपाकरणे चोत्सर्जने च व्यहमनध्याय इति । मानवे च व्यक्तम्-उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपणं रसृतामिति ॥ ११ ॥

## तथा संबन्धेषु क्वातिषु ॥ ३२ ॥

संनिक्कष्टा ये ज्ञातयो भ्रात्रादयस्तेष्वि मृतेषु व्यहमनध्यायः । ब्रह्मचारिणो विधि-रयम् । आशीचवतां तु बावदाशीचमनध्यायः शास्त्रान्तरसिद्धः । तत्र मनुः-

उमयत्र दशाहानि कुछेऽस्यानं न मुज्यते । दानं प्रतिग्रहो यज्ञः स्वाध्ययश्च निवर्तते ॥ इति ।

उमयत्र जनने मरणे च ॥ ६२ ॥

बातारे पितर्याचार्य इति दादशाहाः ॥ ३३ ॥

मात्रादितु मृतेषु द्वादशाहमनध्यायः । अयं विधिर्मृहस्थानामपि । केषियाबदाश्लीचं तावन्तं कालमितीच्छन्ति । नेति वयम् । अनध्यायप्रकरणात् ॥ १३ ॥

तेषु चौदकोषस्पर्धनं तावन्तं कालम् ॥ ३४ ॥

मात्रादिष्यभिकं तावन्तं कालमहरहः स्नानमपि कार्यं न केवलमनध्यायः ॥ ६४ ॥

अनुभाविनां तु परिवापनम् ॥ ३५ ॥

अनु पश्चाद्भृता जातां अनुमाबिनः । मृतापेश्चयाऽमुमाबिनोऽवरवयसस्तेषां परिवाः पनमपि भवति । परिवापनं केशानां कृत्तमम् । कृत्यच इति प्राप्तस्य णत्वस्य णेवि-भाषेति विकल्पः । अन्ये तु शावदुःखमनुमाबिनां सर्वेषां परिवापनिमच्छन्ति । अपरं साह—अनुमाबिन उदकाहीस्तेषां मरणे परिवापनिनि ॥ ३५ ॥

न समावृत्ता वपरेशन्यत्र विहारिण इत्येके ॥ ३६ ॥

विहारो यज्ञदीक्षा साऽस्यास्तीति विहारी । तस्मादन्ये ततोऽन्यत्र न समावृत्ताः धेपरित्रत्येके मन्यन्ते । स्वपक्षस्तु वपरिक्षेति ॥ ६६ ।। .

तत्र वपनस्यामक्कछत्वं गुणविधिना परिहारं च वक्तुं ब्राध्मणमुदाहरति— तथाऽप्युदाहरन्ति रिक्तो वा एषोऽनपिहितो यन्मु-ण्डस्तस्यैतदपिधानं याच्छिखेति ॥ ३७ ॥

रिक्तोऽन्तः शुन्यो घटादिः। सोऽनिपिहितः पिधानरहितो यादशम्तादश एष यन्युण्टो न्यम । तस्य रिक्तस्य पिधानमेतद्याध्छिखा नामिति । अनेन चैतद्दर्शितं निषेधशास्त्रं सह शिखया वमनप्रतिषेधपरमिति ।। ३७ ॥

कथं तर्हि सत्रेषु तु ।शिखाया वषनं वचनसामर्ट्यादित्याह्र— सत्रेषु तु यचनाद्वापनं शिखायाः ॥ ३८ ॥

गतः ॥ ३८ ॥

आचार्ये त्रीनहोरात्रानित्येके ॥ ३९ ॥

आवार्ये संस्थिते त्रीनहे।रात्रानध्ययनं वर्जयोदित्येके मन्यन्ते । स्वपक्षस्तु द्वादशाहः पूर्वोक्तः ॥ ३९ ॥

श्रोत्रियसप्स्थायामपरिवत्सरायामेकाम्,॥ ४०॥

श्रोत्रियं वक्ष्यति । तस्य संस्थायामपरिपूर्णबन्सरारां श्रुतायामेकां रात्रिमेकाद्दोरात्र-मध्ययनं वर्जयेत् । अत्र संस्थाश्रवणाद्धुर्वादिष्वपि सैव निमित्तम् ॥ ४० ॥

सब्रह्मचारिणीत्येके ॥ ४१॥

एके तु सब्रधचारिणो मरण इवमनन्तरोक्तमनध्यायमिच्छन्ति ॥ ४१ ॥ श्रोत्रियाभ्यागमेऽधिजिगाँसमानोऽधीयानो वाऽ नुक्राप्याधीयीताध्यापयेद्वा ॥ ४२ ॥

# १ गटेनः ] पहादेवदीक्षिक्षविराचितोज्ज्वलान्यास्त्र्यासमैतम् ।

श्रोत्रिय आगतेऽध्येतुकामःऽधीयानश्च तमनुज्ञाच्याधीयीत । अध्यापनमि श्रोत्रिये संनिहित एवमेव ॥ ४२ ॥

गुरुसंनिधौ चाधीहि भो इत्युक्त्वाऽधीयीताध्याः पयेद्वा ॥ ४३ ॥

गुरुसंनिधी विदेशो यदधीहि मो इत्येनमनुज्ञाप्याधीयीत । स्वयमाधार्यो गुरा वाचार्थेऽधीहि भो इत्यनुज्ञाप्याध्यापयेत् । गुरुश्चिष्ययोर्गुरावुभयोरप्यधीहि भो इति ॥ ४२ ॥

उभयत उपसंग्रहणमधिजिगाँसमानस्याधीत्य च ।। ४४ ॥

उमयतोऽध्ययनस्याऽऽदावन्ते चोपसंग्रहणं कर्तन्यम् । अध्येतुकामस्याऽऽदावधी-त्यान्ते ॥ ४४ ॥

> अधीयानेषु या यत्रान्यो व्यवेयादेतमेव शब्दमुः त्सृज्याधीयीत ॥ ४५ ॥

बहुवसनमतन्त्रम् । अधीयानेषु बा यत्रान्यो व्यवयाद्ध्येतृणामन्तरा गच्छे । सत्राधीहि मो इत्वेतमव शब्दमुत्सृज्योचार्यार्थार्यात । प्रत्येकमुपदेशादेकवसनम् । अधीयीरन्नित्यर्थः ॥ ४५ ॥

> श्वगर्दभनादाः सलावृत्वयेकस्रकोल्हकशब्दाः सर्वे वादितशब्दा रोदनगीतसामधब्दाश्च ॥ ४६ ॥

शुनौ गर्दमानां बहुनां नादः . बहुवचनिर्देशात् । सछावृकी वृकनास्यवान्तरमेदः । क्रोष्ट्रीत्यन्ये । छिक्कस्याविवक्षितत्वार्द्धमोऽपि ग्रहणम् । इन्द्रो यतीन्साछावृकेम्यः प्रायच्छंदित्यादिनिर्देशात् । सर्वन्नाऽऽदिस्वरो दीर्घः स एवायं विकृतः प्रयुक्तः । एक- सृक इत्येकचरः सृगाछः । उल्को दिवामीतः । एषां च शब्दाः । वादिनानि वादि- न्नाणि वीणावेणुमृदङ्कादीनि । तेपां च सर्वे शब्दा रोदनशब्दा गीतशब्दाः सामश्र- ब्दाश्च । एते श्रूयमाणा अनस्यायहेतवः ॥ ४६ ॥

शास्त्रान्तरे च साम्नामनध्यायः॥ ४७॥

बेदास्तरसकाको साम नाब्येयम् । गीतिषु सामाख्या त्योगाह्रेदोऽपि सामी-व्यते ॥ ४७॥

सर्वेषु च श्रब्दकर्ममु यावता वा संस्मृज्येरन् ॥ ४८ ॥

आक्रोशपरीशदेषु सर्वेषु च शब्दकर्ममु अनध्यायः । यावता वाऽध्यवनशब्देन संबन्धं गच्छेरन् ॥ ४८ ॥

छर्दियित्वा स्वमपर्यन्तम् ॥ ४९ ॥

वमनं कृत्वा स्वप्नान्तं यावत्तावन्नाधीयीत ॥ ४९ ॥

सर्विर्वा माश्य ॥ ५० ॥

अथवा सर्विः पाइयाधीयीत ॥ ५० ॥

प्तीगन्धश्र ॥ ५१ ॥

प्तीगन्धो दुर्गन्धः । स चोपलम्यमानोऽनध्यायहेतुः ॥ ५१ ॥

भुक्तं चाऽऽत्मसंयुक्तम् ॥ ५२ ॥

यस्पकं काल्रपाकेनाम्लं जातं श्क्तम् । तद्भुक्तं यावता काल्रेनाऽऽस्मसंयुक्तं स्वोदरस्य-मजीर्गे यावद्यावत्तद्वुगुण उद्गारो वा तावदनध्यायहेतुः ॥ ९२ ॥

मदोषे च भुक्त्वा नाधीयीत ॥ ५३ ॥

तेनाधीत्येव मुझीत ॥ ९३ ॥

मोदकयोश्र पाण्याः ॥ ५४ ॥

भुक्स्वेत्येव । भुक्त्वा यावत्त्रोदको पाणी आदौँ, तावनाधीयीत । केचिद्धक्स्वेति मामुवर्तयन्ति ॥ ९४ ॥

वेतसंक्लुतं चात्रं भुक्त्वा समदोषमहरनध्यायः ॥ ५५ ॥

यो मृतोऽसपिण्डीकृतः स प्रेतः । तदुदेशेन दत्तमनं भुन्त्वा सप्रदोषमहर्नाधीधीत । प्रदोषादुध्वै न दोषः । अत्र मनुः---

> याबदेकानु देष्टस्य गम्धालेषश्च तिष्ठति । विमस्य विदुषो देहे ताबद्धस्य न कीर्तयेत् । इति ॥ ५५ ॥

> > भा च विपाकात्।। ५६ ॥

यदि तावता कालेन तदलं विपक्षं जीणी न भवति तदाऽऽविपाकाच्य नाधीयीत ॥ ९६ ॥

# अभादिन तु पर्यवद्ध्यात् ॥ ५७ ॥

मीर्णेऽजीर्णे च तस्मिनश्राद्धेनानेन पर्यवद्ध्यात् । तस्योपर्यश्राद्धमनं भुर्झिते। स्युक्तं मवति । केचिदत्राश्राद्धेति वचनात्पूर्वत्रापि प्रेतानमिति श्राद्धमात्रं विविधिः मन्यन्ते ॥ ९७॥

# ३ पटछः ] महादेवदीक्षितविरचितोज्ज्वस्नाव्याख्यासमेतम् ।

# काण्डोपाकरणे चामातृकस्य ॥ ५८ ॥

काण्डोपाकरणं काण्डव्रतादेशनम् । तस्मिकहिन अमातृकस्यात्रं भुक्त्वा समदोषमहरः मध्यायः । अपर आह— भुक्त्वेति नानुवर्तते । तथा चोत्तरत्र भुक्त्वाग्रहणं काण्डोपाः करणेऽपातृकस्य माणवकस्य सन्नदोषमहरनध्याय इति । एतेनोत्तरं व्याख्यातम् ॥५८॥

### फाण्डसमापने चापितृकस्य ॥ ५९ ॥

काण्डसमापनं व्यविसर्गः ॥ ५९ ॥

मनुष्यप्रकृतीनां च (ख०१०)। देवानां यज्ञे भुक्त्वेत्येके ॥ ६०॥

मनुष्या भृत्वा प्रकृष्टिन तपता ये देवाः संपन्नास्ते मनुष्यप्रकृतयो देवाः । बाह्मे पुराणे कुवरनन्दीश्वरकुमारादयः । तेषां यज्ञे तत्प्रीत्यर्थे बाह्मणभोजने भुक्त्वा सप्रदोषः महरनध्याय इत्येके मन्यन्ते । मनुष्यमुखदेवेष्विज्यमानेष्वित्यन्ये ॥ ६०॥

प्रेतसंक्लक्षमित्यस्यापवादमाह—

पर्युषितेस्तण्डुळॅराममांसेन च नानध्यायः ॥ ६१ ॥

पर्युषिता राज्यन्तरिताः प्रतिप्राह्माः । प्रतिगृहीतेषु तण्डुलेषु अद्य पक्तवा भुज्यमानेषु नानध्यायः । तथाऽऽममांमेन तदहर्भक्षितेन नानध्यायः । पर्युषितेनेन्यन्ये । पर्युषिते रिति वचनात्तदहर्भुक्ताः सप्रदोषमहरनध्यायः ।) ६१ ॥

## तथौषधिवनस्पतिमुलफलैः ॥ ६२ ॥

भोषिग्रहणेन बीहरो गृह्यन्ते । वनस्पतिग्रहणेनानि वृक्षप्रहणम् । तेषां मूछैः फर्छैः सुरणादिभिः पक्तैरपकैश्च तदहर्भाक्षतिरपि नानध्यायः ॥ ६२ ॥

यस्काण्डमुपाकुर्वीत यस्य चानुवाक्यं कुर्वीत न तत्तदहर्यायीत ॥ ६३ ॥

यस्मिन्नहानि यत्काण्डमुपाकृतं न तत्त्वदृहरधीयीत । अहरित्यहोरात्रोपछ । क्षणम् ॥ ६२ ॥

> उपाक्षरणसमापनयांश्च पारायणस्य च नां विद्याम् ॥ ६४ ॥

अनेकवेदाध्यायी यदैकवेदस्य पारायणं कुरुते तदा तस्य पारायणस्य ये उपाकर-णोत्सर्जने तयोः कृतयोस्तां विद्यां तदहर्नाधीयीत । उक्तं मृद्ये पारायणाविधानातिदे-रोव । तां विद्यामिति वचनाद्विद्यान्तगध्ययने न दोषः ॥ १४॥

# वायुर्घोषवान्भूमौ वा तृणसंवाहो वर्षति वा यत्र धाराः प्रवहेत् ॥ ६५ ॥

घोषवान् कर्णश्रावः । भूमाववस्थितानि तृणानि संवाह्यति उत्सिप्य गम-यतीति तृणसंवाहः । वर्षति वा देवे घाराः धवहेत् सिपेत् । यत्र देश एवंविघो वायु. स्तत्र तावन्तं कालं नार्धायीत । अत्र मनुः— कर्णश्रावेऽनिके रात्रौ दिवा यां(पां)। सुसमूहन इति ॥ १९ ॥

उत्तरे हे सूत्रे ।निगदासिद्धे —

ब्रामारण्ययोश्च संधी महापर्थ च गतो विशोष्य च समध्ययनं तदहः ॥ ६६ ॥

यदा सहाधीयानाः कारणवद्यास्त्रवसेयुः के(कदा)चिच्चाऽऽचार्येण संगतास्तदा सम्ब्रध्ययनं सहाधीयमानं तदहर्नाधीयीत । विप्रोपितानां पुनर्यदहर्भेष्टनं तदहर्नाधीयीते स्थन्ये ॥ ६६ ॥

# स्वैरिकर्मसु च ॥ ६७ ॥

नाधीयीतेत्येव ॥ ६७ ॥

तत्रोदाहरणम्---

यथा पादमक्षालनोत्सादनावलेखनानुलेपनानीति तावन्तं कालं नाधीयीताध्यापयेद्वा संध्योः ॥६८॥

स्वैरिकर्मसु सावन्तं कालमध्ययनमध्यापनं च वर्जयेत् । ज्योतिषोर्दर्शनादुमे संध्ये सयोः । तावन्तं कालं नाधीयीताध्यापयेद्वा । एवमुत्तरत्राप्यनुवृत्तिः ।। ६८ ॥

उत्तरे द्वे सुत्रे निगदासिद्धे-

तथा वृक्षसमारूढोऽप्सु वाऽवगाढो नक्तं चापावृत्ते दिवा चापिहिते ॥ ६९ ॥

विवृतं द्वारमपावृत्तम् । तत्र नक्तं नाधीयीत । संवृतं द्वारमिपिहितम् । तत्र दिवा नाधी । थीत ॥ ६९ ॥

अविद्वितमनुवाकाध्ययनभाषादवासन्तिकयोः ॥ ७० ॥

वासन्तिको वसन्तोत्सवः । स वैत्रे मासि शुक्तत्रयोश्यां भवति । आषादशरूनि नापि तस्मिन्मासे कियमाणस्तादशः कश्चिदिन्द्रोत्सवादिर्विवासितः । तयोस्तद्हरमुवाकः

ध्ययनमिविहितम् । अनुवाकप्रहणान्त्यूने न दोषः । अपर आह——अनुवाकप्रहणान्मन्त्र-ब्राह्मणयोरेव प्रतिषेधो नाङ्गनामिति ॥ ७०॥

#### नित्यपश्चस्य चाविधिना ॥ ७१ ॥

नित्यं प्रश्नाध्ययनं यस्य स नित्यप्रश्नो ब्रह्मयज्ञः। तस्याविधिना । उक्तविधेरन्यो विधिरविधिः। तेनाविधिना । वक्ष्यमाणप्रकारेण विधिनाऽनुवाकाध्ययनं विहितम् । यद्यपि नित्यं ब्रह्मयज्ञाध्ययनं तथाऽपि केर्नाचदङ्गेन विना न कर्तव्यम् । तेन विस्मृत्य प्रातराशे कृते प्रायश्चित्तमेव न ब्रह्मयज्ञः । स्नातकव्रतलेपेऽपि प्रायश्चित्तमेयाजनम् ॥ ७१ ॥

तस्य विधिः ॥ ७२ ॥

तस्य नित्यप्रश्नस्य विधिरुच्यते ॥ ७२ ॥

अकृतमातराञ्च उदकान्तं गत्वा प्रयतः शुची देशे स्वाध्यायमधीयीत यथाध्यायमुत्सृजन्वाचा ॥ ७३ ॥

अकृतपातराञ्चोऽकृतदिवाभोजनः । उदकान्तमुदकसमीपं गत्वा प्रयतः स्नानमार्जनाः दिना शुद्धः शुनौ देशे प्राच्यामुदीच्यां प्रागुदीच्यां दिश्यच्छिदिदेशेऽघीयीत यथाध्ययः नमुत्मृजन् यथापाठमनुसङ्गमुत्सृजन्नादित आरम्य प्रथमादिष्वहःसु अधीयीत । द्वितीः यादिषुत्मृज्य ततः परमधीयीत । वाचोचैरित्यर्थः ॥ ७३ ॥

मनसा चानध्याये ॥ ७४॥

अनध्याये च मनसाऽधीयीत नित्यम्वाध्यायम् ॥ ७४ ॥

विद्युति चाभ्यग्रायां स्तनयित्नावपायत्ये पेतान्ने नीहारे च मानसं परिचक्षते ॥ ७५ ॥

विद्युति अम्यग्रायामविरतायाम्। स्तनयित्नौ चाम्यग्रे । अश्रायत्य आत्मनोऽश्रुवि-भावे । प्रेतान्ने च भुक्ते । नीहारे नीहारो हिमानी तिस्मिश्च वर्तमाने । मानसमनन्तरोक्त-मध्ययनं परिचक्षते वर्तयन्ति ॥ ७५ ॥

श्राद्धभोजन एवेन्येके ॥ ७६ ॥ एक आचार्याः श्राद्धभोजन एव मानसं परिचलते न विद्युदादिषु ॥ ७६ ॥ विद्युत्स्तनयित्नुईष्टिश्चापनी यत्र संनिपतेयुक्तयहः मनध्यायः ॥ ७७ ॥ अपतौँ यथा-यस्मिन्देशे यो वर्षकालस्ततोऽन्यत्रापर्तुः। तत्र यदि विद्युदादयः संनिः पतेयु समुक्षिताः स्युस्तत्र व्यहमनध्यायः॥ ७७॥

# यावद्व्युद्का भूमिरित्येके ॥ ७८ ॥

यावता कालेन भूमिर्विगतोदका भवति तावन्तं कालमनध्याय इत्येके मन्न्यन्ते ॥ ७८ ॥

## एकेन द्वाभ्यां वे तेपामाकाळम् ॥ ७९ ॥

विद्युदादीनां मध्य एकेन द्वाभ्यां वा योग आकारुमनध्यायः। परेद्युरागतस्य कास्रस्य प्राप्तिपर्यन्तमित्यर्थः॥ ७९॥

मूर्याचन्द्रमसोग्रेद्दणे भूमिचल्लनेऽवस्वान उरकायाः मग्न्युत्पाते च सर्वासां विद्यानां सार्वकालिकमाः कालम् ॥ ८० ॥

सूर्याचन्द्रमसोरिति वचनं नृहस्पत्यादिनिवृस्यर्थम् । भूभिचलने भूमिकम्पे । अव. स्वाने निर्घाते । उल्कायामुल्कापाते । अम्युत्पाते प्रामादिदाहे । एतेषु सर्वासां विद्यानां

अङ्गानि वेदाध्यत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या द्येताश्चर्त्दश ॥

इत्युक्तानां सार्वकााल्रिकमृतौ चापतौ चाऽऽकालमनध्यायः । अत्र सर्वासामिति वचना-दन्यत्र बेदानामेव पतिषेधः । अङ्गानामपीत्यन्ये ॥ ८० ॥

#### अभ्रे चापर्ती ॥ ८१ ॥

अपर्तावभ्रं दरयमानं यावद्दरयते तावत्कालमनध्यायः ॥ ८१ ॥

सूर्याचन्द्रवसोः परिवेष इन्द्रधनुषि प्रतिसूर्यमत्स्य-[श्र] वाते पूर्तीमन्धे नीहारे च सर्वेष्वेतेषु तावन्तं कालम् ॥ ८२ ॥

एवं परिवेषादिष्विप योजयम् । अन्नापि नृहस्पत्यादिपरिवेषे न दोषः । इन्द्रधनुः प्रसिद्धम् । सूर्यसमीपे तदाक्वतिः प्रतिसूर्यः । मन्द्रयः पुच्छवन्नक्षत्रम् । समाहारद्वेद्वे छान्दसो छिङ्कच्यत्ययः । सर्वेष्वेतेषु वातादिषु च न्निषु तावत्काछमनध्ययनम् । वाते षोषविते । पूर्तीगन्ये दुर्गन्थे । नीहारे हिमान्याम् । वातादिग्रहणं पूर्वेक्तानां श्वर्गर्दमादीनामुपछक्षः णम् । पुनरिह विधानं तावत्काछमिति विधाद्यम् । अत्रैव गर्दमादिग्रहणे कर्तन्ये पूर्वः पाठस्य विन्त्यं प्रयोजनम् ॥ ८२ ॥

मुहुर्त विरते बाते ॥ ८३ ॥

वाते दु घोषवति विश्ते मुहूर्तमनध्यायः । द्वे नाहिके मुहूर्तः ॥ ८२ ॥ सक्काह्यस्यामेकस्टक इति स्वप्नपर्यन्तम् ॥ ८४ ॥

तावत्कालमित्यस्य।पबादोऽयम् ॥ ८४ ॥

नक्तं चारण्येऽनग्नावहिरण्ये वा ॥ ८५ ॥ रात्रावाञ्गवाजेते हिरण्यवर्जिते वाऽरण्ये नाधीयीत ॥ ८५ ॥ अननुकं चापतौं छन्दसो नाधीयीत ॥ ८६ ॥

उत्सर्जनाद्ध्वमुशकरणाद्वीगपर्तुः । तत्र च्छन्दसी नान्कमंशमपूर्व नाधीयीत । महणाध्ययनमपत्ती न कर्तव्यम् । यद्यपि तैष्यां पौर्णमास्यां रोहिण्यां वा विरमेदित्युक्तं तथाऽपि कियन्तं कार्च तद्विरमणं कस्याध्ययनमित्यपेक्षायामुच्यते । एतावन्तं कार्च महणाध्ययनं न कर्तव्यम् । धारणाध्ययने तु न दोषः । तथा छन्दम इति वचना-दक्कानां महणेऽपि न दोषः ॥ ८६ ॥

#### मदोषे च ॥ ८७॥

प्रदोषे चाननूकमृतावि नाधीयीत । मासं प्रदोषे नाधीयीतेत्येततु धारणाध्ययन-स्यापि प्रतिषेधार्थम् । अपर आह—यस्यां रात्रौ द्वादशी त्रयोदशी च मिश्रे भवत. स्तस्यां प्रदोषे नाधीयीताननूकमनुकं चर्तावपर्ती चैप आचार इति ॥ ८७ ॥

सार्वकालिकमान्नातम् ॥ ८८ ॥

आम्नावमधीतं न सार्वकालिकम् । अपतौं प्रदेशे च सर्विस्मन्कालेऽनध्यायः ॥८८॥

यथोपाक्कते नानुवाकानावेवमपतौ कल्पानां यथोक्तमन्यदत्तः(तः) परिवत्सु ॥ ८९ ॥ ( स्व० ११ )।

इति सत्यापाढिहरण्यकेशिश्रोतसूत्रे (धर्मसूत्रापरपर्याये) पद्विश्वश्रे नृतीयः पटलः ॥

अत एतस्मादनध्याचप्रकरणादन्यदनध्यायनिमित्तं परिषत्सु मानवादिधर्मशास्त्रेषु यथोक्तं द्रष्टव्यम् । तत्र वासिष्ठः —िद्विद्यहपर्वतप्रपानेषु फल्रहविरपांसुवर्षेष्याकाल्कि. मिनि । यमः—

श्लेष्मातकस्य च्छायायां मधुकस्य तथाऽप्यघः । कदाचिद्रि नाध्येयं कोविदारकपित्ययोः ॥ संप्रामोद्यानदेवसमीपेषु नाषीयीत ॥ ८९ ॥ (स्त॰ ११) । इति श्रीमन्महादेवदीक्षितविरिचतायां हिरण्यकेशिषर्मप्रश्नन्याख्यायाः मुज्जवलायां पिंदुशपश्चे तृतीयः पटलः ॥

भय चतुर्थः पटलः।

तपः स्वाध्याय इति हि ब्राह्मणम् ॥ १ ॥

योऽयं नित्यस्वाध्यायः सः, कृच्छ्चान्द्रायणादिस्रक्षणं तपो यावत्फर्नं साधयति तावत्फर्नं साधयति ।। १ ॥

तत्र श्रुयते स यदि तिष्ठकाभीनः शयानो वा स्वाध्यायमधीते तप एव तत्तप्यते तपो हि स्वाध्याय इति ॥ २ ॥

तत्र ब्राह्मणे स यदि तिष्ठिकित्यापत्करूपः श्रूयते । तत्र दर्भाणां महदुपस्तीयापस्यं कृत्वा प्राङ्गासीनः स्वाध्यायमित्यादिर्मुख्यः करूपः । स यदि तिष्ठक्तासित्वा ब्राह्मण एवोक्तः । इह पुनरासीनवचनं यथाकथंचिदासीनार्थम् । सर्वथाऽप्यधीयानस्तप एव सत्तप्यत इति ब्राह्मणार्थः । मनुरप्याह—

आहैव स नखाग्रेम्यः परमं तप्यते तपः । यत्स्रम्व्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥ इति । स्रमीति स्वैरं दर्शयति । एवं कर्तृनियमो नाऽऽपद्यतीवाऽऽदरणीय इति ॥ २ ॥ उत्कालेऽप्याह-—

> अथापि वाजसनेयिब्राह्मणं ब्रह्मयज्ञो ह वा एष यत्स्वाध्यायस्तस्यैते वषट्कारा यत्स्तनयति यद्वि-द्योतते यद्वस्फूर्जाते यद्वातो वा वाति तस्मात्स्त-नयति विद्योतमाने वाऽवस्फूर्जिति वाते वा वाय-त्यधीयीतैव वषट्काराणामच्छंबटकारायति विज्ञा यते ॥ ३ ॥

अथापि अपि च स्वाध्यायो नाम यदेष ब्रह्मयज्ञः। ब्रह्म वेदस्तत्साघनो यागः। यथा दर्शपूर्णमासादयः पुरोडाशादिसाघनाः। हवैशब्दौ प्राप्ताद्धं द्योतयतः। तस्य यज्ञस्यैते

स्तनियत्न्वाद्यः । वषट्कारदर्शनात् वायतीति वै शोषण इत्येतम्य रूपम् । यथाऽऽर्दः पदेश: शुष्को भवति तथा बायतीत्यर्थ: । यस्मादेते वषट्कारास्तस्मात्स्तननादिष्त्र न्।-ध्यायनिमित्तेषु सत्स्वप्यधीयीतेव न पुनरनध्याय इति नाधीयीत । किमर्थम् । वपट्का-राणामेतेषामच्छंबट्कारायाव्यर्थत्वाय । अन्यया वषट्कारा एते व्यर्थाः स्यः । ततश्च यथा होत्रा वषट्कृतेऽध्वर्युर्जेहुयात्ताद्दगेव तत्स्यात् ॥ ३ ॥

तस्य शाखान्तरं वानयसमाप्तिः ॥ ४ ॥

तस्य वाजसनेथित्राह्मणस्य शास्त्रान्तरं वात्र्यसमाधिर्भवति । न तावता पर्यव-सानम् ॥ ४ ॥

तदेव शाखान्तरं पठाते-

अथ यदि वातो बा बायारस्तनयेद्वा विद्यातित वा स्फुर्जेंद्वेकां वर्धभेकं वा यज्ञरेकं वा सामा-भिन्याहरेज्रभेवः स्वः सत्यं तपः श्रद्धायां जुहोः मीति चैनत्तेना हैवास्यतदहः स्वाध्याय उपाप्तो भवति ॥ ५ ॥

अन्त इति शब्दोऽध्याहार्यः। बातादिषु मत्स एकामुचमबीयीत प्राप्त प्रदेशे। यज्ञें-दाध्ययन एकं यजुः । सामवेदाध्ययन एकं साम । सर्वेषु वा वेदेषु भूर्भुवःस्वरित्यादिकं यजुरिभव्याहरेत्। न पुनर्थयापूर्व प्रश्नमात्रम् । तेनैतावताऽध्येतुस्तदहस्तस्मित्रहनि स्वाध्याय उपाप्तो भवति स्वीकृता भवति। अवीतो भवतीत्यर्थः। केचिद्धभूतःस्वारित्याः दिकं ब्राह्मणं नामाध्ययनविषयं मन्यन्ते न सार्वित्रिकम् ॥ ९ ॥

करमात्युनर्वानसनेथित्राह्मणस्योदाह्वे शाखान्तरे वाक्यपरिसमाप्तिरवसायते न पुनर्थयाश्रुतमात्रं गृह्यते तत्र।ऽऽह-

एवं सत्यार्थसमयेनावित्रतिपिद्धम् ॥ ६ ॥

एवं सति एवं वाक्यपश्सिमाधावाश्रीयमाणायामार्यसमयेनाऽऽयीः शिष्टा मन्वादयः स्तेषां समयो व्यवस्था तेनाविर्नातिषद्धं भवति । इतस्था विश्रतिषिद्धं स्यात् ॥ ६ ॥

कथम्-

अध्यायानध्यायानस्यपदिश्वान्ति तदनर्थकं स्याद्वान असनेयिब्राह्मणं चेदवेक्षेत् ॥ ७ ॥

आर्थाः स्वाध्यायमनध्यायं चोपदिशान्ति । तदुपदेशोऽनर्थकः स्याद्यदि वानसनीयिः त्राद्मणं यथाश्चतमवेक्षेताध्येता ॥ ७

आहानर्थकमेव तदस्तु । श्रुतिविरोधात् । तत्राऽऽह-आर्थसमयो सगृक्षमानकारणः ॥ ८ ॥

योऽयमध्यायानध्यायमये विषय आर्यसमयो न तत्र किंबिस्कारणं गृह्यते। यथा वैसर्कनीयं वासोऽध्वर्यवे ददातीति । अगृह्यमाणकारणश्चाऽऽयसमयः श्रुत्यनुमानद्वारेण प्रमाणम् । अतो वाक्यपरिसमाि ६ व युक्ता । एवं वाजसनेवित्राह्यणस्यापि नात्यन्तवाधः ।
अनध्यायोपदेशस्यापि प्रभूताध्ययनविषयतयाऽर्थवन्त्वामिति । अगृह्यमानकारण इति
णत्वाभावश्चान्दसः । का पुनरसी रस्तिर्या अद्ययक्तेऽध्यनध्यायमुषदिशति । मानवे
तावद्विपर्ययः श्रूयते—नेत्येके नार्त्यनध्यायो अद्यसत्रं हि तत्स्मृतामिति । सामान्येनाः
नध्यायो अह्ययक्तादन्यत्र चरितार्थः । तस्मात्तादशी स्मृतिर्भृग्वा ॥ ८ ॥

एवं तर्ह्याग्नेहोत्रादिष्वपि मन्त्राणामनध्यायः प्राप्नोति नेत्याह-

बिद्यां प्रत्यनध्यायः श्रूयतें न कर्मयोगे मन्त्राणाम् ॥९॥

विद्यां वेदानामध्ययनं प्रस्यनध्यायः श्रूयते न पुनः कर्मयोगे । हेतुः । अर्धान्तरं हि कर्मणि प्रयोगो मन्त्राणाम् । नापूर्वप्रहणार्थमध्ययनम् । पारायणाध्ययनमध्येऽनध्यायाः गमे मवति न वेति चिन्त्यम् । एवं रुद्यादिजवेऽपि ॥ ९ ॥

कथं पुनरार्थसमयः प्रमाणं यावता न तेषामतीन्द्रियेऽर्थे ज्ञानं संभवति । तत्राऽऽह-ब्राह्मणोक्ता विधयस्तेषामुरसम्भः पाठाः ॥ १० ॥

अध्येतृदीर्बस्यात् ॥ १०॥ कथं तर्हि तेषामास्तित्वम्---

मयोगादनुमीयन्ते ॥ ११ ॥

प्रयोगः स्मृतिनिबन्ध[न] मनुष्ठानं च । तस्माद्भाक्षणान्यनुमीयन्ते मन्वादिभिरूपछङ्यानीन ति । कथमपरभा स्मरेयुरनुतिष्ठेयुर्वा संभवति च तेषां चेदसंयोगः ॥ ११ ॥

अथ प्रसङ्गादुपस्यतिरुच्यते---

यत्र तु मीत्युपलन्धितः प्रवृत्तिर्न तत्र शास्त्रपस्ति ॥ १२ ॥ यत्र तु मातुलसुतापरिणयनादौ प्रीत्युपलन्धितः प्रवृत्तिर्न तत्रोत्सन्नपाटशास्त्रप्रा-धानां श्रुतिमूलत्वं युक्तम् ॥ १२ ॥

ताहराप्रमाणभित्याह-

सदनुवर्तपानो नरकाय राध्यति । १३॥

ता अपन्मृतीरनुवर्तमानन्तदुक्तं कर्म कुर्वाणो नरकाय राध्यति । कल्पत इत्यर्थः ॥ १३॥ अथेदानीं प्रत्यक्षबाह्मणोक्ता एव केचिद्विचयो व्याख्यायन्ते तेषामपि न्मार्तेष्वनुप्रवेश्यार्थम् । तेन तद्विकमे स्मार्तितिकपनिमित्तमेव प्रायश्चित्तं भवति —

# अथापि ब्राह्मणोक्ता विश्वयस्तेषां महायज्ञा महा-सत्राणीति संस्तुतिः॥ १४॥

अत्रापि स्मृतिम्लानि ब्राह्मणानि प्रत्यसाणि टर्यन्ते तहस्तत्रापि श्रुतिम्लमनुमीयते इत्यर्थः । तेषां वश्यमाणाना महायद्गा इति संस्तुतिः । स्वाध्यायबाद्मण आरण्यकादौ संस्तुतिग्रहणेन संस्तुतिमात्राभिदं नामचयं धनातिदेशार्थाभिति दर्शयति । तेन महायद्गेषु सोमयागेषु ये धर्मा न ज्येष्ठआतरमन्तिरत्यसोभेन यष्टव्यभित्याद्या ये च महासत्रस्य गवामयनस्य धर्मा इष्टप्रथमयद्गानामधिकार इत्येवमाद्यस्त उभय एवं वश्यमाणेषु पद्म- महायद्गेषु न भवन्ति ॥ १४ ॥

अहरहर्भूतविलिमेनुष्येभ्यो यथासिकदानं (ल• १२) । देवेभ्यः स्वाहाकार आकाष्ठात् वितृभ्यः स्वधाकार ओदपात्रात्स्वाध्याय इति ॥ १५॥

वैश्वदेवे वहश्यमाणेन बिल्हरणप्रकारेण मृतस्योऽहरहर्बाल्डिय एप मृतयज्ञः । मनुष्यम्यश्च यथाज्ञक्ति दानं कर्तत्यमेष मनुष्ययज्ञः ( १५० १२ ) । देवस्यः स्वाहाकारेण प्रदानमाकाष्ठात् । अशनीयामावे काष्ठमपि तावदेयं वैश्वदेवाक्तप्रकारेण । एप देव. यज्ञः । केचिद्वेश्वदेवाहुतिस्यः एउस्मृतािममा मन्यन्ते । देवस्यः स्वाहति मन्त्रमिच्छन्ति । वयं तु न तयेति गृद्ध एवायोचान । केचिदाहुत राकाष्ठादिति वचनाददनीयामावेन मोजनलेपेऽपि ययाकयंचिद्वेश्वदेवः कर्तत्यः पुरुषः संस्कारस्वादिति । अपरे त्वज्ञनीयसंस्कार इति वदनते मोजनलेपे वेश्वदेयो न कर्तत्यः पुरुषः इति हिथताः । तिचिन्त्यम् । पितृस्यः स्वयाकारेण प्रदानमोदपात्रात् । अन्नाद्यमाव उदपात्रमपि तावदेयम् । पात्रप्रहणात्मह पात्रेण देयम् । एप पितृयज्ञः । स्वाध्याय-स्तस्य विधिरित्यारस्योक्तो नित्यस्वाध्यायः । एप क्षापित्रः । इतिशब्दः समाधो । इत्येते महायज्ञा इति । न चायमुपदेशक्रमोऽनुष्ठान उत्युज्यते । अनुष्ठानं तु ब्रह्मयज्ञो देवयज्ञो मृत्यज्ञः (पितृयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति ॥ १५ ॥

प्जापसङ्गादाह--

पूजा वर्णज्यायमां कार्यो॥ १

वर्णतो यो ज्यायान्त्रशस्त्रतरो मवति तस्यावरेण पूजा कार्या । अध्वन्यनुगमना-दिका । उत्सवेषु गन्धमाल्यादिका ॥ १६ ॥

#### वृद्धतरणां च ॥ १७ ॥

सजातीयानामिष पूजा कार्यो । तर्रानिदेशाद्विद्यावयःकर्मभिर्वृद्धानाम् । हीनानामप्रीन् त्येके । तथा च मनुः — शुद्रोऽपि दशमीं गत इति पूजा कार्येत्युक्तम् ॥ १७ ॥

ताद्विरोधिहर्षी वर्ज्य इत्याह-

हृष्टो द्र्पति हृप्तो धर्ममतिकामाति धर्मातिकमे खलु पुनर्नरकः ॥ १८ ॥

अभिमतलाभादिनिमित्तश्चित्तविकारो हर्षः । तद्युक्तो हृष्टः । स द्र्पति । द्र्गों गर्वोऽ. भिमानः । द्रप्तो धर्ममितिकामिति । पूज्यपूजनादिकं प्रतिस्तब्धस्तात् । खलुशब्दो वा-क्यालंकारे । धर्मातिकमे पुनर्नरको भवति निरयं प्रतिपद्यते । तस्माद्धर्मातिकममूल्यमूतो हर्षो न कर्तव्यः । यद्यपि भृतदाह्रीयेषु द्रोपेषु वर्जनीयेषु हर्षो विवर्ज्यते तथाऽपीह विशेषेण हर्षवर्जनार्थोऽयं समारम्भः । योगाङ्कत्वाद्वस्थमाणस्य ॥ १८ ॥

# न समावृत्ते समादेशो विद्यते ॥ १९ ॥

समावृत्तशिष्यं प्रत्याचार्येण समादेशो न देय इदं त्वया कर्तव्यामिति । यथा समा-वृत्तदशायां दीयते उदकुम्भमाहरेति । नौर्मात्तिके स्वेच्छया करणे न प्रतिवेधः ॥ १९॥

> ॐकारः स्वर्गद्वारं तस्माद्वसाध्येष्यमाण एतदाः दि प्रतिपद्येत ॥ २०॥

ओंकारः प्रणवः स्वर्गद्वारामिति यथा द्वारेण गृहाम्यन्तरं प्राप्यते तथा तेन स्वर्गः। तस्माद्वद्य वेदं स्वर्गसाधनमध्येष्यमाण एतदादि अनाम्नातमपि ॐकारमादौ कृत्वा प्रतिपद्येत ऋमेताध्येतुम् ॥ २० ॥

विकथां चान्यां कृत्वैव लोकिक्या वाचा व्याघः र्तते ब्रह्मा । २१॥

अध्ययनेऽनुषयुक्ताः कथा विकथाः। अतोऽन्यां कृत्वा एतदादि प्रतिपद्येत । एवं साति ब्रह्म वेदो छौकिक्या वाचा व्यावर्तते तया मिश्रितं न मवति ॥ २१ ॥

शुनरप्योंकारमंव स्तौति --

## यहेषु चैतदादयः मसवाः ॥ २२ ॥

यज्ञेषु दर्शपूर्णमासादिव्वेतदाद्य ॐकाराद्यः प्रसमा अनुज्ञावाक्यानि स्युर्वसा-दीनाम् । भों प्रणय । ओं निर्वप । ओं स्तुतेति ॥ २२ ॥

> लोके च भूतिकर्मस्वेतदादीन्येव वाक्यानि स्युर्य-था पुण्याहर स्वस्त्ययनमृद्धिमिति ॥ २३ ॥

लोके च कर्मसु पाणिग्रहणादिव्वेतदादीन्येव वाक्यानि स्युः । तान्युदाहरित यथा पुण्याहवाचने—ॐ कर्मणः पुण्याहमिति वाचियत्वा वदन्ति ॐ पुण्याहं कर्मण इति प्रतिवक्तारः । ॐ कर्मणे स्वस्ति भवन्तो झुवन्तिवित वाचियत्वा ॐ स्वस्ति कर्मण इतीतरे । ॐ कर्मण ऋद्धि भवन्तो झुवन्तिवित वाचियत्वा ॐ कर्म ऋध्यतामिती तरे । तस्मादेव प्रशस्त ॐकार इति ॥ २३॥

नासमयेन कृच्छ्रं कुर्बीत त्रिः श्रावणं त्रिः मह-वचनाभीते परिहाप्य ॥ २४ ॥

समयः शुश्रुषा । तेन विना कृच्छ्रं दुःखं दुरवधारणमपूर्वप्रन्थं न कुर्वात । क्रियाः सामान्यवचनः करोतिरध्ययनेऽध्यापने च वर्तते । समयेन विना शिष्योऽपि कृच्छ्रं प्रन्थं नाधीयति । आचार्योऽपि नाध्यापयेत् । तथा च मनुः——

धर्मार्थी यत्र न स्यातां शुश्रूषों चापि तद्विधा । न तत्र विद्या वक्तव्या शुभं बीजमिवीखरे ॥ इति ।

किमविशेषेणेत्याह-निः श्रावणं त्रिः सहवचनमिति परिहाप्य वर्जायत्वा । त्रिः श्रावणमात्रा(त्रे) त्रिः सहवचनमात्रा(त्रे) चान्यतरापेक्षया क्रियमाणे शुश्रूषा नापेक्ष्या ततोऽधिके सर्वत्रापेक्ष्येति ॥ २४ ॥

#### अविचिकित्साया ब्रह्म निगन्तव्यामिति हारीतः ॥ २५ ॥

विचिकित्सा संशयः । तदभावोऽविचिकित्सा । सा यावदुपपद्यते तावद्वह्य निगन्त-व्यं नियमेन गम्तव्यं नियमपूर्वमधिगन्तव्यमिति हारीत आचार्यो मन्यते । अत्र पक्षे त्रिःश्रावणत्रिः सहवचनयोरिष शुश्रूषितव्यम् । ब्रह्मग्रहणादक्केषु नारं विधिः ॥ २५ ॥

#### न बहिर्वेदे गतिर्विद्यते ॥ २६॥

बहिवेंदे वेदाद्वाहिर्भूते कान्यनाटकश्रवणे गतिः शुश्रूषा न विद्यते । यद्यपि तदुपयुक्तं वेदार्थज्ञाने ॥ २६ ॥

## समादिष्टमध्यापयन्तं याबदध्यायमुपसंग्रह्मीयात् ॥ २७ ॥

आचार्येण समादिष्टोऽध्यापयेति तं यावद्ध्यायं यावद्सावध्यापयिति तावदुपसंगृह्णीयात् । तथा समादिष्टोऽध्यापयतीत्यत्र सूत्र आचार्यदारवद्वृत्तिरुक्ता । तत्र चान्यत्रोपसंगृह्णीयादिति वर्तते । अत उपमंग्रहणार्थोऽयमारम्मः ॥ २७॥

# एनमुपसंग्रह्णीयाश्वित्यमईन्तमित्येके ॥ २८ ॥

स चेत्समादिष्टोऽर्हन्भवति विद्यासमाचारादिना ततो नित्यमुपसंगृह्वीयादित्येके। स्वमतं तु यावद्ध्ययनमिति ॥ २८॥

#### निन्यानां तु खलु ॥ २९ ॥

सा गतिर्नित्यसमादिष्टा य आचार्येणाध्यापनार्थं तेपामेव । न तु कदाचित्समादिष्टानाम् । कादाचित्के तु नित्यं न गतिर्विद्यते । यद्यप्यसावर्हेन्भवति तथाऽप्याचार्ये या गतिः बुाश्रृषा साऽस्मित्र कर्तव्या ॥ २९ ॥

#### ब्रह्मणि मिथा विनियोगे न गतिर्विचते ॥ ३० ॥

ब्रह्मणि वेदिविनियोगिवषये यथा मिथो विनियोगः क्रियते बह्वृचो यजुर्वेदाध्याः यिमः सकाशाद्यजुर्वेदमधीते सोऽपि तस्मादृग्वेदं तदा परस्परं शुश्रुषा न कर्तव्या ॥ २०॥

अत्र हेतुं स्वयमेवाऽऽह-

ब्रह्म वर्धत इन्युपदिशन्ति ॥ ३१ ॥

द्वयोरिप ब्रह्म वर्धते । सैव ब्रह्मवृद्धिः शुश्रुषा इत्युपदिशन्त्याचार्याः ॥ २१ ॥

निवेशे हि हत्ते संवत्सरे संवत्सरे द्वी द्वी मासी समाहित आचार्यकुले वसेद्भयः श्रुतिपच्छित्रिति श्वेतकेतः ॥ ३२ ॥

भूयः श्रवणिमच्छन् पुरुषो निवेशे वृत्ते दारकर्मणि वृत्तेऽपि प्रतिवत्सरं द्वी द्वी मासी समाहित आचार्यकुछे वसेदिति श्वेतकेतुराचार्यो मन्यते ॥ ३२ ॥

अत्र हेतुत्वेन श्वेतकेतोरेव शिष्यान्प्रति वचनम्---

एतेन स्वयं योगेन पूर्वस्मात्कालाङ्ग्यः श्रुतमकुर्वामिति ॥ ३३ ॥

एतेनानन्तरोक्तेन योगेनोपायेन पूर्वस्माद्धक्षचर्यकालाद्भ्योऽधिकतरं श्रुतमकुर्व ततः तवानस्मि । ततो युगमपि तथा कुरुध्वमिति ॥ ३३ ॥ तच्छास्रेषु च मतिषिद्धम् ॥ ३४॥
तिदिदं श्वेतकेतोर्दर्शनं श्रुत्यादिशास्त्रेषु विभितिषद्धम् ॥ १४॥
कथमित्याह्र—

निवेशे हि वृत्ते(ख॰ १३) । नैयमिकााने श्रूयन्ते यथाऽग्निहोत्रमतिथयो यश्वान्यदेवं युक्तम् ॥ ३५ ॥

हिशब्दो हेती । यस्मान्निवेशे वृत्ते नैयमिकानि नियमेन कर्तव्यानि निस्यानि कर्माणि श्रृयन्ते । कानि पुनस्तानि । अग्निहोत्रमतिथयोऽतिथिपूजा ।

यथा मातरमाश्चित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । एवं गृहस्थमाश्चित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । इति ।

ं यचान्यदेवं युक्तम् । एवंविषं श्राद्धादि । एवमेतैः कर्मभिरहरहराक्रान्तस्य शिरः-कण्डूयनेऽप्यवसरो न भवति स कथं द्वी मासी गुरुकुले वसेदिति ॥ ३५ ॥

अध्ययनार्थेन यं चोद्रयेश चैनं प्रत्याचक्षीत ॥ ३६ ॥

यमाचार्य माणवकोऽध्ययनं प्रयोजनमुद्दिश्य चोदयेच्छिष्यग्तेऽहं शाधि मां पपन्न-मिति तमेव माणवकम् । चशब्दोऽवधारणे । मैनं पत्याचक्षीत ॥ ३६ ॥

किमविशेषेणेत्याह--

#### न चास्मिन्दोषं पत्रयेत्॥ ३७॥

अस्मिन्निति, निपातोऽस्ति चेदर्थवृत्तिः । ईटक्च मृख्या(स्मा)निन इत्यादौ दर्शः नात् । तस्यायं प्रयोगः । न चेदस्मिन्माणवकेऽध्याप्यहेतुदोषं पश्येत् ॥ ३७ ॥

## यहच्छायामसंहत्तौ गतिरेव तस्मिन् ॥ ३८ ॥

समानमधीयानेषु माणवकेषु यदि कम्यचिद्यदच्छया दृष्टहेतुमन्तरेणैव नुद्धिमान्धाः दिनाऽध्ययनस्यासंवृत्तिः म्यादधीतो मागो माणवकान्तरवन्नाधिगच्छेत्तदा तस्य यदच्छायामसंवृत्तौ तस्मिन्नाचोर्ये गतिरेव द्याशृषेव माणवकम्य द्यारणम् । तथाऽऽह भनुः—

यथा खनन् खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छिति । तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरिधगच्छितीति ॥ अधिकं शुश्रृषितो हि गुरु सर्वात्मना तं शिक्षयदिति ॥ ३८ ॥ मातारि पितयीचार्यवच्छुश्रूषा ॥ ३९ ॥ मातृग्रहणेन पितामहीप्रपितामह्योरिप ग्रहणम् । पितृग्रहणेन च पितामहप्रपितामः
हयोर्ग्रहणम् । सर्व एत आचार्यवच्छुश्रापितव्याः ॥ ३९ ॥

समावृत्तेन सर्वे गुरव उपसंग्राह्याः ॥ ४० ॥

उक्तानुक्ताश्च ज्येष्ठा मातुलाद्यः भवे गुरवः समावृत्तेनाहरहरुषसंग्राह्याः ॥ ४० ॥

भ्रातृभागिनीषु च यथापूर्वमुपसंग्रहणम् ॥ ४१ ॥

पूर्वेजैव ।सिद्धे क्रमार्थमिदं वचनम् । यथापूर्वं ज्येष्ठक्रमेणेति ॥ ४१ ॥

नित्या च पूजा यथोपदेशम् ॥ ४२ ॥

पूजा वर्णज्यायसां कार्या। वृद्धतराणामिति उपदेशानुरोधेन या नित्या पूजा सा च यथापूर्व वृद्धतरक्रमेण ॥ ४२ ॥

ऋत्विवश्वशुर्गितृच्यमातुलानवरवयमोऽप्युत्थायाभिवदेत् ॥४३॥

त्रिवर्षपूर्वः श्रोत्रियोऽभिवादनमर्हतीति वक्ष्यति । तेऽवरवयस ऋत्विगादयोऽप्यः भिवादयन्ते । तानभिवादयमानान्प्रत्युत्थायाभिवदेत् । नाने(न्ये)।ष्विव यथासुखमासीनः । वयसोत्कृष्टानां तेषाभियमेव पूजा ॥ ४३ ॥

तूष्णी वोषसंग्रहीयात् ॥ ४४ ॥

अथवा प्रत्युत्थाय स्वयमि तांम्त्रूष्णीमुषसंगृह्णीयात् । विद्याचारित्राद्यपेक्षया विकल्पः ॥ ४४ ॥

अथाभिवाद्या उच्यन्ते---

दश्चर्ष पौरेसंख्यं पश्चवर्ष तु चारणं त्रिवर्षपूर्वः श्रोत्रियोऽभिवादनमईतीति ॥ ४५ ॥

पुरं भवं पोरं पोरं च तैत्सस्यं च पोरसस्यम् । संवानिबन्धनं बान्धवम् । तदाभेवादनस्य निभित्तम् । कीदशम् । दशवर्षान्तराले [ विद्यमानम् ] । दशवर्षाधिकं पौरसस्यमश्रोत्रि. योऽप्यभिवाद्य इति विवासितम् । पञ्चवर्षे तु चारणम् । सस्यमित्युपरि समस्तमप्यपेसते । चारणशब्दः शाखाध्यायिषु रूढः । तेषां सस्यं पञ्चवर्षमभिवादनस्य निमित्तम् । श्रोत्रियं वक्ष्यति । स त्रिवर्षपूर्वस्तावन्मात्रेणाभिवादनमहिति न पूर्वसंस्यमपेक्षते ॥४५॥

ज्ञायमाने वयोविशेषे वृद्धतरायाभिवाद्यम् ॥ ४६ ॥

क्रमार्थमिदम् । वयोविशेषे ज्ञायमाने पूर्व वृद्धतरायाभिवाद्यमभिशदनं कर्तव्यं पश्चाद्वृद्धायेति ॥ ४६ ॥

# विषयगनायागुरवे नाभिवाद्यम् ॥ ४७ ॥

उच्चै:स्थाने निःचै.स्थाने वा स्थिता विषमगतः । तस्मै गुरुव्यतिरिक्ताय नामिनाः धम् । गुरवे त्वभिनाद्यम् । एवं दर्शने साति तूष्णीमवस्थानस्य युक्तत्वात् ॥ ४७ ॥

#### अन्वारुह्य बाडिभवादयीत ॥ ४८ ॥

इदमगुरुविषयम् । यत्रासम्बिभवादनीयः स्थितम्बत्र त्वन्वारुद्ध वाडिभिवादयीताभि । वादयेत् । अ[ न ]न्वारुद्धेत्यि द्रष्टन्यम् । उभयस्य तुरुयत्वात् । गुरौ तु( रुम्तु ) दृष्टमात्र एवाभिवादनीय इत्युक्तम् । सर्वत्र ६ प्रत्युत्यायाभिवादनम् ॥ ४८ ॥

उत्तरे हे सुत्रे निगद्धि —

अपर्यंतन नाभिवाद्यं तथा प्रयतायापयतश्च न प्रत्य-भिवदेत् ॥ ४९ ॥

यद्यक्षानाद्रप्रयताय कश्चिद्भिवदेत्तथाऽपि स्रोऽप्रयतं। न प्रत्यभिषदेत् ॥ ४९ ॥

#### पतिवयसः ह्मियः ॥ ५० ॥

पत्युर्धद्वयः स्त्रीणां तदेव वयश्चेच तदनुरोधेन उपेष्ठभार्यादिष्वभिवादनं कर्तन्यम् ॥९०॥

न सोपानद्वेष्टितश्चिरा अवहितपाणिवीऽभिवाद<mark>यीत ॥ ५१ ॥</mark>

अवहितपाणिः समित्सुराहरते। दात्रादिहरते। वा । अन्यत्यसिद्धम् ॥ ९१ ॥

सर्वनाश्चा स्त्रियो राज यवैदयो च न नाम्ना ॥ ५२ ॥

स्त्री च मर्वनाम्नेवाभिवाद्या स्वामियादयेऽहमिति । न नाम्नाडभिवादनीया । एवं राजन्यवैदयो च ॥ ९२ ॥

मात्रमाचार्यदारं चेत्येक ॥ ५३॥

मातरमाचार्यदारं च । एते अपि द्वे सर्वनाद्मीवाभिवादयीत । स्वमतं तु नार्झैव भवति ॥ ९२ ॥

बयोविशेषणाभिवादनं हीनवर्णे नास्तीत्याह ---

द्शवर्षश्च ब्राह्मणः शतवर्षश्च क्षञ्चियः पिनापुत्री स्म तो विद्धि तयोम्तु ब्राह्मणः पिता ॥ ५४ ॥ शिष्यं प्रत्याचार्यस्यायमुपदेशः.। स्मशब्दः श्लोकपूरणार्थो निपातः । ब्राह्मणः सित्रिय इत्युपलक्षणम् । विद्धि जानीहि । शिष्टं स्पष्टम् ॥ ९४ ॥

#### कुश्रलमवरवयसं वयस्यं वा पृच्छेत् ॥ ५५ ॥

नाधणविषयमिदम् । क्षत्रियादिषु विशेषस्य वक्ष्यमाणस्वात् । वयसा तुरुयो वयस्यः । अवरवयसं वयस्यं वा ब्राह्मणं प(क)थादिषु संगतं कुशलं एच्लेत्, अपि कुशलमिति ॥ ९९॥

अनामयं क्षज्ञियम् ॥ ५६ ॥

अप्यनामयं त इति । आमयो रोगस्तद्मावोऽनामयं पृच्छेत् ॥ ५६ ॥

अनष्टं वैश्यम् ॥ ५७ ॥

अप्यनष्टपशुधनोऽसीति ॥ ५७ ॥

आरोग्यं शुद्रम् ॥ ५८ ॥

अध्यरोगो भवानिति ॥ ५८ ॥

नासंभाष्य श्रोत्रियं हातिव्रजेदरण्ये च स्त्रियम् ॥ ५९ ॥ ( ख॰ १४ )।

श्रीत्रियं पथिसंगतमसंमाष्य नह्यतिव्रजेलह्यतिक्रामेत् । अरण्ये च क्रियम् । अर् ण्यप्रहणं समयदेशस्योपस्थाणम् । तत्र क्षियमेकाकिनी दृष्ट्वाऽसंभाष्य नातिव्रजेत् । संभाषणं च मातृबद्धगिनीवच्च । भगिनि किं ते करवाणि न मेतन्यमिति ॥ ५९॥ (ख॰ १४)।

सर्वेवामेव कर्मणां शेषजातमाचमनं विधास्यंस्तदुपयोगिनो विधीनाह-

उपासने गुरूणां द्वद्धानामातिथीना १ होमे जपक-मिण स्वाध्याये भोजन आचमने च यज्ञोपवीति स्यात् ॥ ६०॥

गुरूणामाचार्यादीनामन्येषां च पूज्यानामतिथीनां चीपासने यदा तानुपास्ते तदा होने साझे पिष्यादन्यत्र मपकर्मणि जपिक्रयायां स्वाध्यायाध्ययने भोजनाचमनयोश्च यज्ञोपवीती स्यास् । वासो विन्यासिवरोषो यज्ञोपवीतम् । दक्षिणं बाहुमुद्धरतेऽवधते सन्यमिति यज्ञोपवीतमिति बाह्यणम् । वाससोऽसंभवेऽनुकरूपं वक्ष्यित । अपि वा मेवोपवीतार्थम् । मनुरप्याह —

कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योध्वेवृतं त्रिनृत्। उद्धृते दक्षिणे पाणावुपवीत्युच्यते मुधैः ॥ इति ।

एतेषु यज्ञोपवीतविधानात्काछान्तरे नावश्यंभावः ॥ ६० ॥

भूमिगतास्वप्स्वाचम्य प्रयतो भवति ॥ ६१ ॥

अपि शुद्धा भूमिगता वैतृष्ययं यासु गोर्भवेत् । अन्याष्ठाश्चेदमेध्येनं गन्ववर्णरसान्त्रिताः ॥ शुचि गोतृष्ठिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् । इति याज्ञवरत्त्रयः । अना गावो महिष्यश्च बाह्मणी च प्रसृतिका । दशरात्रेण शुध्यन्ति भूमिष्ठं च नवोदकम् ॥ इति मनुः । श्रावणे मासि संपाप्ते सर्वा नवो रजस्वलाः । इति स्पृत्यन्तरमपि ।

्रवंभृतद्वेषरहितास्वष्टस्वासम्य प्रयते। भवति । पायत्यार्थमास्रमनं सुगतास्वष्यु कर्तव्यमिति ॥ ६१ ॥

#### यं वा प्रयतं आचामयत् ॥ ६२ ॥

यं वा प्रयता योग्य आचामपेत्सोऽपि प्रयतो भवात । सवेषा स्वय वामहस्तावः र्जितामिराचमनं न भवित । एतेन शास्त्रान्तर उक्तं कमण्डलुवारणमाचार्यस्य नामिमतं इक्ष्यते । अङाबुपात्रेण नारिकेडपात्रेण वा स्वयमाचमनं कुर्वन्ति ॥ दि ॥

### न वर्षधाराखाचामेत् ॥ ६३ ॥

पूर्वोक्तेन प्रकारेण प्रायत्यार्थस्याऽऽचमनस्य वर्षवारामु प्रसङ्गामात्रात् पिपासिन तस्य पानवतिष्योऽयमिति केचित् । अपर आह—अस्मादेव प्रतिपेधाच्छित्रयादिस्यस्य करकादेर्यो भाग तत्र प्रायत्यार्थमाचमनं न मनतीति ॥ ६३ ॥

#### तथा पदरोदके ॥ ६४ ॥

मूमेः स्वयं दीर्णः पदेशः अदगः । तत्र यदुदकं तस्मिन्भृमिगतऽपि नाऽऽचान मेत् ॥ ६४ ॥

### तप्ताभिश्वाकार्णात् ॥ ६५ ॥

तमामिश्च द्विनीऽऽचामेत् । अकारणाज्ज्वरादी कारणे सनि न देखः ॥ ६५ ॥

रिक्तपाभिर्वयम् उद्यम्यापः उपस्पृतेत् ॥ ६६ ॥ ९ वय इति पक्षी । यो रिक्तपाणिः सन् वयस उद्यम्य पक्षिणमुद्दिश्य तस्य प्रोत्सा-रणाय पाणिमुद्यच्छति स तरकृत्वाऽप उपस्ष्टशेत् तेनैव पाणिना । रिक्तपाणिरिति वचनात्काछलोष्टादिसहितस्य पाणेरुद्यमने न दोषः । केचिदुपस्पर्शनमाचमनमाहुः ॥ ६॥

# शक्तिविषये न ग्रुहूर्तवप्यत्रयतः स्यात् ॥ ६७ ॥

शक्ती सत्यां मुहूर्तमप्यप्रयतो न स्यात् । आचमनयोग्यं जलं दृष्ट्वैत मृत्रपुरीवादिकं कुर्यात् । यदि तावन्तं कालं वेगं घारियतुं शक्तुयात् ॥ १७ ॥

#### नम्रो वा ॥ ६८ ॥

न मुहूर्तमिप स्यादिति संबध्यते । शक्तिविषय इति च । जणादिना कौषीनाच्छाः दनाशको न दोषः ॥ ६८॥

## नाष्मु सतः प्रयमणं विद्यते ॥ ६९ ॥

येन प्रयतो मनति तत्प्रयमणम्। करणे ल्युट् । तदप्सु सतो वर्तमानस्य न भनति । जल्मध्य आसीनोऽपि नाऽऽचामेदिति ॥ ६९ ॥

## उत्तीर्य त्वाचामेत् ॥ ७० ॥

तीर उत्तीर्याऽऽचामेत् । न जलमध्य इत्यथीं न विधेयः । पूर्वेण गतस्वात् । तस्मादयमर्थः—यदा नदीमुत्तरति नावा प्रकारान्तरेण वा तदा तामुत्तीर्य तीरान्तरं गतः प्रयतोऽप्याचामेत् । नद्यादेरुत्तरणमप्याचमनस्य निमित्तामिति । तुभ्रब्दोऽपि शब्दार्थः ॥ ७० ॥

# नामोक्षितमिन्धनमग्राबाद्ध्यात् ॥ ७१ ॥

श्रीते स्मार्ते ल्यीकिकेऽ[बा]ग्नावधीक्षितमिन्धनं नाऽऽद्ध्यात् । केबिल्लीकिके नेच्छ. न्ति ॥ ७१ ॥

## मूढस्वस्तरे चास ४स्पृशन्यान भयतान्ययतो मन्येत ॥ ७२ ॥

पतितचण्डालस्तिकोदनयाद्यवस्पृष्टितत्स्पृष्टच्चपर्स्पर्शने सचैल इति गौतमः । तस्मिनिवषये वेदमुच्यते । शयनतयाऽऽसनतया वाऽऽस्तीर्णपलालादिः स्वस्तरः । एषोदरादिदर्शनाद्भुपसिद्धिः । यत्रातिश्र्रूक्षणतया पलालादेर्मूलामिषागो न ज्ञायते स मृदः ।
मृदश्चासौ स्वस्तरश्च मृदस्वस्तरः । तिस्मन्पतितादिषु अभयतेषु यदि कश्चित्प्रयत उपविशेष्ण च तान्संस्पृशेत् स प्रयतो मन्येत । यथा प्रयतमात्मानं मन्यते प्रयतोऽस्मिति
तथैव मन्येत । नैवंविधे विषये तत्स्पृष्टिन्यायः प्रवर्तत इति ॥ ७२ ॥

# तथा तृणकाष्ठेषु निखातेषु ॥ ७३ ॥

तुणकाष्ठेष्विप भूमी निखातेषु तथा । तत्र तत्म्पृष्टिन्यायो न भवतीति ॥ ७६ ॥

## मोध्य बास उपयोजयेत्॥ ७४॥

शुद्धमि वासः प्रोहर्येवोपये जयेद्वभीतः । अपर आह—अपवित्रस्थापि वाससः प्रोक्षणमेव शुद्धिहेतुरिति ॥ ७४ ॥

शुनोपहतः सचैलोऽवगाहेत ॥ ७५ ॥

शुनोपहतः स्पृष्टो यद्यपि च शुना दृष्टं तथाऽपि सचैलोऽवगाहेत । भूमिगतास्वप्सु स्नायानोद्धृतामिः । स्पृत्यन्तरे पायश्चित्तमुक्तम् । तत्र वसिष्ठः—

> ब्राह्मणम्तु शुना दृष्टो नदीं गत्या समुद्रगाम् । प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राहय च शुध्यति ॥

अङ्गराः — ब्रह्मचारी शुना दष्टक्षिरात्रेणैव शुध्यति ।
गृहस्यम् द्विरात्रेण एकाहेनाशिहोत्रवान् ॥
नाभेक्षच्चै तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत् ।
तदेव द्विगुणं वक्त्रे मृष्टिनं चेतस्याचतुर्गुणम्
क्षत्रविद्श्द्वयोनिस्तु स्नानेनैव शुन्धिभवेत् ।
द्विगुणं तु वनस्थस्य तथा प्रवानितम्य च ॥
बाह्मणी तु शुना दष्टा सोमे द्विष्टं निपातयेत् ।
यदा न दृश्यते सोमः प्रायधित्तं तदा कथम् ॥
यां दिशं तु गतः सोमम्नां दिशं त्ववज्ञेकयेत् ।
सोममार्गेण सा पृता पद्मगञ्चेन शुन्यति ॥
प्रक्षास्य चापि तं देशमग्निना संस्पृशेत्युनः । इति ॥ ७९ ॥
पक्षास्य चा तदेशमग्निना संस्पृश्य पुनः प्रसास्य
चाऽऽचम्य प्रयतो भवति ॥ ७६ ॥

शुना स्पृष्टं तहेशं प्रक्षाल्याग्निना संस्पृदय पुनः प्रक्षाल्य पादी च प्रक्षाल्य पश्चादा-चस्य प्रयतो भवति । व्यवस्थितविकल्पोऽयम् ।

> ऊर्ध्व नामेः करी मुक्त्वा यदङ्कमुपहन्यते । तत्र स्नानविधिः शोक्तो द्वाधः ५क्षालनं म्मृतम् ॥

इति मानवे दर्शनात् ॥ ७६ ॥

अभि नामयन आसीदेन ॥ ७७ ॥

अप्रयतः सन्नश्चिं नाऽऽमीदेर्दग्चेरामस्रो न भवेत् । यावित देश उद्योषस्यमः । अन्नाप्यशक्ती न दोषः ॥ ७७ ॥

### इपुमात्रादित्येक ॥ ७८ ॥

इषुमात्रादर्बोङ् नाऽऽसीदेदृष्मोपल्यमो भवतु मा [बा] भृदित्येक आचार्या मन्यन्ते 11 96 11

न चैनमुपधमेत् ॥ ७९ ॥

अप्रयत इत्येव । एनमिप्रमप्रयतो नोपधमेत् । प्रयतस्य न दोष इत्येके । अपर आह- मुखेन नोपधमेत् । नाम्नि मुखेनोपधमेदिति मानवदर्शनात् । स्मृत्यन्तरे-मुखे नोपधमेद्भि मुखाद्भिरजायत । उमरोर्विकल्पः । अपर आह— वाजसनेयके श्रीत-प्रकरणे-मुखादामिरजायत । तम्मान्मुखेनोपसमिध्यत इति दर्शनाच्छीतेषु मुखेनोपसमि न्धनम् । अन्यत्र स्मार्तप्रतिषेध इति । अन्ये तु वैणवेनाऽऽयसेन वा सुविरेणोपसिनि न्धनमिच्छन्ति । एवमश्रेर्मुखन्यापारस्यान्वयाच्छृतिरप्यनुगृहीता भवति । आस्याद्धि-

न्द्नां पतनशङ्काभयात्प्रतिषेधस्मृतिरपीति ॥ ७९ ॥

खद्वायां च नोपदध्यात् ॥ ८०॥

खट्वायामित्रिं नोपद्ध्यात् । अन्नाप्यशक्तौ न दाँषः ॥ ८० ॥ प्रभृतैघोदके ग्रामे यत्राऽऽत्माधीनं प्रयमणं तत्र वासो धम्यों ब्राह्मणस्य ॥ ८१ ॥

प्रभृत एघ उदकं च यश्मिस्तरिमन्त्रामे ब्राह्मणस्य वासो धर्म्यः । तत्रापि न सर्वत्र कथं तर्हि । यत्राऽऽत्माधीनं प्रयमणं प्रायत्यं मूत्रपुरीषप्रक्षालनानीति । यत्राऽऽत्माधीः नानि । यत्र कृषेष्वेवोदकं तत्र बहुकृषेऽपि न वस्तन्यम् । ब्राह्मणग्रहणाद्वर्णान्तरस्याः नियमः । ग्रामग्रहणादेवंभृतेषु घोषादिष्वि न वस्तव्यम् ॥ ८१ ॥

मूत्रं कृत्वा पुरीषं वा मूत्रमुरीषलेपानक्षलेपानुः च्छिष्टलेपान्रेतसश्च ये लेपास्तान्प्रक्षाल्य पादौ चाऽऽचम्य प्रयतो भवति ॥ ८२ ॥ (ख०१५)।

इति सत्याषाढहिरण्यकेशिश्रीतसूत्रे (धर्मसूत्रापरपर्याये ) पह्विंशाश्ले चतुर्थः पटलः॥४॥

मुत्रं पुरीषं [वा] कृत्वोतसुज्य तयोर्मूत्रपुरीषयोर्छेपा यस्मिन्प्रदेशे स्थिताः प्रदेशान्तरे वा पतितास्तानसर्वान् । अन्नलेषांश्चोच्छिष्टलेषानपि । उच्छिष्टलेषांश्चान्नलेपानपि । तथा रेतसश्च ये लेपाः स्वापादौ मैथुनेन च तान्सर्वानाद्धिर्मृदा च प्रक्षाल्य पादौ च लेपव-र्जितावि प्रक्षाल्य पश्चादाचम्य प्रयतो भवति । अत्र मृत्यमाणस्य संख्यायाश्चानुक्तत्वा-द्यावता गन्धलेपसयो भवति ताबदेव विवक्षितम् । तथा च याज्ञवल्वयः--- गन्धलेप-क्षरकरं शीचं कुर्याद्तान्द्रितः ' इति । देवलस्तु---

यावत्मंशाद्धं मन्येत तावच्छौचं समाचरेत् । प्रमाणं शीचे संख्याया न शिक्ष्ठपादिश्यते ॥ इति ।

पैठीनासिः--मुत्रोत्सर्गे कृते शौचं न स्यादन्तर्जलाशये । अन्यत्रोत्सुज्य कुर्यातु सर्वदैव समाहितः ॥ इति ।

॥ ८२॥ ( ख० १५ )।

इति श्रीमन्महादेवविराचितायां हिरण्यकेशिधर्मप्रश्नव्याख्यायाम् उज्वलायां पर्विशापक्षे चतुर्थः पटछः ॥ ४ ॥

अथ पद्यमः पटलः ।

### तिप्रकाऽऽचामेत्मको वा ॥ १ ॥

तिष्ठः पह्नो वा नाऽऽचामेत् । नायं प्रतिषयो वक्तं शक्यते । आसीनस्त्रिराचामेदिति वक्ष्यति । ततो यथा शयानस्याऽऽचमनं न भवति तथा तिष्ठतः प्रह्वस्य च न भवति । एवं तर्हि नायं शौचार्थस्याऽऽचमनस्य प्रतिपेधः । तथा गौतमः-नाझालिना पिवेश तिष्ठनिति । अपर काह - अस्मादेव वचनात्काचित्तिष्ठतः श्रह्मस्याऽऽचमनमभ्यनुज्ञातं भवति । तेन मुमिगतास्वटमु तीरम्यापोढत्व उरुढन्ने नाभिदन्ने वा स्थितस्याऽऽचमनं भवति । गौतमे च तिष्ठलुद्धतोदकेन नाऽऽनामेदिति सूत्रच्छेदादुद्धतोदकेनैव तिष्ठतः प्रतिषेध इति ॥ १ ॥

अथाऽऽचमनविधिः---

# आसीनिस्त्रराचामेळृद्यंगमाभिरद्भिः॥ २॥

अत्राऽऽनुकृष्ट्यं स्पृत्यन्तर्वशादुपाश्रीयते। आसीनः शुचौदेशे नाऽऽसने भोजने त्वाः सनेऽपि चाऽऽत्मनो दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा पाङ्गुख उदङ्मुखः पागुदङ्मुखो वा हृद्यगमा अपः करतलस्थाम् यावतीयु माषो निमज्जति तावतीः फेनबुद्बृदरहिता वीक्षिता विमुक्तकानिष्ठाङ्गुष्ठेन संहतोर्ध्वीकृतमध्याङ्गुल्जित्रयेण दक्षिणपाणिना मुखमसंस्ट-शंस्त्रिराचामेत्पिनेद्वाह्मणः । क्षत्रियः कण्ठगाः । वैदयन्तालुगाः । शुद्रो जिह्वास्प्रष्टाः

सकृत्।। २।।

त्रिरोष्टी परिमृजेन् ॥ ३ ॥

त्रिरोष्ठावद्योमप्रदेशावङ्गुष्टेन परिमृजेत् परिमृज्यात् ॥ ३ ॥

द्विरित्येके ॥ ४ ॥

तुल्यविकल्पः ॥ ४ ॥

सक्दुपस्पृशेत् ॥ ५ ॥

मध्यमामिस्त्रिभिरङ्गुलीभिरोष्टौ ॥ ५ ॥

द्विरित्येके ॥ ६ ॥

तुरुयविकरुपः ॥ १ ॥

दक्षिणेन पाणिना सन्यमभ्युक्ष्य पादौ शिरश्रेन्द्रिः याण्युपम्पृशेचक्षुषी नासिके श्रोत्रे च ॥ ७॥

दक्षिणेन पाणिना सन्यं प्रोक्ष्य तथा पादौ शिरश्चेन्द्रियाण्युपम्पृशेत् । उद्केन सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रसङ्के परिसंचष्टे-चक्षुषी नासिके श्रोत्रे चेति । इन्द्रियाणीति वचनं स्वरूपकथनमात्रम् । तत्राङ्गुष्ठानामिकाम्यां चक्षुषी । केचिद्युगपत्केचित्पृथवपृथक् । अङ्गुष्ठपदेशिनीम्यां नासिके। अङ्गुष्ठकनिष्ठिकाम्यां श्रोत्रे । अङ्गुष्ठेनैव वा सर्वाणि खानि संस्पृशेत् । अत्र पृथगमावस्य निश्चितत्वात्पूर्वन्नापि पृथगिति युक्तम् । अत्राऽऽ॰ पस्तम्बेनोत्त म्-अथाप उपस्पृशेदिन्द्रियस्पर्शनानन्तरं हस्तौ प्रक्षालयेदिति ॥ ७ ॥

# भोक्ष्यमाणस्तु प्रयतोऽपिद्विराचामेट् द्विः परिमृजीत सकृदुपस्पृशेत् ॥ ८ ॥

भोजनं करिष्यन्त्रयतोऽपि द्विराचमनं कुर्यात् । अत्र विश्वेषः । द्विः परिमृजीत न विकल्पेन त्रिः । सकुदुपस्पृदेशन विकल्पेन द्विः । प्रयतोऽपीति वचनाद्प्रयते सर्वत्र द्विराश्चमनमाचार्थस्याभिमतम् । अत्र द्विराचामेदिति साङ्गं द्विरावर्तयोदित्येके । द्विः परिमृजीन्त सकुदुपस्पृद्योदित्येतत्प्रायपाठितस्य द्विराचामेदेतस्यापि द्विः प्राधानमात्रपरत्वात्साङ्गमाचन्मनमात्रं विधीयते । तस्याम्यासाश्रवणात्सकृदित्येके । शास्त्रान्तरप्राधाम्यासोऽपीत्यन्ये ॥ ८ ॥

### इयावान्तपर्यन्तावोष्ठाबुपस्प्रदयाऽऽचम्य मयतो भवति ॥ ९ ॥

दन्तम् छात्प्रभृत्योष्ठौ । तत्राले मक्ष्रदेशः श्यावः । तस्यान्तः सलोमकस्तत्पर्यन्ताबो । छातुप्रसृष्ट्याऽऽचामेत् । ओष्ठयोरलोमकप्रदेशमङ्गुल्या काष्ठादिना वोपरपृश्याचामे । दिति । अस्मादेव प्रतिषेधाज्ञायते यर्तिकचिदपि द्रव्यमन्तरास्ये सदुच्छिष्टतया निमित्तः ।मिति ॥ ९ ॥

न इमश्रुभिरुच्छिष्टा भवन्त्यन्तरास्ये सङ्गिर्याः वज्ञ इस्तेनोपस्पृशति ॥ १० ॥

# पटङः । महादेवदीक्षितिवरचितीज्ज्वलाव्याख्यासमेतम् ।

इमश्राणि यदाऽऽस्यस्यान्तर्भवन्ति तदा तैरन्तरास्ये सिद्धिरुच्छिष्टो न मवति यावन्न हस्तेनोपम्पृश्चति । उपम्पर्शन उच्छिष्टो भवति । ततश्चाऽऽचामेदिति । अत्र स्पृत्यन्तर रम्—-

> भुक्त्वा क्षुत्वा च सुप्त्वा च छेवित्वोक्त्वाऽनृतं वच: । आचान्तः पुनराचामेद्वासोऽपि परिघाय च ॥ इति ॥ १० ॥ य आस्याद्भिन्द्वः पतन्त उपलभ्यन्ते तेष्त्राचमनं विद्यातम् ॥ ११ ॥

भाषमाणस्याऽऽस्यात्पतन्तो लालाविन्दव उपलभ्यन्ते चक्षुपा स्पर्शनेन वा य उपल्लिखयोग्यास्तेष्वाचमनं विहितम् । वेदोच्चारणे गीतमः—-मन्त्रान् बाह्मणमुच्चारयतो ये विन्दवः शरीर उपलस्यन्ते तेष्वाचमनं विहितमिति ॥ ११॥

ये भूगौ न तेष्वाचामेदित्येके॥ १२ ॥

ये बिन्दवो भूमी पतन्ति न शरीरे तेषु नाऽऽचामादित्येके । स्वमते तु तेष्वच्याचामेर दिति ॥ १२ ॥

> स्वमे क्षत्रयौ श्रृं(सिं)याणिकाष्ट्रतालम्भे ले।हिन् तस्य केशानाममेशियां ब्राह्मणस्य ख्रियाश्वाऽऽन् लम्भे महापयं च गत्वाऽमेध्यं चोपम्पृश्यामयतं च मनुष्यंनीवीं च परिधायाप उपम्पृशेत् ॥ १३ ॥

स्वप्तः स्वापः । क्षवधः क्षुतम् । श्रृङ्वाणिका नामिकामतः । अश्रु नेत्रज्ञत् । तेषामाल्यमे स्पर्शे, लोहितस्य रुधिन्स्य । केशानां शिरोगतानां भूमिगतानां च । अभ्यादीनां च प्रणीमाल्यमे, महापयं च गत्वाडमेस्यं च गोव्यतिरिक्तानां मृत्रपृरीपाणां ताम्बूलिविकादि चोषम्पृश्याप्रयतं च मनुष्यमुष्मपृष्ट्य । नीवी प्रामिद्धा । तद्योगाद्वधोवासो लक्ष्यते तच्च परिधायाप उपस्पृशेत् । केषुचितस्कानं केषुचिदाचमनं केषुचितस्कानमात्रं यावता प्रयतो मन्यते ॥ १३ ॥

आर्द्री वा अकृदोपशीर्भूमि वनस्पति चाऽऽचा-मेद्रा॥ १४ ॥

आर्द्धे वा शक्कृतुपग्यशेत् । ओषधीर्वा आर्द्धा मुर्गि वाऽऽद्री वनस्पति वाऽऽद्री वाऽऽचामेत् । पूर्वेक्तिषु स्वरुपेषु वैकल्पिकमिदम् । एवमाचमनं सह निमित्त उ(मनिमित्तमु)कः ।। ४४ ॥ अथामक्ष्याधिकारः--

हिंसार्थेनासिना मार्थ्सं छिन्नं तदभोज्यम् ॥ १५ ॥ असिप्रहणं क्षुरादेरप्युपछक्षणम् । यन्मांसं पाककाछेऽसिना छिन्नं तदमो-ज्यम् ॥ १५ ॥

द्जिरपूपस्य नापछिन्द्यात् ॥ १६ ॥

अपूपप्रहणं मूटफटादेरप्युपटक्षणम् । द्वितीयार्थे पछी । वस्तैर पूपं नापिच्छन्द्यात् । किंतु हस्तादिभिरवाच्छिद्य भक्षयेत् ॥ १६ ॥

> यस्य कुले म्रियेत न तत्रानिर्देशे भोक्तः व्यम् ॥ १७॥

यस्य कुले कश्चिन्मियेत सपिण्डतायां सत्यां तत्रानिर्गते दशाहे न मोक्तव्यम् । अनिर्देश इत्याशीचकालोपलक्षणम् । तेन क्षत्रियादिष्वधिकं पक्षिण्यादिषु त्यूनम् ॥ १७ ॥

# तथाऽनुत्थिताया ६ सृतिकायाम् ॥ १८ ॥

सृतिकायामनुहियतायां सत्याम् । उत्थानं नाम सृतिकागारे निवेशितानामुद्कुम्माः · दीनामपनयनम् । तच्च द्वादशेऽहनि भवति । द्वादश्यां मातापुत्री स्नात इति गृद्ध उक्तत्वात् । अत्राप्याशीचकालोपलक्षणम् । तस्माद्यावदाशीचममोजनम् । अत्राङ्गिराः—

> ब्रह्मसम्बाविशां भुक्तीं न दोषस्त्विशिहोत्त्रिणाम् । सूतके शाव आशीचे त्वस्थिसंचयनात्परम् ॥ इति ॥ १८ ॥

### अन्तः शबे च ॥ १९ ॥

याबद्वामान्न निर्द्धियते शवस्तावन्न भोज्यम् । आचारस्तु धनुःशतादर्वाक्तत्रापि प्रदीपमारोप्योदकुम्भमुपनियाय भुञ्जते यदि समानवंशगृहं न भवति ॥ १९ ॥

# अत्रयतोपहतमन्त्रपत्रं न त्वनोज्यम् ॥ २० ॥

अप्रयतेनाश्चाचिनोपहतं स्प्रष्टमत्रमप्रयतं भवति कित्वशुद्धमप्यभाज्यं न भवति । कः पुनरमयतस्यामोज्यस्य विशेषः । उच्यते । अप्रयतमत्रमप्राविधिश्चित्याद्भिः प्रोक्षितं भस्मना सृदा वा संस्पृष्टं वाचा प्रशस्तमत्रं भवति भोज्यम् । अभोज्यं तु न शूदादिना कदाचिद्गीति ॥ २०॥

अनयतेन शूद्रेणोपहृतमभोज्यम् ॥ २१ ॥ अभयतेन शूद्रेणोपनीतमभोज्यं स्पृष्टमस्पृष्टं च । स्पृष्टभेवेत्यन्ये ॥ २१ ॥ यस्मिश्राचे केश्वः स्यात् ॥ २२ ॥ तदमोज्यम् । एतच्च पाकदशायामेव । पतितेन केशेन सह यत्पक्तमन्नं ताद्विपयम् । मोजनकाले तु केशपाते घृतपक्षेपादिना संस्कृतं भोज्यम् ॥ २२ ॥

### अन्यद्वाऽमेध्यम् ॥ २३ ॥

अन्यद्वा नखादि यस्मित्रले स्थासद्य्यमोज्यम् । इर्रमपि पूर्ववत् । अत्र बौधायनः— कीटनखकेशाखुपुरीपाणि दृष्टानि तावन्नात्रमत्रमृद्युत्य शेषं भोज्यमिति । वसिष्ठस्तु-कामं तु केशकीटानुद्धत्याद्भिः प्रोक्ष्य भस्मावकीर्यं वाचा प्रशस्तमुग्युक्तीतेति ॥ २३ ॥

अमेध्देरवमृष्ट्रतः ॥ २४ ॥

अमेध्यैः कलञ्जारलाण्डु।दिभिरवसृष्टं संस्पृष्टमभोज्यम् ॥ २४ ॥

कीटो वाऽमेध्यसेवी ॥ २५ ॥ ( ख० १६ )।

यर्सिश्चाने स्यादिति व्यवहितकल्पनया पंचध्यते । अमेध्यमेवी क्रिमिः कीटः पूत्या ण्डारुयः ॥ २५ ॥ ( ख० १६ ) ।

मूपकलाऽङ्गं वा॥ २६॥

पूर्ववत्संबन्धः । मृषकछा मृषकपुरीपम् । अङ्गं वा । उपमामतमपि मृपकग्रहणं संबध्यते । यस्मिन्नन्न मृषकस्याङ्गं पादादि पुरीपं वा मवति तद्रव्यमोज्यम् ॥ २६ ॥

पदा बंग्यहनम् ॥ २७ ॥

प्रयतेनापि यत्पदा म्हटं तद्घ्यमोज्यस् ॥ २७॥

सिचा वा ॥ ५८ ॥

भि**सम्रदशा । परि**हितस्य जनसः जिला जलपृष्टं तद्प्यमाज्यम् ॥ २८ ॥

अपवात्रेण वा दृष्टम् ॥ २९ ॥

अपपात्रीण वा सद्दर्ध तद्दयमाञ्चम । सतितचाण्डाळम्तिकोदक्या अपपात्राः । अपगताः पात्रेभ्यः । सहित सार्च मोद्दर छमन्त ॥ २**९** ॥

हुन तम ३०॥

शुना वा यद्द्रष्टं तद्प्यभोज्यम् ॥ ६० ।

सिचः वंः इतम् ॥ ३१॥

अपरिहितस्य शुद्धस्वापि वासनः । नेचा यदुपहृतमानीनं तद्दयमाज्यम् ॥ ३१॥

दास्या वा नरःसाहः म् ॥ ३२ ॥

द्मस्या नक्तमाहृतमभोज्यम् । स्त्रीटिङ्गनिर्देशाह्मेनाऽऽहते न दोषः । अन्ये टिङ्ग-पविवक्षितं मन्यन्ते । नक्तांपति वचनादिवा न दोषः ॥ ३२ ॥

मुझानं या यत्र शुद्र उपम्पृश्चेत् ॥ ३३ ॥

भोजनदशायां यदा शूद्र उपस्पृशेत्तदाऽपि न मुक्कीत । भुक्कानग्रहणादन्यदा शृद्रोपस्पर्शने नामायस्यमिति केचित् । अन्ये तु सदा भवत्यप्रायत्यं मोजनदशायामा• धिक्यप्रतिपादनाय प्रतिषेध इति ॥ ३३ ॥

# अनर्हद्भिनी समानपङ्कौ ॥ ३४ ॥

सर्वत्र वाशव्दः समुचये । अभिजनाविद्यावृत्तरहिता अनर्हाः । तैः सह समानपः क्की न भुर्जात ॥ ३४ ॥

भुद्धानेषु वा यत्रान्यांऽनृत्थायोच्छिष्टं प्रयच्छेदाचामेद्वा ॥ ३५ ॥

समानपङ्क्ताविति वर्तते । समानपङ्क्ती बहुषु भुञ्जानेषु यद्येकोऽन्योऽनृत्याय भोजनाद्विरम्योच्छिष्टं शिष्यम्यः प्रयच्छेदाचामेद्वा तग्यां पङ्क्तावितरेषां न भोक्तव्यम् । अतो बहुषु भुञ्जानेष्येकां मध्ये न विरमेत् । भोजनकण्टक इति तमाहुः ॥ ६५ ॥

दुत्सिथित्वा वा यत्रात्रं दद्युः ॥ ३६ ॥

मृर्ल पैधवेय विषे मुङ्क्ष्वेरयेवं कुत्सायित्वा यत्रान्नं दद्युस्तद्मोज्यम् ॥ ३६ ॥

मनुष्येरवद्यातमन्येवी भेष्यैः ॥ ३७ ॥

मनुष्येरन्येर्वा मार्जारादिभिरवद्यातमन्नमभोज्यम् । अवेत्युवसर्वप्रयोगाद्दूरस्येर्गन्धः स्याऽऽद्याणे न दोषः ॥ ३७ ॥

न नावि भुक्षीतः ३८॥

नाब्यासीनो न मुझीत शुद्धेऽपि पात्रे ॥ ३८ ॥

तथा प्रसादे ॥ ३९ ॥

प्रसादो दारुमयो मञ्चः । तत्रापि न मुझीत ॥ ३९ ॥

कृतभूषी तु भुर्ज्जीत ॥ ४० ॥

भूमाविष भुज्ञानः ऋताया गोमयादिना संस्कृतायां मुर्झात ॥ ४० ॥

अनापीते मृत्यये भोक्तव्यम् ॥ ४१ ॥

यदि मृत्मये भुजीत तदाऽन्येनानाष्ठीते भुजीत । आप्रीतं कचित्कार्थे पाकादारः (व्)पयुक्तम् ॥ ४१ ॥

आशीतं चेदिभदग्धे ॥ ४२ ॥

आश्रीतमेव सम्यते तदाऽग्निनाऽभितो दुग्ध्वा तत्र भोक्तव्यम् ॥ ४२ ॥

### परिमृष्टं लोहं पयतम् ॥ ४३ ॥

स्टीहं स्टोहिकारभूतं कांस्यादि भोजनपात्रं भस्मादिभिः पार्रस्टंट सत्प्रयतं भवति । तत्र भस्मना कांस्यमाम्स्टेन ताम्रं राजतं शकृता सौवर्णमिद्धरेवेत्यादिग्मृत्यन्तरवश ष्ट्रत्यम् ॥ ४२ ॥

### यिन्निर्लिखनं दारुपयम् ॥ ४४ ॥

यहारुमयं भाजनं तिसिलिंखितं तष्टं सत्प्रयतं भवति ॥ ४४ ॥

#### यथागमं यज्ञे ॥ ४५ ॥

यज्ञपात्रं तु यथागमं शोधितं भवति । तद्यथा-अभिन्नोत्रहवणी दौरिद्धः प्रक्षालिता । सोमपात्राणि मार्जाछीये प्रशास्त्रितानि । आज्यपात्र,ण्युष्णेन वारिणा ॥ ४५ ॥

#### नाऽऽपणीयमञ्जमद्यात् ॥ ४६ ॥

आपणः पण्यवीयी । तत्र जातं लब्धं वाऽऽपणीयम् । तत्र कृतं नाक्षीयाः। बीह्याः दिषु न दोषः ॥ ४६ ॥

### तथा रसानाममासमधुलवणानीति परिहाप्य ॥ ४७ ॥

तथा रसान्त्रसद्रव्याणि । तानप्यापणीयान्नाश्लीयात् । आममांमादीनीति वर्गेः यित्वा ॥ ४७ ॥

### तैलमर्पिषी तुद्केऽवधायोपयोजयेत् ॥ ४८ ॥

तैल्रसर्पिषी तु आपणीये अपि उपयोजयेत् । उदकेऽवधाय निषिच्य। पाकेन तैल्रसः र्षिषी शोधियत्वा कार्यविरोधे। यथा न भवति तथोट्केन संसुज्येत्यके व्याच-सते ॥ ४८ ॥

# कुनान्नं पर्युषितमस्त्राद्यापेयानाद्यम् ॥ ४९ ॥

कृतात्रं पर्युचितं पूर्वेष्यः पक्षं सद्ग्वाद्यमपेयमनाद्यं च । यथायोग्यं खग्विशदद्वं मृदविशद्मिद्धं चाः ४९॥

#### शक्तं च ॥ ५० ॥

इक्तं काले पाकेनाऽऽम्लीभृतं तद्पि पर्युषितमस्ताधापेयानाधम् ॥ ५० ॥ फाणितपृथुकतण्डुलभ्रमकत्रमभमवतुत्राक्षमांमपिष्टशीरविकारी षधिवनस्पतिमुळफळवर्जम् ॥ ५१ ॥

अनन्तरोक्तं विधिद्वयं फाणिवादि वर्जायेत्वा द्रष्टत्यम् । फाणिवं पानविशेषः । इक्षरस इति केचित् । भ्रष्टानां बीहीणां नण्डुलाः । पृथुमृनाः पृथुकाः । भरुना भ्रष्टा यवाः। करम्बो द्धिसक्तृनामाहारः करम्ब इति प्रसिद्धः । वेदेऽप्युभयं भवति । यत्कर-म्बैर्जहोति । घानाः करम्ब इति । क्षीरविकारो दध्यादि । प्रमिद्धमन्यत् ॥ ५१ ॥

अथ शक्तं चेत्यस्य विधेः शेषः---

### ज्ञुक्तं चापरयोगम् ॥ ५२ ॥

परेण द्रव्यान्तरेण योगो यस्य तत्परयोगम् । तदेव शुक्तं वर्जयति । पूर्व मामान्ये। नाभिषाय सलावृत्वयामेकस्क इति म्वप्नपर्यन्तामिति पश्चाद्विशेष उक्तः ॥ ५२ ॥

सर्वे मद्यमपेयम् ॥ ५३ ॥

सर्वे मद्यं मद्करमपेयम् । अत्र म्मृत्यन्तरवशाद्व्यवस्था । अत्र मनुः—
गौडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा ।
यथैव ता न पातव्यास्तथा सर्वा द्विजोत्तमैः ॥ इति ।

सुराव्यतिरिक्तं तु मद्यं ब्राह्मणस्य नित्यमेथयम् । तथा च गौतमः---मद्यं नित्यं ब्राह्मणस्येति । क्षत्रियवैदययोस्तु ब्रह्मचारिणोरिति ॥ ५३ ॥

तथैलकं पयः॥ ५४ ॥

अविरेलका तम्याः क्षीरमपेयम् ॥ ५४ ॥

उष्ट्रीक्षीरमृगीक्षीरसंघिनीक्षीरयमसूक्षीराणीति ॥ ५५ ॥

उष्ट्रमृगौ प्रसिद्धौ । या गर्भिणी दुग्धे सा संधिनीति शास्त्रान्तरे प्रसिद्धा । एकः कालदेोहेत्यन्ये। एकस्मिनार्भे याऽनेकगर्भ सृते सा यमसूः। उष्ट्रादीनां शीराण्यपेयानि । इतिकरणादेवंपकाराणामेकशकानां क्षीराण्यपेयानि । तथा च मनुः—

> आरण्यानां [च] सर्वेषां मृगाणां महिषीं विना । स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि ॥ अनिर्दशाया गोः क्षीरमीष्ट्रमैकशफं तथा । आविकं संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ इति ॥ ९९ ॥

> > धेनोश्वानिर्दशायाः ॥ ५६ ॥

घेनुनेवप्रमृता गौः । चकाराद्जामहिष्यो च । अजा गावो महिष्यश्चेति मानवे दर्शनात् ॥ ५६ ॥

औषधीनां च तथा कीलालम् ॥ ५७॥ औषधय: मुरार्थोस्तेषां विकारभृतमत्रं कीलालं नाद्यात् ॥ ५७॥

कल्रञ्जपलाण्डुपराधिकाः ॥ ५८ ॥

कल्रज्ञं रक्तलसुनम् । पलाण्डुः स्थूलकन्दो नीलो लसुणानुकारी । परारिका कृष्ण ष्ठण्डुमारूयं प्रसिद्धम् । एते चामक्ष्याः ॥ ५८ ॥ प्रतिपदपाठो न शक्य इति समासेनाऽऽह—

यचान्यत्परिचक्षते ॥ ५९॥

यचान्यदेवंयुक्तं शिष्टाः परिचक्षते वर्जयन्ति तद्प्यमक्ष्यम् । तत्र मनुः—
लक्षुनं गुझनं चैव पलाण्डुकवकानि च ।
अमक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ इति ॥ ५९ ॥
क्याक्रभोज्यमिति हि ब्राह्मणम् ॥ ६० ॥

क्याकु च्छत्राकम् । तद्व्यमोज्यमभक्ष्यम् । ब्राह्मणग्रहणमुक्तार्थम् ॥ ६० ॥

# एक खुरोष्ट्रगन यग्रा भगकर शहभगवाम् ॥ ६१ ॥

मांसमित्यर्थाद्गस्यते । एकखुरा अधादयः । गवयो गोसद्दशः पशुः । शरमोऽछार पद आरुण्यो सृगः । अन्ये प्रसिद्धाः । एतेषां मांसमभक्ष्यम् ॥ ६१ ॥

# घेन्वनदुहाेश्च कारणाद्धक्ष्यम् ॥ ६२ ॥

घेन्वनदुहोमीसं भक्ष्यं नावैघं किंतु कारणात्। कारणमष्टकादिविधिः। गोप्रति-षेधस्य प्रतिप्रसवः — मेध्यमानडुहामिति वाजसनेयकम् । आनडुहं मांसं न केवलं भक्ष्यं किं तार्हि मेध्यमपीति वाजसनेथिनः समामननित ॥ ६२ ॥

# कुकटो विकिराणाम् ॥ ६३ ॥

पादाम्यां विकीर्य विकीर्य कीटधान्यादि ये मक्षयन्ति ते विकिस मयुराद्यः । तेषां मध्ये कवकुटो न भक्ष्यः । स्मृत्यन्तरवशाद्धास्यो नाऽऽर्ण्यः ॥ ६३ ॥

#### ष्ठवः मतुद्राम् ॥ ६४ ॥

तुण्डेन प्रतुद्य प्रतुद्य भक्षयन्ति ने दार्वाधाराद्यः प्रतुद्रस्तेषां मध्ये प्रव एवामक्ष्यः। ष्ट्रवः शकटविलाख्यो बकविशेषः ॥ **१**४ ॥

#### क्रव्यादाः ॥ ६५ ॥

ऋब्यं मांसं तदेव केवलं येऽदन्ति ते ऋब्यादा मुधादयः । तेऽप्यमक्ष्याः ॥ ६५ ॥ दश्सभासचक्रवाकसुपर्णाश्च ॥ ६६ ॥

हंसः प्रसिद्धः । भासः इयेनाकृतिः पीततुण्डः । चक्रवाका भिथनचरः । मुपणेश इयेमः । एते चामक्ष्याः ॥ ६६ ॥

# क्रञ्जकौञ्जवाघीणसल्ह्मणवर्जम् ॥ ६७ ॥

कुञ्चा वृत्द्चराः । कौञ्चा मिथुनचराः । ते चामक्ष्याः । सुत्रे कौञ्चेति विभक्तिः होपरहान्द्रसः : किमविरोषेण कुश्चकाञ्चा अमक्ष्याः । नेत्याह-नार्घाणसहक्ष्मणवर्जम् । श्वेतो छोहिनो वा मुर्घा येषां ने छक्ष्मणाः । त एव विशेष्यन्ते वार्घाणसा इति । बार्ध चर्म तदाकारा नामिका येषां ते । एवंभूताह्रक्ष्मणान्वर्जयित्वा कुखकौद्धा न मक्ष्या इति । अन्ये त्वाहुः । ऋज्यादा इति प्राप्तस्य प्रतिषेत्रस्य ऋखादिषु तेषु प्रातिषेत्र इति । तत्र रुक्षणा सारसी । रुक्षणवर्जमिति रूयापोः मेज्ञाछन्दमोरिति हुम्बः । एवं ऋखाः शब्दस्याप्यजादेराबन्तस्य ॥ ६७ ॥

# पञ्चनखानां गोधाकच्छपश्वाविद्श्रस्यक्खर्ग-श्वभूतीकखषवर्जम् ॥ ६८ ॥

पञ्चनला वानरमार्जारादयः । तेषां मध्ये गोधादीन्सष्ठ वर्जायेत्वाडन्ये भक्ष्याः । गोघा कुकलासाकृतिर्महाकायः । कच्छपः कृर्मः । श्वाविद्याहिविद्रोगः । यस्य नाराचाकाराणि होमानि म शल्यकः । यस्य चर्मणा तनुत्राणं क्रियते स श्वाविट् । शास्यक इति युक्तः पाठः । एके तु च्छकारं पठान्ति च्छकारात्पूर्वभिकारम् । खङ्को मृगाविशेषः पार्वतीयः । यस्य तर्पणार्थं भाजनम् । शशः प्रसिद्धः । पूर्तीकखपः शशा-कृतिर्हिमवति प्रसिद्धः ॥ ६८ ॥

अभक्ष्यश्वेदो मत्स्यानाम् ॥ ६९ ॥ मत्स्यानां मध्ये चेटारूयो मत्स्यो न भक्ष्यः ॥ ६९ ॥ सर्पश्चीर्षा मृदुरः क्रव्यादो ये चान्यै विकृता यथा मनुष्यशिरसः ॥ ७० ॥

जलमनुष्याख्या मल्लमत्स्याद्यश्च तत्र सर्वे न मक्ष्याः । तत्र मनुः— अनुमन्ता विशामिता निहन्ता ऋयविऋयी । संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चाष्ट घातकाः ॥ न मांसमक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिम्तु गरीयसी ॥

अप्रतिषिद्धेष्विष भक्ष्यानिवृत्तिरेव ज्यायसीत्यर्थः ॥ ॥ ७० ( ख० १७ ) ।
एवं मांसनिमित्तदुष्टं जातिदुष्टं कालदुष्टं चाभोज्यमुक्तम् । तत्र निमित्तदुष्टं यस्य
कुले म्नियेतेत्यादि । जातिदुष्टं कलञ्जादि । कालदुष्टं पर्युषितादि । इदानीं परिम्रहारि कुले निमेत्रेतेत्यादि । जातिदुष्टं कलञ्जादि । कालदुष्टं पर्युषितादि । इदानीं परिम्रहार कुलेनि कानिचिद्नुद्वापकानि कानिचित्प्रतिषेषत इति—

मध्वामं मार्ग मांसं भूमिर्म्छफलानि रक्षा गव्यू तिनिवेशनं युग्यधासश्रोग्रतः प्रतिगृह्याणि १.७१॥

मधु पकमपकं वा। आमं तण्डुलादि । सृगस्य विकारो मार्ग मांमम् । भृमिः शाले । यादि क्षेत्रम् । विश्वामस्थानमित्येके । मूलफलानि मृलकाष्ठादीनि । रक्षाऽभयदानम् । गन्यूतिगोमार्गः । निवेशनं गृहम् । युगं वह[ती]ति युग्यो बलीवर्दः । तस्य घामो मक्ष्यं पलालादि । एतानि उम्रतोऽपि प्रतिम्राह्माण्यदुर्भिक्षेऽपि । उम्रः कूरकर्मा द्विनातिः। वैश्याद्वा शृद्धायां नातः । उम्रमहणं तादशानामुपलक्षणम् ॥ ७१ ॥

एतान्यपि नानन्तेवास्याहृतानीति हारीतः ॥ ७२ ॥ एतान्यपि मध्वादीन्यप्यन्तेवास्याहृतान्येव प्रतिग्राह्याणि न स्वयमिति हारीतो मुनिराह ॥ ७२ ॥

आमं वा गृह्णीरन् ॥ ७३ ॥ पूर्वोक्तेषु आमं स्वयं गृह्णीरन् वा द्विजातय इति हारीताचार्थस्यैव पक्षः ॥७३॥ कृतासम्य विरसस्य ॥ ७४॥

आमस्यालामे कृतान्नस्यापि विरसस्य लवणादिरसैरंध्युक्तस्य पद्योनिर्देशात्स्तोत्रं स्वयमन्तेवास्याहृतं वा गृह्वीरन् ॥ ७४ ॥

न सभिक्षाः स्युः॥ ७५ ॥

अनन्तरोक्तिविधानद्वये यदृहीतं तत्र मुभिक्षाः मुहिता न मवेयः । यावता प्राण-यात्रा भवति तावदेव गृह्धीरन् । यावता सीहित्यं न तावदिति ॥ ७५ ॥

# स्वयमध्यवृत्ती सुवर्ण दत्त्वा पशुं वा भुज्जीत ॥ ७६ ॥

यदा तु दुर्भिक्षतयाऽऽत्मनोऽपि वृत्तिनीपलम्यते प्रागेव पोष्यवर्गस्य तदा स्वयमप्यवृत्ती र्थंत्रव लम्यते तत्रव भुक्षीत । तत्रैव गुणविधिः सुनर्णे दत्त्वा एकदेवोपभोक्तव्यम् । उप-रिष्टात्सवर्णेन स्ष्टप्रवा । एतेन पशं दत्त्वेति ज्याख्यातम । पशराग्निः । आग्निः पशरिति मन्त्रिङ्कात् । गोमुक्तेन चाग्नेरुपस्थानद्शीनात् ॥ ७६ ॥

# नात्यन्तमन्वयस्येद्वृत्तिं प्राप्य विरमेत्॥ ७७॥

यदा विहिता वृक्तिर्छभ्यते तदा निषिद्धाया विरमेत् । न पुनः सक्टस्प्रवृत्तायामः वकण्टननेति न्यायन तर्जेव रमेनु । अत्र च्छान्शेरयोपनिषत्—- मटनीहत्तेषु कुरुष्ता-टिक्या सह जाययोषस्तिर्ह चाकायण इम्यम्राम प्रदाणक उनाम । स हेम्यं करुमान षान्खादन्तं विभिक्ष इत्यादिमन्त्रश्च भवति । अवृत्त्या शुन आन्त्राणि पण इति । अवृत्त्या वृत्त्यभावे | अपर आहे---दूर्भिक्ष स्वयमध्यवृत्ती तन्निवृत्तेर्येत्र कुन्नचिन्नी-चेडापे दातरि मुझाने वसत् । या च यावती च । मुवर्णमात्रं यंकंचन पर्तुं वा दस्वा न पुनरत्यश्वमछं बस्येत् । वृत्ति प्राप्य विरमदिति ॥ ७ ॥

एवमायदि वृत्तिमुक्ता । मुभिक्षेऽनायदि वृत्तिमाह--

त्रयाणां वर्णानां क्षज्ञियमभूनीनाँ समाव्यनेन न भोक्तब्यम् ॥ ५८ ॥ ममावृत्तो द्विजातिः क्षित्रियादीनां त्रयाणां वणीनां गृहे न मुक्रीत ॥ ७८ ॥

प्रकृत्या ब्राह्मणस्य भाक्तव्यं कारणादभोज्यम् ॥ ७९ ॥ बाह्मणस्य स्वनं प्रकृत्याऽस्य भावनेव भाज्यम् । कारणाद्भोज्यम् ॥ ७९ ॥ कारणमाह---

# यत्राभायश्चित्तं कर्षाऽऽभेवते मायश्चित्तवति ॥ ८० ॥

यदाऽग्निहोत्रवेश्वदेवाद्यशायश्चित्तकपं नित्यमम्यदायकं वा कर्माऽऽसेवते तापत्र्येण करोति प्रायश्चित्तवस्यात्मनि न चोदिनकर्मप्रायश्चित्तं नदा । एनम्मारकारणाः हमाउयमिति ॥ ८०॥

### चरित्तनिर्वेषस्य भीक्तव्यम् ॥ ८१ ॥

क्रतप्रायश्चित्तस्य ॥ ८५॥

सर्वेषणीनां स्वधर्मे वर्तमानानां भोक्तब्यं ग्रह्नवर्जमित्येके ॥ ८२ ॥

शुद्रवर्जितानां स्वधर्मे वर्तमानानां सर्वेषामेव वर्णानामन्नं भोज्यं न ब्राह्मणस्यैवेत्येके मन्यन्ते ॥ ८२ ॥

#### तस्यापि धर्मीपनतस्य ॥ ३३ ॥

तस्यापि शुद्रस्यात्रं भोज्यं यद्ययं धर्मार्थमुपनत आनामितो भवति । धर्मप्रहणा-दर्भाश्रमुपनतस्यामोज्यम् । आपत्करूपश्चायम् ॥ ८३ ॥

तत्र गुणविधिः--

सुवर्ण दस्वा पश्चं वः भुद्धीत नात्यन्तपन्ववस्येदृहन्ति पाष्य विरमेत् ॥ ८४॥ गतम् ॥ ८४ ॥

संघान्यम्।। ८५ ॥

संयोगन यत्संहतमन्नमभोज्यं ते सर्वे यद्यपि दद्य: ॥ ८५ ॥

परिकृष्टं चा। ८६।:

भोक्तमागच्छेत्येवं परिकारय सर्वत आह्य यद्दीयते तत्परिकृष्टम् । तद्मीज्यम् 11 68 11

सर्वेषां च शिल्पजीविनाम् ॥ ८७ ॥

चित्रकर्मच्छत्रनिर्भाणादिकाशिरं जीवन्ति उपजीवन्ति तेषां सर्वेषामपि ब्राह्मणानाः मन्नमभोज्यम् ॥ ८७ ॥

ये च शस्त्रमाजीवन्ति ॥ ८८ ॥

ये च शस्त्रेण जीवन्ति तेषामप्यभोज्यं क्षत्रियवर्जम् ॥ ८८ ॥

ये चाधिम् ॥ ८९ ॥

आजीवन्तीस्थपेक्षते । स्वगृहे परान्वासियत्ता तेम्यो भृतिप्रहणमधिर्यः स्तोम इति प्रसिद्धः । परभूमी कुटि कृत्वा स्ते.मं बस्ता वसेत्तु य इति । ये चाधिमान जीवन्ति तेषामप्यन्नमभोज्यम् । अत्राधि ये जीवन्ति तेषां वार्धुषिकत्वादेव निषेधः सिद्धः ॥ ८९ ॥

# भिषक् ॥ ९० ॥

अमोज्यान्न इति प्रकरणाद्रम्यते । भिप्रगावज्यवृत्तिः । धर्मार्थे ये सर्पद्रष्टादिकं चिकिस्सन्ति ते भोज्यात्राः ॥ ९० ॥

वार्धुषिकः । ९१ ॥

पृद्धचा जीवलप्यभोज्यात्रः ॥ २१ ।

अकीतराजको दीक्षितः । ९२ ॥

दीक्षितो दीक्षणीयेष्टचा संस्कृतः । भोजपि यावस्क्रीतराजको न भवति सोमक्रयं न करोति वावदभोज्यानः । ६२ ।

अग्नीपोमीयसंस्थायामेव दी क्षेत्रस्य भे।क्कब्यम् ॥ ९३ ॥ अग्नीपोशीये पशी संस्थिते समाप्त दीक्षितस्य मोक्कब्यं न प्राणिति पक्षा-न्तरम् ॥ ९३ ॥

> हुतायां या वषाया अति वा राजनि यक्षा**र्थे वा** निर्दिष्टे श्वेषाद्भुद्धीरिचानं वाषाणम् ॥ ९४ ॥

हुताया नित्यादि तु यज्ञार्यमिनिर्दिश्याय्यदेशादेव । यज्ञार्थ इति पक्षान्तर इदं यज्ञार्थभिति व्यादेशे कृते शेषाञ्जञ्जीरिज्ञिति व क्षणं भवति । बाह्मणप्रहणं प्रीत्युपस्रः विघतः प्रवृतिरुपम्मृतिते। मा भूदिति प्रत्यामेनोक्तं बाह्मणमिति ॥ ९४ ॥

क्रीवः ॥ ९५ ः

क्षीयः असिद्धः । मोऽप्यमोज्यातः ॥ ५५ ॥

गज्ञः पेषकृत् ॥ ५६ ॥

भैषकृद दौरयकर्मा । तस्यापि प्रतिवेधः । ९६ ॥

अहवियोजी चाडर्जी विश्वजितः॥ ९७॥

अञ्चिह्याच्यननुष्ठाताऽपि अ.र्थः शिष्टः । विश्विगचारस्तस्मात्प्रविज्ञतः प्रच्युतः। सोऽप्यमोज्य तः ॥ ९७ ॥

यथार्मःनपार्स्यातः॥ ९८ ॥

अविधिना त्रेतासिगृह्यासित्यागी ॥ ९८ ॥

यथ सर्वान्वर्त्तेयति ॥ ९९ ॥

आत्मानं ध्रे त्रियं मन्यमान इतरान्वर्जयति । अत्रादिनंसर्गेण संसर्गदोषातु ॥ ९९ ॥ सर्वोत्ती च ॥ १०० ॥

सर्वेषामक्षयस्योति मत्वर्थेन निरन्तरमित्युक्तम् । तत्तु युक्तानामयुक्तानां च ॥१००॥ श्रोत्रियो निराकृतिः ॥ १०१॥

श्लोत्रियो नि.स्वाध्यायः । निवृत्त इत्यन्यं ॥ ९०९ ॥

वृषळीपाने। ॥ १०२ ॥ (स० १८)।

क्रमविवाहे यस्य वृषली शूद्रजाना जीवनीतरा सता स वृषलीपतिः । स श्रोत्रियोऽ प्यभोजपान इति ॥ १०२ ॥ ( ख० १८ ) ।

मत्त जन्मत्तो बद्धोऽणिकः प्रन्युपविष्टो यथ प्रत्युपवेश्वयते यथ प्रश्नयते तावन्नं कालम् ॥ १०३ ॥

मत्तो मदद्रस्यसेवयाऽप्रकृति गतः । उन्मत्तो भ्रान्तः । बद्धो निगडादिना । आणिकः पुत्राच्च्छूतमाही । पुत्राचार्य इति शास्त्रे निन्दितः । पत्युपविष्टः क्रयणादिना कारणेन धर्मादिकं निरुध्य तत्पार्श्व उपविष्ट इतरम्तरपरिहारमुक्तवास्तेन सहाऽऽसीनः । प्रत्युपवेशयते यश्च प्रश्रयते तिष्ठति । एते मत्ताद्यस्तावन्तं नालमभोज्याला यावन्मदाः धनुवृत्तिः । अपर आह्— अणिक ऋणिक ऋणस्य दाता । प्रत्युपविष्ट इदं विश्लेषणः मिति ॥ १०३ ॥

#### अय क आइयाकाः ॥ १०४॥

यद्येतेऽभोज्याश्राः कस्तर्ह्यात्रयात्रः कस्य तर्ह्यन्नमश्चनियमिति । यद्यय्येतेऽभोज्यात्रा इति उक्तं परिशिष्टा भोज्यात्रा इति गम्यते तथाऽप्यनेकमतोपन्यासार्थोऽयं प्रश्नपूर्वक आरम्मः॥ १०४॥

यस्यप्सेदिति कण्यः ॥ १०५ ॥

य एषमर्थयते स एवाऽऽइयान इति कण्व ऋषिर्मन्यते ॥ १०९ ॥

पुण्य इति कीत्सः॥ १०६ ॥

सर्ववर्णानां स्वधमें वर्तमानानामित्युक्तस्वाद्गाज्यान्नाः सर्वे पुण्या एव । इह पुनः पुण्यग्रहणमतिश्चार्थम् । तपोहोमजपैः स्वधमेण युक्तः पुण्यः । स स्वयं चाप्रार्थयमाः नोऽपि मोज्यान्न इति कौत्संस्य पक्षः ॥ १०६ ॥

# यः कश्चिद्यादिति वार्ष्याणः। १००॥

यः कश्चित्पुण्योऽपुण्यो वा सततं दानशीलः स भोज्यान इति वार्ज्यायणिराइ । तथा च मनुः—श्रद्धापृतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतर्रादिति ॥ १०७॥

अञ्चोपपत्तिः—

यदि हि रजः स्थावरं पुरुषे भोक्तव्यम्य चैचलं दानेन निर्दोषे भवति ॥ १०८॥

र्ज. पापम् । तथदि पुरुषे अर्तारे स्थावरं स्थिरं न भोगमन्तरेण श्रीयते तदः

मातिमहमीकारि संप्रकारमानाद्भोक्तलाम् । अय नेश्चलमुपमीगमन्तरेणापि भीयते तदा सततं तद्दानशीले न मुद्देभपि त्वयमविष्ठत दति कृतो मोक्तुर्दोष इति ॥ १०८ ॥

शुद्धा भिक्षा भीक्तन्यैककुःणिकौ कव्यकीरसौ ॥ १०९ ॥

भार्भिकेणोपहता मिला शुद्धा । सा भोचन्याः इत्येककुःणिकादीनां चतुर्णी पक्षः ॥ १०९ ॥

सर्वनोपेनं बाष्यांयणीयन ॥ ११०॥

मर्वत उपेतं छान्द्रमो गुणः । उपेतमयाचिका पन्नं तत्सर्वतोऽपि मोज्यमिति वार्ष्या यणीयं मतम् ॥ (१०)

इदानीं स्वयमाह—

पुण्यस्येष्मतो भोक्तव्यम् ॥ १११ ॥

कण्वकुत्सयोः पक्षयोः समुदित आचार्यस्य १३३ ॥ १११॥

पुण्यस्याप्यनीप्सनो न भोक्तरम् ॥ ११२ ॥

यः प्राधितोऽपि नेत्यसङ्ग दृतस्या कथंनिद्यापतितेष्मः सोऽनीष्मन्नुच्यते । तस्य पुण्य-स्याप्ययोज्यमिति । अपर आहः — अनीष्मतः इति कर्तरि पष्टी । पुण्यस्याप्यन्नमभोज्यं यदि भक्ष्यमाणः पूर्ववैरादिना स्वयमीष्टिमतं न भवति ॥ ११२ ॥

यनः कुनश्राभ्युद्यतं भाक्तव्यम् ॥ ११३ ॥ सर्वतापेनमित्युक्तमेत्र पुनरुच्यते विशेषविवक्षया ॥ ११६ ॥ तदाह—

नाननियोगपूर्वभिति हारीतः ॥ ११४ ॥

अद्य तुम्यमिदमाहरिष्यामि तद्भवता प्रद्धांमित निवेदनं नियोगः न नियोगे.ऽनि-योगः । पुनर्नव्समामः । द्वौ नव्यौ प्रकृतमर्थ चाद्यतः । अनियोगो नियोगस्तत्पृ्दे चेदम्युद्यतं न भोज्यभिति ॥ ११२ ॥

अथ पुराणश्होकानुदाहरान्त --उद्यतःमाहृतां भिक्षां पुरस्ताद्ववेदिनाम् ।
भोज्यां वेने प्रजापांतरापि दुष्कृतक्षर्यणः ॥
न तभ्य पितरोऽश्रान्ति दश वर्षाणि पश्च च ।
न च इच्यं वहत्याप्तियेस्नामभ्यधिमन्यते ॥ इति ॥११५॥ -

अपि च पुराणे---

सर्गाश्च प्रतिसर्गाश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चैव पुराणं पद्यद्यक्षणम् ॥

इस्येवंख्यणं भविष्यादी । उपे(य)नां हस्नास्यामुद्यस्य धारितामाह्नतां स्वयमानीति पूर्वमिनविदितां भिक्षां दुष्कृतकर्मणोऽि सक्तः आद्मोज्यां मेने प्रजापतिः मनुः प्रकार् पतिर्योग्मिनिति मानवे दर्शनात् । परं न नामस्याधिमन्यते प्रस्याचिष्टे तस्य पितरः कन्यं नाश्रन्ति । कियन्तं कालम् — दश वर्षाणि पद्म च । अग्निश्च हन्यं न वहति । तावन्तमेष कालमिति पत्यास्त्रादुर्निन्दार्थः ॥ ११९ ॥

> चिकित्सकस्य मृगयोः शस्यकृत्तस्य पाश्चिनः कुल्रहायाः वण्डकस्य चोषामन्त्रमभोज्यम् ॥११६॥

चिकित्सको मिषम्वृत्तिः । मृगयुर्मृगघाती छुड्यः । शहयक्ष्यः शागण प्रस्थाः दिच्छेत्ताऽस्यष्ठः । पाशी पःशवान्पाश्यः छेन् मृगादीनां प्राह्मः । कुलम् तिति कुल्या व्यभिषारिणी । अभिमारिका वा । ध्यद्र करतृतीयायक्षिकरपाटितवृष् गश्च । तेषां चिकित्सकादीनामस्रमभोज्यम् । चिकित्सकषण्डकयोः पुत्रप्रेहणमुद्यतस्य । प्रतिषेधाः धम् । पूर्वत्र प्रहणं शक्यमकर्तुम् । एवं तर्ति सुवकारस्य विप्रत्यित्तः । अयं तु पुराः णन्छोक इत्यपीनस्वत्यम् ॥ ११६ ॥

असादे भ्रूणहा माष्ट्यंत्रं नाभिश्वंसित स्तेनः प्रमुक्तो राजानि यात्रस्तः नृतसंगरे ॥ ११७॥

पडक्रस्य वेदस्याध्येता भ्रूणः । तं यो हतवानस भ्रूणहा । सोऽल हे मार्ष्टि ।हि लिम्पति । किम् । प्रकरणादेन इति गम्यते । भ्रूणको योऽलमात्ति तिर्मिनादेनोऽलमेनः संकामिति । तस्मात्तस्योद्यतमप्यभोज्यमिति प्रकरणाद्भम्यते । संगतः पादः । इतरः पुराणे श्लोके पठचमाने पठितसंयोगेन नाभिशंमिति भिरुपेव अत इदं त्व ग कृतिमिति । तिस्मिलमिशंमिति तदेनो मार्ष्टि । मनुध-

पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरेति वा पुनः । वचनातुरुयदोषः स्यान्मिधा द्विरोषम भवेत् ॥

इति द्वेगुण्यमाह तद्भ्यासे द्रष्टन्यम् । स्तेनः प्रकीर्णकेश इति वक्षति । स एव तृतीयपादस्यार्थः । कर्तृभेदादपौनस्वन्यम् । संगतः प्रतिश्रयः सत्यसंगतः इति यथा । यः प्रतिश्रुत्य न द्दाति सोऽन्नृतसंगरः । रकाः रछान्दसः । तिन्मन्यावसदेनो मार्धि तस्मास्त्रतिश्रुतं देयमिति ॥ ११७॥ गुरी याज्यश्व किष्यश्च त्त्रियश्चर्तुरुर्वभिश्वारि-णीति ॥ ११८॥ ( स्व १९ )।

इति सत्यापादहिरण्यकेश्विश्रीतम् । प्रश्वत्त्रापरपर्याये ) पड्विश्वभी पञ्चमः पटल । ५ ॥

गुरी याज्ये ( जके ) याज्यः । तः । १००५कि । शिष्यः । स्त्रियः ऋतुकाले तां विहायान्यां गच्छेत्सं स्थाभिचारी । त्रांत्वस्यां अस्यत्ते( त्रे ) एनो निमार्षि । एवं याज्यशिष्याविषे ॥ ११८ ॥ ( ख० १० ) ॥

इति श्रीमन्महोदेवविराचितायां हिरण्यके दे अधिश्वज्याख्यायामुज्ज्वलायां वृत्तौ पिंदुशाक्षेत्र प्रश्रमः परणः ॥ ५ ॥

अथ दन प लः।

अध्यात्मिकान्योगाः तिष्टुःन्यायसक्ष्टितानौः श्राम्कान् ॥ १ ।

उक्ता धर्माः । पतनीयान्यमिधास्य नेष मुख्यावेन ब्रह्मचारिशमीनामिधाय कांश्चिरस्मातकस्यापि कांश्चिरसाधारणानप्यः ध्य गृहस्यधर्माभियाने कर्तव्ये सत्यध्यारसमिवानितिपादनं प्रायश्चित्तानि विभयपराय वक्ष्यन्यसमायश्चित्तत्वेन प्रसक्तमाह । शुचिकराणि कर्माणि तेषां प्रायश्चित्तानि वक्ष्यन्नायत आत्मज्ञानं तदुपयोगिनश्च योगाः निधकुरुते । तस्यापि सर्वपापहरत्वेन मुख्यायश्चित्तत्वात् । शुक्ते हि—

भिद्यते हृद्यग्रान्धिच्छिद्यन्ते मर्वमंत्रयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तम्मिन्द्रष्टे परावरे ॥ इति ।

तद्यथेषीकातूलमञ्जी प्रोतं प्रह्येतै ३ हास्य को आण्मानः प्रह्यन्त इति वा । याज्ञवक् स्वयोऽप्याह— इज्याचारदयाहिंसादानन्यात्यक गास् ।

अयं तु परमी धर्मी सहीगेन ८३व इश्रेनम् ॥ इति ।

अध्यातमं भवा अध्यातिमकाः । छाद्यो वृष्ण्यायः । आत्मनो छम्भयितृस्योगां-श्चित्तसमाधानहेतृत्वक्ष्यमाणांश्चाकोबाद्गं नुपायान् छान्छेत्यं वेतः । त्यायसंहितानुपपित्तमः मन्वितान् । उपपद्यत्ते हि त्यायतः कोषादीनां दोषाणाः निर्धाते । अनेश्चारिकान् । निश्चारः श्चित्तस्य बहिर्विक्षेपः । तस्मै ये प्रभवन्ति कोषाद्या वक्ष्यमाणास्ते नैश्चारिकाः । तत्प्रतिपक्षभृतान् । अक्रोधादिषु सत्सु चित्तमनिश्चरणदीलमात्मरूममनं निश्चलं तिष्ठति । तस्मात्ताननुतिष्ठेत् । आत्मप्रलब्धमकोधादिलक्षणं चित्तसमाधानं कुर्योदिति ॥ १ ॥

कि पुनरात्मा प्रयत्नेन रुव्धव्य इत्याह-

भात्मकाभान परं विद्यते ॥ २ ॥

आत्मलामात्परमुत्कृष्टं लामान्तरं नास्ति । तम्मात्ताय लामाण यत्न आस्येय इति । कः पुनरसावास्मा । प्रत्यया, गारिमा । नन्वसी नित्यलब्धः । नहि स्वयमेव स्वस्याः ष्टक्यो भवति । सत्यम् । प्रकृतिग(क)ल्लनात्तद्धमेतःमुग्गरो नष्टम्बरूप इव भवति । प्रकृत्या हि नित्दसंबद्धः पुरुषः। तथाविषश्च संबद्धा यथा परस्परं विवेको न जायते। अन्योन्यधर्माश्चान्यान्यत्राध्यस्यन्ते । यथा शीरोदके मंशक्के न ज्ञायत इदं शीरमिद्-मुद्दकमस्मित्रवकारो क्षीरममुज्यिनबुद्दकीमति । यथा वा अम्बयोगोलकयोः संबद्धयोर्थेऽग्निः घर्मा उष्णत्वभास्वरत्वाद्यस्तेऽयोगोलकेऽध्यस्यन्ते। ये चायोगोलकस्य धर्माः काठिन्यदैन ध्यीदयस्तेऽम्नावध्यस्यन्ते । एवं हि तत्र प्रांतपत्तिः । एकं वस्तुष्णं दीर्घं भाग्वरं कठिन मिति । तद्विदिहापि पुरुषधर्माश्चैतन्यादयः प्रकृतावध्यस्यन्ते प्रकृतिधर्माश्च मुखदुःखमा-हपरिणामादयः पुरुषे । ततथैकं वस्तु चेतनं मुखदुःखादिफलपरिणामीति व्यवहारः । बस्तुतस्तु तस्मिन्संघातेऽचेतनाशः परिणामी। चेतनांशस्तु तमनुघावति। येन येन ऋषेण परिणमति तेन तेनामेदाध्यासमापद्यते । यथा श्लीगवस्थां गतं घृतं श्लीरसंष्टक्तं दध्या-स्मना परिणमाति तेनानु तामबस्थां प्राविशाति तृद्धि]त्। तदिदमुच्यते-'तत्स्ट्या तदेवानुः प्राविशत् , इति । सर्गेऽप्यात्मनः कर्तृत्वे इद्मेव यदुषमे।क्तस्यतया निमित्तत्वम् । तदेवं स्वभावतः स्वस्थाऽप्यात्मा प्रकृत्या सहाभेद्गापत्रस्तद्धर्मा भवति । एवं तद्धिकारेण महतो विकारणाहंकारणेत्याशारीरादद्रष्टव्यम् । म्थुलोऽहं वृज्ञोऽहं देवदत्तोऽहं मनुष्योऽहं तिर्यगहमिति। तस्यैवंगतस्यापोक्षतः स्वरूपछ।मो नाचैरमिवधितस्य राज्ञवस्य । तद्यथाः श्वरादिभिर्बाल्यात्प्रभृति स्वसुतैः सह वर्धितो राजपुत्रस्तज्जातीयमात्मानमनुभूय च बन्धुभि: स्वरूपे कथिते छब्धस्वरूप इव भवति। प्रकृत्यावशेन स्वभावान्तरं नीत आत्मा मानुस्थानीयया तत्त्वमसीति श्रुत्या स्वभावं नीयते । यदेवंविधं पश्चिद्धं वस्तु तदेव त्वमास न तु यथा मन्यसे मनुष्योऽहं दुःख्यहमित्यादि तथित । एवंभूनो राजा तत्त्वमसीति राजपुत्र । ननु तत्त्वमसीति बाह्यणानःदात्म्यमुच्यत इति को वा ब्रुते । नेति(नेतीति निषेधाद ]बद्धापि नान्यदात्मनः । किं पुनरयमात्मैक आहोखिलाना । किं तेन ज्ञातेन त्वं तावदेवांविधिश्चेदेकोऽसां नित्यनिर्मत्तः व लुपवस्तुपंसर्गात्कुलपनामिव गतस्तः द्वियोगश्च ते मोक्षः त्विय मुक्ते यद्यन्ये संसारिष्यन्ति का ते क्षतिः । अथ न सन्ति तथाऽपि कस्ते लाम इत्यलमियता । महत्येषा कथा। तद्ध्येते श्लांकः भवन्ति-

नीचानां वसती तदीयतनयैः सार्घ चिरं वर्धित
स्तज्जातीयमवैति राजतनयः स्वात्मानमध्यञ्जसाः।
संघाते महदादिभिः सह वसंस्तद्वत्परः पृष्ठाः
स्वात्मानं सुखदुःखमोहकान्तिं मिथ्यैव थिङ् मन्यते ।!
दाता भोगपरः समग्राविषयो यः शासिता दुष्कृतां

राजा म स्वमःिति मातृगुखनः श्रत्वा यथावतम् तु । राजीभय यथार्थमेव यतंत तद्वत्यमःस्वोधितः श्रत्वा तत्त्वमभीव्यपास्य दुरितं ब्रह्मीव संपद्यते ॥ इत्येवं बहवांऽपि राजवनयाः प्राप्ता दशामीदशी ते चल्योन्यभिदामपास्य सहसा सर्वे भजन्त्यकताम् । किंदु म्बे परमे पद प्रथममी तिष्ठन्ति माताम्तथा क्षेत्रज्ञा इति हत्त्वमादिवचसां काडमेरवादे क्षतिः ॥ तेप्वको यदि नात् मात्वचनास्त्राप्तो निर्न वैभवं नानारवे क्षतिरम्य का किल परे सन्त्यन्थया च स्थिताः । यहाउन्ये न भवेचरविमापि की छामीडम्य तहहातिः ॥ पंसामित्यमिदामिता च न वयं निर्वध्य निश्चित्म(न्म)हे ॥ इति ॥ २ ॥

तदिह<sup>े</sup>पक्षितमात्मज्ञानमुपदिदयने । तश्चिविधम् । श्चनं मननं निद्ध्यास**नामिति 'श्रोतस्यो** मन्तव्यो निविध्यामितव्यः' इति श्रवणात् । तत्र श्रतमुपनिषद् तात्पर्यावधारणम् । मननमृषपितिनरूपणम् । एवं श्रुतेऽनुभनं चाऽऽत्मनि मालात्कारहेतुरविक्षिष्ठेन चेतसा निरन्तरं भावनं ध्यानम् । तिलाद्धये श्रीतज्ञानं तावद्ह-

### तत्राऽःत्मस्यान् भ्योकानुदाहारेष्यामः ॥ ३ ॥

तत्रेति वाक्यापस्यामे । आत्मळार्मायानारमळासप्रयोजनान् । अनुपवचनादिस्ताच्छः । क्रोकारपाद्वद्वानीपनिषदास्मन्त्रानुदार्हारच्यामः । उद्धत्याऽऽहरिष्यामा अन्य निवेशियः ष्यामः ॥ ३ ॥

पुः प्राणिनः सर्वे एव गृहाशयस्थाहन्यमानस्य विकल्मपस्याचलं चलनिकेतं येऽनुतिष्ठन्ति तेऽमृताः ॥ ४ ॥

गहानि प्रकृतिनाम ।

यतः स्मृतं कारणम्यमयः ब्रह्म प्रधानं प्रकृतिः प्रसृतिः । आत्मन् गृहायां निरन बनन्तं क्षेत्र तयेवाधृतमक्षरं च॥

**इ**ति पुराणप्रश्नात् । बुद्धिरित्ये पर्निप्याः । अविकरणम हित्यात् । तस्यां शेते तया सहाविभागा प्रजीन्तष्टनीति गहादाय अत्मा । ' अनामका छोहिनशुक्तकृष्णां बद्धी प्रजां जनयन्ती १ सङ्दास् । अमे। ह्याही ज्याणीऽनुदेशि १ इति मन्यान्तरम् । अहन्यमान-हेंगीत । न ह्यमें शरीरे हत्यमान हत्तांत । विकल्पपत्यों । निर्देशस्योति । वर्माधर्माः द्विभिरन्तःकःणास्य धर्मेरात्मानि चाध्यर :: । एवं भूतस्याऽऽ मनः सर्व एव आणिनी नक्का द्यास्तिर्यगन्ताः प्राणादिमन्तः संवातः पः पुरमुपभोगम्थानम् । यथा राजा पुरमधिवसः न्सिचिवरानीतान्भोगानुपभुङ्के तथाऽयं देवादिशरीरमधिवपनकरणैरुपस्थापितान्भोगानु-पमुङ्के । तमेवंभृतमचल सर्वगनत्वेन निश्चलम् । चलनिकेतं निकेतं स्थानं शरीरं तदस्य चलं तं येऽनुतिष्ठन्ति उपासत एवंभृ ोऽहमिति प्रतिपद्यन्ते तेऽसृता मुक्ता भवन्ति ॥ ॥

विषयसंगपरित्यागनायमुत्राम्य इत्याह-

यदिद्मिती होदिह लोके विषयमुच्यते विध्य कविरतदनुनिष्ठदगुहाशयम् ॥ ५ ॥

यदिदामिति । विषयमेतदिति । सर्वत्र । छिङ्गञ्यत्ययद्यान्द्रसः । एविमिदिति तकारूस्य दकारः । हश्च्य आश्चर्ये । इति शब्देनाऽऽवृत्तेन शब्दादिषु विषयेष्ववान्तरः प्रकारमेदः प्रतिपाद्यते । विषयापहत्वेतसो हि वद्नित इति ह तस्याहितमिति ह तस्यामुखस्पर्श इति ह तस्यारूपं निष्टप्तमिव वक्तकमिति ह तस्यास्वाद्धीऽधरमणिरिति ह तस्यामुख्यान्थो झाणतर्पण इति । एवं दिव्यानृत्यदेऽपि द्रष्टव्यः । इति ह इति हाः शानन्तरपर इतिशब्दे।ऽत्याहः ये इति । इति ह इति हेत्येनयोः । यं छोके विषयः मुच्यते । सामान्यापे तमेकवचनम् । एतं विध्य किवेरेनदनृतिष्टेद्गृहाशयम् । कवि. भेंधावीति ॥ ९ ॥

विषयत्थागे हेतुमाह---

आत्मक्रेबाइमलक्षेतांद्धतः सेवस्व नाहितम् । अथान्येषु पतील्छानि साधुष्ठान(स्थान)पन-पेक्षया महान्तं तेजस्कायं सर्वत्र निहितं प्रभुम् ॥ ६॥

शिष्यं प्रत्याचार्यवचनमेनतः । हो चात्र हेत् । विषयाणाः पराधीनत्वमाहितस्वं च । महान्तं गुणतः । तेनस्कायं तेनः श्रित्म् । तेनो रुशि स्वयंप्रकाशमात्मज्योतिः सम्नाविति होवाच ' इति बृहदारण्यकम् । सर्वत्र निहिं सर्वगतम् । प्रमुं स्वतन्त्रम् । एवंभूतं गुहाशयमेतावन्तम् । अहम् । आत्मन्सप्तम्येकवचनस्य छुक् । आत्मनि । अस्मिस्तदीये संघातेऽन्यानपेक्षयेव छञ्चं योग्यमछञ्चम् । अथान्येष्वपीन्द्रादिषु तं तं विषयं प्रतीच्छामीति छङ्ये स्ट्। प्रत्येच्छम् । इदानी तु तं छञ्ध्वा तथाविधोऽस्मि स्वमप्येतदेव हितं साधुस्थानं साधुमार्गं सेवस्वानाहितविषयानुसंवानामिति ॥ ६ ॥

पुनर्प्यसो कीहरा इत्याह—

# १ पटमः ] महादेवदौक्तिकावैरावितोज्जवस्रास्यासमेतस् ।

सर्वभूतेषु यो नित्यो विषयिदस्तो ध्रुवोऽनङ्कोऽ-बन्दोऽश्वरीरोऽस्पर्धथ गद्दाञ्छुचिः स सर्वे पर्छा। काष्टा स वेषुवत १ स वे वेभाजनं पुरस् ॥ ७ ॥

सर्वेषु भूतेषु मनुष्यादिषु संवातेषु यो नित्यो विनश्यसमु न नश्यति । विपश्चिन्मेधावी विन्त्यस्यः । अग्रतो नित्यत्वादेवामरणधर्मा । ध्रुव एकरूपो विकाररहितः । न प्रधाः नबद्विकारिणः सतो धर्मिरूपेणास्य नित्यत्विनिर्यर्थः । अनक्षश्चरणायक्करहितः । अश्रतः स्देशक्ष्यं इति भृतगुणानामुष्ठक्षणम् । शब्दादिगुणरहितः । अशरीरः स्देशक्षारि वर्णितः । महाशुचिर्महस्वं शोषस्य विशेषणम् । परमार्थतोऽन्यत् । शुद्धः । स सर्वे प्रकृत्यभेदद्वारेण स एव । परमा काष्ठा ततः परं गन्तव्याभावात् । स वैषुक्तं विषुवान्नाम गवामयनस्य मध्ये भवमहरेकिविशम् । तदहरुपयन्ति विषुवन्तं मध्ये संवत्सरस्य मध्ये भवति एव मक्कानामेष मध्ये । मध्ये ह्येषोऽङ्गानामिति बह्वृक्त्वाद्यणम् । स एव च वैमाननं परं विविधेर्मार्गेर्भननीयं विभननं तदेव वैभाननम् । बाह्या(प्रज्ञा)दिरनुशतिकादिश्च । यथा समृद्धं पुरं सर्वेरार्थिः प्राप्यमेवमयमणिक्ती ॥ ७ ॥

तं योऽनुतिष्ठेत्सर्वत्र माध्वं चास्य सदाचरद्दुर्दश्चं निष्ठुणं युक्तो यः पश्येत्स मोदेत विष्ठपे ॥ ८ ॥

तमेवंभूतमास्मानं योऽनुतिष्ठेदुपासीत प्राव्वं चास्य सर्वत्र सर्वावस्थासु सदा प्राध्वमा-नुक्स्यमाचरेत् । आनुक्स्यं प्रतिविद्धवर्ननं नित्यनिमित्तिककर्मानुष्ठानं च । यश्च दुर्दश्च निपुणं सुक्ष्ममेनं युक्तः समाहितो मृत्वा पद्ययेत्साक्षात्कुर्यात्म स्वविष्टपे स्वमहिमनि स्थितो मोदने विगतपापः सर्वदुःखविविभितो भवति । संसारद्द्यायां वा तिरोहतं निरिति-द्ययं स्वमानन्दमनुभवतीति केचित् ॥ ८ ॥

> आस्मन्यश्यन्सर्वभूतानि न पुग्नेविन्तयन्कविरा-त्मानं चैव सर्वत्र यः पश्येत्स वे ब्रह्मा नाकपृष्ठे विराजति॥ ९॥

सर्वाणि भूतानि आत्मनि शेवत्वेन स्थितानि पश्यनुपनिषदादिभिर्नानन्यश्चाचिन्तः चन्युक्तिभिर्तिरूपयन्यो न मुद्धोन्मीहं न गच्छेत् । कविमेंशावी । पश्चाचैव सर्वत्रावशेः विस्वेन स्थितमास्मानं पश्चेत्साक्षात्कुर्यात्स वै ब्राह्मणो नाकप्रष्ठे तत्सदशे स्वे महिः मनि स्थितो विराजति स्वयं प्रकाशते ॥ ९ ॥

निपुणोऽणीयान्बिसोर्णाया यः सर्वेभावृत्य तिः ष्टाते वर्षीया श्व पृथिव्या ध्रुवः सर्वेमारभ्य तिष्ठति स इन्द्रियैर्जगतोऽस्य ज्ञानादन्योऽनन्यस्य क्केयात्परमेष्ठी विभाजस्तस्मात्कायात्मभवन्ति सर्वे स मूल १ शाश्वतिकः स नित्यः ॥ १० ॥

निपुणो मेधावी चित्स्वरूपः । बिसोर्णाया त्रिसतन्तोरप्यणीयानसूक्ष्मः । सर्वेमावृत्य न्याप्य तिष्ठति । यश्च पृथिन्या अपि वर्षायान्वृद्धतरः सर्वगतन्वादेव सर्वमारम्य विष्टम्य शेषित्वेनाधिष्ठाय तिष्ठति । ध्रुव एकरूपः । स इन्द्रियेरस्य जगतो यदिन्द्रिये-क्वीनिमिन्द्रियजन्यं ज्ञानं तस्मात् । कीटशाज्ज्ञेयात् । अनन्वस्य पश्चम्यर्थे पष्ठी । ज्ञेया-त्रील्पीतादेराकारादनन्यभूतं नीलपीताचाकारं तस्माद्विषयज्ञानादन्य इत्यर्थः । तस्मा• द्विज्ञानादन्योऽन्तर् आत्माऽऽनन्दमय इति ।

> ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निर्भेछं परमार्थतः तदेवार्थस्वरूपेण आन्तिदर्शनतः ।स्थितम् । इति पुराणम् ।

स्वभावस्वच्छस्य चिद्रपस्याऽऽत्मनो नीलपीताद्याकारकालुप्यं तद्रपाया नुद्धिवृत्ते-रनुरागक्कृतं आन्तमित्यर्थः । वैषयिकज्ञानादन्य इति विशेषणाज्ज्ञानात्मक इत्यपि सिद्धम् । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मोति श्रुतेः । एवंभूतः स आत्मा परमेष्ठी परमस्वरूपे तिष्ठति । विभाज इत्यस्य परमेणसंबन्धः । विभज्याऽऽत्मानं देवमनुष्यादिकारेण नानाशरीरानुभवेशेनेति विभाक् । तस्माद्धिभागो निमित्तभृतात्सकायादेव मनुष्यादिश-रीराणि प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते । स मूलं सप्रपञ्चसृष्टेमीकृताया मूलकारणम् । स नित्योऽ. विनाशी । शाश्वातिक एकरूपोऽविकारः ॥ १० ॥

> दोषाणां तु निर्घातो योगमूल इह जीविते निर्हत्य भूतदाहान्क्षेमं गच्छति पण्डित इति ॥ ११ ॥

अध्यात्मज्ञानद्वारेण पण्डितो लब्धज्ञान आत्मसाक्षात्कारी क्षेत्रममयं मौक्षम् । अमयं वै जनक प्राप्तोऽसीति बृहदारण्यकम् । समाप्ताः श्लोकाः ॥ ११ ॥

अथ भूदाहीयान्दोषानुदाहरिष्यामः ॥ १२ ॥ भूतानां दाहो भूतदाहः । तस्मै हिता भृतदाहीयाः ॥ १२ ॥ क्रोधो इर्षो रोषो लोभो द्रोहो दम्भो मृबोद्यय-त्याश्वरीवादावस्या काममन्यू आनात्म्यमयोगः स्तेषां योगमूलो निर्घातः ॥ १३ ॥

ताडनकोशनादिहेतुकोऽन्तःकरणाविशोभः स्वेदकफादिलिङ्गकः कोषः । हर्ष इष्टकाः भाषेतस उद्रेको रोमादिलिङ्गकः । रोषः कोषस्यैव कियानिष मेदः । पित्रादिषु प्रति-क्लेषु मनसो वैकोम्यमात्रमकार्यकरम् । लोभो द्रव्यस्थासङ्गः । मोहः कार्याकार्ययो रिवेकः । स च प्रायेण कोषादित्रन्योऽपि पृथगुच्यते कक्शचित्तदभावेऽपि संमवेदिति । द्रोहोऽपकारः । दम्मो षार्मिकत्वप्रकाशनेन लोकवश्चनम् । मृषोद्यमनृतवदनम् । अत्यावधोऽत्यशनम् । परीवादः परिनन्दा । अस्या परगुणेष्वक्षमा । कामः लीसङ्गः। मन्युर्गृदो द्रोषः । लानात्म्यमिनतेतिन्द्रयत्वं जिह्नादिचापलादि । अयोगो विक्षिष्ठिचित्तता । एवं मृतदाहीया दोषाः । तेषां योगमृलो निर्घातः ॥ १२ ॥

के पुनस्ते योगाः---

अक्रंथोऽहर्षोऽगेषोऽलोभोऽमोहोऽद्रोहोऽद्रम्भः स-त्यवचनमनत्याशोऽपश्चनमनमृष्या संविभागस्त्याग आर्जवं मार्दव्य शमो द्याः सर्वभृतैगविरोधो योग आर्यमानृश्चरम्यं तुष्टितिति सर्वाश्रमाणाः समय-पदानि तान्यनुतिष्ठन्विधिना मार्वगामी भवति ॥ १४ ॥ ( ख० २०)॥

एते चाक्रोधादयो विमावस्त्या न क्रांघासंभवमात्रं क्रोधादिनिर्घातहेतुतयोपदेशात् । के पुनन्ते—अलोभः संताषोऽलंबुद्धः । अमोहोऽत्यानम् । अदीहः पुनः पुनः प्रसकेषु क्रीधादिषु मा कार्यमिति संकल्यः । अदम्मा धर्मार्थमनृष्ठानम् । सत्यवचनं यथाः
ष्टष्टार्थवादित्वम् । अनत्याशो नियतभाजनम् । अपैशुनं परतृषणानुच्नारणम् । अनस्या परगुणेव्वनुमोदनम् । संविभाग आत्मानमुप्रध्य(ध्या)पि ला(दा)तम् । त्यागोऽपितः
प्रहः । आर्जवं मनोवाक्कायकर्मणामेकरूपता । मार्दवं सृपगमता । शमः काममन्युपितः
त्यागः । दम इन्द्रियजयः । एताम्यामेव गतत्वात्पृष्वत्र स्विमनकमेऽकामोऽमन्युपात्मः
वस्वमिति नोपादिष्टम् । सर्वभूतैरविरोधः । सर्वभ्रहणं कृद्रग्यविरोधार्थम् । योग ऐकान्यम् । आर्वाणां भाव आर्थः शिष्टाचारानुपालनम् । आनृशंम्यं व्यवहारवचनादौ प्रमः
कर्यापि नेषुर्यस्य वर्जनम् । दृष्टिगिर्वादः । समयो व्यवस्था । मा च प्रकरणाद्धर्मः
ज्ञानम् । पदं विषयः । एतेऽक्षोधादयः सर्वेषामाध्यमाणां समाः । न केवलं योगिः
नामेवेति । धर्मज्ञानं समय इत्यर्थः । एते हि भाव्यमानाः क्रोधादीनसमूष्टचातं न्नानितः । अतश्च तान्यनुतिष्टन्विषिमा मार्वगामी भवति । तान्यकोषादीः
न्यनुतिष्ठःसार्वगामी भवेत्मे हितः सार्वः । आत्माननदं गल्लाति । विषिनिति वचनाः

त्प्राणिनां तु वधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदोदित्यादिके विषयेऽनृतवषनेऽपि न दोष इति ।। १४ ॥ ( स॰ २॰ ) ॥

# नेमं लौकिकमर्थं पुरस्कृत्य धर्माश्चरेत् ॥ १५ ॥

इमं छोकिकं छोके विश्वतं ख्यातिछामपूजादिकमर्थे प्रयोजनं पुरस्कृत्यामिसंधाय धर्माज्ञ चरेत् ॥ १९ ॥

किं कारणम्--

# निष्फला ग्रभ्युदये भवन्ति ॥ १६ ॥

तस्मादेवं कियमाणा धर्मा अम्युद्ये फलकाछे निष्फला मवन्ति । लेकोक्त्यर्थमसौ धर्म चरति न कर्तव्यमिति । नः कर्तव्यमिति श्रद्धया धर्मफलं साधयति । यो वै श्रद्धामनारम्येति श्रुतेः ॥ १६ ॥

किमिदानीं दृष्टं फलं त्याज्यमेव नेत्याह —

तद्यथाऽऽम्रे फलार्थे निर्मिते छाया गन्ध इत्यम् त्पद्येते एवं धर्म चर्यमाणमर्था अमृत्पद्यन्ते॥१७॥

अनुनिष्पद्यन्ते । तदेव स्वीकार्यापत्रताः सहितं प्रमोचितं तृणानि बिह्नरिष प्रसि• ध्यति । तथा नरो धर्मचयेन वर्तते थशश्च कामांश्च वसूनि चाश्चते । इति ॥ १७ ॥

# न चेदनूत्पद्यन्ते न धर्महानिर्भवाते ॥ १८ ॥

यद्यपि देवाद्या नानुस्पद्यन्ते तथाऽपि धर्मस्तावद्भवति । स च स्वतन्त्रः पुरुषार्थः । किमन्यैरथैरिति ॥ १८ ॥

अनस्युर्दुष्पस्यम्भः स्यात्कुह्कश्चटनास्तिकवास्य वादेषु ॥ १९ ॥

कुहकः प्रकाशे शुचिरेकान्ते यथेष्टाचारी । शहो वक्रचितः । नास्तिकः प्रेस्याव-(प्रत्यक्ष)वादी । बालः श्रुतिरहितः । तेषां वादेष्वनसूयः स्यात् । असूयया द्वेषो लक्ष्यते । द्वेष्टा न स्यात् । तान्वियोक्टत्य द्वेषमपि न कुर्यात् । तथा दुष्प्रलम्भ इति च । प्रलम्भनं विसंवादनं मिध्याफलाख्यानम् । गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने इति दर्शनात् । दुष्प्रलम्भो विसंवादयिद्धं मिध्याफलाख्यानेन वर्तायिद्धं स शक्यः । कुहकादिवादेषु विद्यते न स्थात् । तद्वको न स्यादित्यर्थः ॥ १९ ॥

वचनस्यासंभवमाह-

न घर्नाधर्मी चरत आवा(व) ९ स्वेब इति न देवा न गन्धर्वा न पितर इत्याचक्षतेऽयं धर्मीऽयमधर्म इति ॥ २० ॥

आवा(व)मिति छान्दसं रूपम् । भाषायां तु प्रथमायाश्च द्विवचने माषायाविति पान्नोति । यदि हि धर्माधर्मी विग्रहवन्तौ गोव्याव्रवधगतायावां स्व इति बुवाणी यदि वा देवादयः प्रकृष्टज्ञाना बूयुरिमी धर्माधर्माविति ततः कुहकादिवादो न स्यात् । वच- नात् । तदभावासु वचनं स्यादिति । इदं तावद्वृष्टव्यम् । प्रत्यक्षादेरगोचरी धर्माधर्मी किंतु नित्यनिदींषवेदगम्यो । तदभावे वन्मूळ्जाम्व्याविति ।। २०॥

यत्र तु प्रायश्चित्तादौ विषयस्यवस्था दुष्करा तत्र निर्णयमाह ---

यस्वार्याः कियमाणं प्रमंशन्ति स धर्मो यहर्दन्ते सोऽधर्मः ॥ २१ ॥

आर्याः शिष्टास्त्रैवर्णिकाः । बहुवसनाचरकारस्रयोऽपि वा । सत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्वत्रैविद्यमेव वा ॥

सा ब्रुते यं स धर्भः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः इति ॥ २१ ॥

इदानीं श्रुतिस्मृत्योः प्रत्यक्षयोरदर्शने शिष्टाचारादप्यवगम्य धर्मः कार्य इत्याह-

सर्वजनपदेष्येकान्तसमाहितमाचार्याणां वृत्तर सः स्यग्विनीतानां वृद्धानामात्मवतामछोलुपानावदाः स्थिकानां वृत्तसाददयं भजेत ॥ २२ ॥

सम्यग्विनीता आचार्याधीनः स्थादित्यादिना विमयेन संपन्नाः । तृद्धाः परिणतः वयसः । यौवने विषयवश्यता स्यादिति तदुक्तम् । आत्मवन्तो जितेन्द्रियाः । अङोन् छुपा अक्तपणाः । अदाश्मिका धर्मध्वजाः । एवंभूतानामाचार्याणां सर्वजनपदेषु यदे-कान्तेनापि विचारेण समाहितमनुमतं वृत्तमनुष्टानं न मादुस्रसुतापरिणयनवस्कतिपयः विषयं तद्वृत्तसादृश्यं भजेत तद्वनुक्षपं चेष्टेत । न तेषामनुष्टानं निर्मूस्तं संमवित । संमवित च वैदिकानां तृत्सन्न(नृतन)पाठो बाह्मणानुमव इति ।। २२ ॥

एवं वर्तमान उभी लोकावामिजयति ॥ २३ ॥

इमं चामुं च॥ २३॥

अविहिता ब्राह्मणस्य वणिज्या ॥ २४ ॥

ऋयविऋयव्यवहारो विणिज्या । सा स्वयंकृता जाहाणस्य वृत्तिर्म विहिता । प्राप्ताः मुबादोऽयमापदि विभागार्थः ॥ २४ ॥

# आपदि व्यवहरेत पण्यानामपण्यानि च्युदस्यन् ॥२५॥

ब्राह्मणवृत्तेरलाम आपत् । तस्यां वृत्त्यां पण्यानां व्यवह्रपणोः समर्थयोरिति कर्तरि षष्टी । व्यवहरेत । ऋयश्च विक्त्यश्च व्यवहारः । पण्यानि क्रिणीयाद्विकीणीतं वेत्यर्थः । अपण्यानि वक्ष्यमाणानि व्युद्दस्यन्वर्भयन् । क्रत्स्नाया वैद्यवृत्तेरुपलक्षणिदम् । क्षित्रयवृत्तिश्च दण्डापूपिकया सिद्धा । तथा च गौतमः — तदलामे क्षित्रयवृत्तिस्तद् छामे वैद्ययवृत्तिरिति ॥ २९ ॥

#### अपण्यानाह—

मनुष्यान् रसान् रागान् चर्म गर्वा वशाः श्लेष्मोः दके तोक्मिकिण्वे पिष्पलीमरीचे धान्यमाः समान् युष्य सुकृताशां च ॥ २६॥

मनुष्य दासादयः । रसा मुढळवणादयः क्षीरादयो वा । रागाः कुसुन्मादयः । रज्यन्तेऽनेनेति रागा वस्ता(स्ना)दयः। चर्म। गवां मध्ये वशा वन्ध्या गौः। श्ठेष्मजलादि । येन विश्विष्टं चर्मादि संधीयते, यथा श्ठेष्मणा चर्मण्यं वाऽन्यद्वा विश्विष्टं संश्लेषये दिति वहुचन्नाद्यणे दर्शनात् । तोवमानीषदङ्कुरितानि ब्रोह्मादीनि । किण्वं सुराप्रकृतिद्वयम् । सुकृतं पुण्यं तस्य फल्लं वा सुकृताशा । शिष्टानि प्रसिद्धानि । एता न्यपण्यानि वर्जायित्वाऽन्येषां पण्यानां व्यवहरेत । मनुष्यादीन्वर्जायित्वेत्येव सिद्धेऽप-ण्यानीति वचनमन्येषामपण्यानां व्युदासार्थम् । तत्र मनुः—

सर्वान्रसानपोहेत कृतात्रं च तिलैः सह ।
अदमनो लवणं चैव पद्मवो ये च मानुवाः ॥
सर्व च तान्तरं रक्तं द्याणशौमाविकानि च ।
अपि च स्युररक्तानि फलमूले तथीषधीः ॥
अयः शस्त्रं विषं मांसं सोमं गन्धांस्तु सर्वद्यः ।
श्लीरं शारं दिष घृतं तैलं मधु गुडं कुद्यान् ॥
आरण्यांश्च पद्मुन्सर्वान्तप्तु ( न्दंष्ट्रि ) णश्च वयांसि च ।
मद्यं नीलं च लक्षां च सर्वाश्चेकदाकान्पद्मृत् ॥ इति ॥ २६ ॥
तिलतण्डुला ५स्त्वेव विश्वेषेण धान्यस्य न विकी॰
णीयात् ॥ २७ ॥

घान्यानां मध्ये तिस्रतण्डुलानेव विशेषतोऽतिशयेन न विक्रीणीयात् । अन्येषां विकल्पः । स्वयमुत्पादितेषु नायं प्रतिषेषः । मानवे तु श्रुतम्—

> काममुत्पाद्य कृष्यातु स्वयमेव कृषीवछः । विक्रीणीत तिछाञ्जुद्धान्धर्मार्थमाचिरस्थितान् ॥ इति ॥ २७ ॥

अविहितश्वेतेषां मिथो बिनिषयः ॥ २८ ॥

परिवर्तनं विनिमयो येषां विक्रयः प्रतिषिद्धस्तेषामेतेषां मिषः परस्परेण विनि-मयोऽपि प्रतिषिद्धो न कर्तव्य इत्यर्थः ॥ २८॥

तेष्वेव केषु केषु विनिमयोऽनुज्ञायते--

अनेन चानस्य रसानां च रसैर्मनुष्याणां च मनुष्यैर्विद्यया च विद्यानाम् ॥ २९ ॥

अन्नादीना विद्यान्तानां विनिमयो भवत्येवेत्यर्थः । तथा च वसिष्ठः——रसा रसैः समतो हीनतो वा तिल्वण्डुल्पकान्नविद्यामनुष्याश्च विहिताः परिवर्तकेनेति । मानवे चु विशेषः——

> रमा रमैर्निमातल्या न त्वेब छवणं रमै: । छतात्रं च छतान्नेन तिला धान्येन तत्समा: ॥

गीतमीय दु रक्षानां च रसेः पश्नां च छवणकृतास्रयोः समेतानामेव न दु पक्षस्यासंप्रत्ययार्थ इति । तम्मादत्र प्रतिषेधानुत्रृत्तिनीऽऽशङ्कनीया । पूर्वत्र चोक्तं ब्रह्मणि मिथो विनियोगेन गतिर्विद्यत इति । विनिययाम्यनुज्ञानादेव विद्यानां विक्रयो विप्रतिषद्धो वेदिनव्यः ॥ २९ ॥

अक्रीतपण्यैर्व्यवहरेन ( ख० २१ ) मुख्जबल्वजैर र्मूलफर्छैः ॥ २०॥

अस्तीतानि स्वयमुत्वादिनानि अरण्यादाहृतानि वा धानि पण्यानि तैर्व्यवह्रीयेत मुझादिभिः । मुझवरवनाम्तृणविशोषाः ॥ ३ • ॥

तृणकाष्ठेरविकृतैः ॥ ३१ ॥

तृणानां विकारो रज्ज्वादिभावः । काष्ठानां विकारः स्थृणादिभावः । तृणत्वादेव सिद्धे मुख्यबस्यजग्रहणं विकारार्थम् ॥ ३१ ॥

नात्यन्तमन्ववस्येत् ॥ ३२ ॥

प्रतिविद्धानामि विकयविनिमयाम्यां जीवन पुनरत्यन्तमवसीदेत्। तथा च गौतमः—
सूर्वा च वृत्तिरशक्ती च भूद्रेण जीवेत्तद्य्येके पाणसंशय इति । मनुरि —

जीवितात्ययमापत्रो योऽजमित ततस्ततः । आकाश्वमित पङ्केन न स दोषेण छिप्यते ॥ इति ॥ ३२ ॥ दुर्चि माप्य विरमेतु ॥ ३३ ॥

गतम् ॥ १३॥

भयाप्युदाहरन्ति । पश्चवश्च पुरुवादाना अस्मा चालवणो घृतः । एतद्वाह्मण ते पण्यं तन्तुश्चार-जनीकृत इति ॥ ३४ ॥

अपित्र बदन्ति मुखेनाऽऽदानं थेषां ते मुखादानाः पशवः । छवणव्यतिरिक्तोऽरमा त्रारक्षितस्तन्तुश्च । एतेन पूर्वोक्तं ब्राह्मण ते पण्यं विक्रेयमिति ॥ ३४ ॥

न पतितैः संव्यवहारो विद्यते ॥ ३५ ॥

पतिताः। स्तेनाद्यो वक्ष्यमाणाः। तैः सह न कश्चिद्पि व्ववहारः कर्तव्यः। तत्र मनुः—संवत्सरेण पतिते पतितेन सहाऽऽचरन्। याजनाध्यापनाद्यौनान्नद्ध यानादाना-दिति । यानादिभिः संवत्सरेण पतिते याजनादिभिस्तु सद्य एव ॥ ३५ ॥

तथाऽवपात्रैः ॥ ३६ ॥

अपपात्राध्यण्डालादयः । तैश्च संव्यवहारो न कर्तव्यः ॥ १६ ॥

अथ पतनीयानि ॥ ३७॥

द्विजाति कर्मम्यो हानिः पतनं तस्य निमित्तानि कर्माणि वक्ष्यन्ते ॥ ३७॥

स्तेयमाभिश्वस्यं पुरुषवधो ब्रह्मोड्झं गर्भश्वातनं मातुः पितुरिति योनिसंबन्धे सहापत्ये स्त्रीगम-न सुरापानमसंयोगसंयोगः॥ ३८॥

स्तेयं सुवर्णनीर्यम् । आभिशस्यं ब्रह्महत्या । ब्राह्मणमानं न हत्वाऽमिशस्त इति वक्ष्यमाणस्वात् । पुरुषवधो ममुष्यमातिवधः । तेन स्नीवधोऽपि गृह्मते । ब्रह्मोण्झं संसर्गः । भावे षञ् । छान्दसो छिङ्गन्यत्ययः । ब्राह्मणेन वेदस्याधीतस्य नाशनम् । भोषधादिप्रयोगेण गर्भशातनं गर्भवधः । मातुर्योनिसंबन्धे मातृष्वस्वादौ मातुर्छादौ वितुर्योनिसंबन्धे पितृष्वस्नादौ सहापत्येऽपस्यसहिते स्त्रीगमनं मातृष्वस्वगमनं तत्सुन मनं पितृष्वस्मामनं तत्सुतागमनं मातुङ्मुतागमनं चेत्यर्थः । गौडी माध्वी च पैष्टी च विक्रेया त्रिविचा सुरा । तस्याः पानं सुरापानम् । असंयोगाः संयोगानद्दीः पतिता-दयः । तैः संयोग एकगृहवासादि असंयोगसंयोगः । एतानि पतनीयानि ॥ ६८ ॥

गुर्भी सर्त्वी(स्ति) गुरुसर्त्वी(स्ति) च गत्वाऽन्या १४ परतस्यान् ॥ ३९ ॥ छान्दसो हस्वः । मात्रादीनां सत्ती, गुरुमत्ती पित्रादीनां सत्तीम् । किम् । पतती-त्युत्तरत्र श्रुतमपेसते । अन्यांश्च परतस्यान्यात्वा पतिति । तस्पश्चन्देन शयनवाचिना दारा स्थ्यन्ते ॥ १९ ॥

नागुकतल्पे पततीत्येके ॥ ४० ॥

गुरुदारव्यतिरेकेण परतस्यमने पातित्यं नास्तीत्येके मन्यन्ते । यद्यपि सामान्येन सन्देन रायनवाचिना दारा लक्ष्यन्ते तथाअपि प्रायश्चित्ते गुरुखपुषावी द्रष्टव्यः ॥४०॥

अधर्माणां तु सततमाचारः ॥ ४१ ॥

तुश्चार्थे । उक्तव्यतिरिक्तानामप्यथर्भाणां सततमाचारः पतनहेतुः ॥ ४१ ॥

अयाञ्चिकराणि ॥ ४२ ॥

अशुर्षि पुरुषं कुर्वन्तीत्यशुचिकराणि कर्नाणि वक्ष्यन्ते ॥ ४२ ॥ शुद्रगमनमार्यन्त्रीणाम् ॥ ४३ ॥

त्रैवर्णिकस्त्रीणां शूद्रगमनमशुर्चिकरम् ॥ ४६॥

मितिषिद्धानां मांसभक्षणम् ॥ ४४ ॥

येषां मांसं प्रतिषिद्धं तेषा मांसाना भक्षणमशुन्तिकरम् ॥ ४४ ॥ सत्रोदाहरणम् —

द्भनो मनुष्यस्य कुक्कुटसुकराणां कव्यादसाम् ॥ ४५ ॥

प्रतिवेधः । अदमोऽदो पावेऽमुन् । अञ्यमाभिषमदनं येषां ते अञ्यादसः । केवछः मांसवृत्तयो गृधादयः ॥ ४९ ॥

पनुष्याणां मृत्रपुरीयमञ्जनम् ॥ ४६ ॥

मूत्रपुरीषप्रहणं तादृशस्य रेतसोऽप्युप उक्षणम् ॥ ४६ ॥

शुद्रोच्छिष्टमपपात्रागमनं चाऽऽयीणाम् ॥ ४७ ॥

शृद्धोच्छिष्टं भुक्तमार्याणामशुचिकरम् । अववात्रा अतिनीचिश्चियस्तासां च गम-

अपि पतनी बान्येतानि मुबन्तीत्येके ॥ ४८ ॥ यान्येतान्यशुचिकराण्यनुकान्तानि तान्यपि पतनीयानि मक्तीत्येक ॥ ४८ ॥

# अतोऽन्यानि दोषफ्छ।न्यञ्जिकराणि ॥ ४९ ॥

उक्तन्यतिरिक्तानि दोषफ्छानि कर्नाणि दुष्प्रति**त्रह**हिसादीन्य**शुचिकराणि** मवन्ति ॥ ४९ ॥

> दोषं बुद्ध्या न पूर्वः परेभ्यः पतितस्य समाः रूयाने स्याद्वर्नयेन्वेनं घर्षेषु । ५०॥(ख॰२२)।

पातितस्य दोषं परैरविदिनं बुद्ध्वा परेम्यः समारूयाते पूर्वो न स्यात् । परेम्यः पूर्व माऽऽचक्षीत । किंदु स्वयं धर्मऋस्येषु वर्जश्तेत् । वधा परा न जानन्ति । अन्यथा दोषवान् ॥ ९०॥ (ख॰ २२ ) ।

# क्षिय इत्वा गवा र सहस्रं वैरयातनार्थ दद्यात् ॥ ५१ ॥

क्षत्रियं हत्वा गवां सहस्रं बाह्मणेम्यो दद्यात् । किमर्थम् । वैरयातनार्थम् । वैर् पापं तस्य यातनं निर्हरणं तदर्थम् ॥ ५१ ॥

# श्वतं वैश्ये दश शुद्रे ॥ ५२ ॥

वैश्ये हते श्दे हत इति । प्रकरणाद्वा इति च । ऋषभश्चात्राधिकः सर्वत्र प्रायाधिकार्थमिति वक्ष्यति । तेन प्रायश्चित्तरूपिनिदं दानम् । प्रायश्चित्तं पापक्षयार्थम् । तिक्तमर्थे वैरयातनार्थमित्युच्यते । केचिदाहुः—नामुक्तं क्षीयते कर्म पुण्यमपुण्यं च । प्रायश्चित्तं नैमित्तिकं कर्मान्तरम् । यथा गृहदाहादौ क्षामवत्याद्य इति । तिन्नराकर्तुः मुक्तम् । अपर आह यो येन हत्यते स हतो ब्रियमाणस्तिस्मन्वैरं करोनि । अपि नामैनं जन्मान्तरेऽपि वष्यासमिति । तस्य वैरस्य यातनार्थामिदमिति । प्रायश्चित्राः थेमिप वक्ष्यमाणेन सिद्धमिति ॥ ५२ ॥

# ऋषभश्चात्राधिकः सर्वत्र प्रायश्चित्तार्थम् ॥ ५३ ॥

सर्वेष्वेतेषु निमित्तेषु ऋषमोऽधिको देयः । न केवलं गा एव । इदं प्रायश्चित्तत्रयै मानवेन समानविषयम् । यथाऽऽह—

> अकामतस्तु राजन्यं विनिपास्य द्विजोत्तमः । ऋषभैकसहस्रा गा दयाच्छुद्धचर्थमास्मनः ॥ ध्यब्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महणो ब्रतम् । षसन्द्रतरे प्रामाद्वृक्षम् छनिकेतनः ॥ एतदेव चरेद्वद्ं प्रायश्चितं द्विजोत्तमः । प्रमाय वैद्यवृत्तस्यं दद्याचैकदातं गवाम् ॥

एतदेव त्रतं कृत्स्तं वन्मातं शृद्धः चरेत्। ऋषमेकादशा वाऽपि दद्याद्विपाय गाः शतम् ।ः इति ॥ ९१ ॥ स्त्रीषु चैतेवाचेवस् ॥ ५४ ॥ एतेवां तु क्षात्रियाक्षीनां स्त्रीषु च हवास्वेवमेव प्रायक्षित्तं यथा पुरुवेषु ॥ ९४ ॥ प्रवेयोर्वर्णयोर्वेदाध्याय५ इत्वा सवनगतं चाभिश्वस्तः ॥ ५५ ॥

प्रकृतेषु यो पूर्वो वर्णो क्षत्रियवैद्यो तथोर्वेदाश्यायोऽधीतवेदस्तं हस्वाऽभिद्यस्तो भवति । अभिश्वस्त इति ब्रह्मच्चोऽभिषानम् । सवनमतं तयोरेव वर्णयोः सवनमतः । सवनश्वदेन न प्रातःसवनादिन्युच्यन्ते । निषि याममात्रम् । किं तिर्हि । सोमयागः । तत्र यो दीक्षितः स सवनमतः । ब्रह्मणो वा एष जायने यो दीक्षितः इति दर्शनात् । तं ष हत्वाऽभिश्वस्तो भवति । पूर्वयोर्वर्णयोगिति किम् । ब्राह्मणे मा भूत् । इत्यते ब्राह्मणे वक्ष्यते च ब्राह्मणमात्रं चेति । एवं तिर्हि झूदे मा भूत् । न शुद्धो वेदाध्यायः सवनमतो भवति । इदं तिर्हि प्रयोजनम् । पूर्वयोर्वर्णयोगेव वथा स्यात् । तयोगेवानुलोमी सवर्णान्वश्ची भृदिति । तेना ये वर्णधर्मा अनुलोमानामपि भवन्ति ॥ ९५ ॥

ब्राह्मणयात्रं च ॥ ५६ ॥ हत्वाडमिशन्तो भवति । मात्रग्रहणात्राभिजनविद्यासंस्कारायेक्षा ॥ ५६ ॥ गर्भे च तस्याविद्यानम् ॥ ५७ ॥ तस्य ब्राह्मणमात्रस्य गर्भे स्त्रीपुंनपुंसकभेदेनाविज्ञातं हत्वाडमिशन्तो भवति ॥ ५७ ॥

आत्रेयीं च स्त्रियम् ॥ ५८ ॥

ऋतुस्त्राताऽऽत्रेयीति वसिष्ठः । तस्येति वर्तते । आत्रेयी बाद्यणस्त्रियं हत्वा ब्रह्महा भवति । संभवत्यस्यां बाद्यणगर्भ इति । अत्रिगोन्नजा वाऽऽत्रेयीत्यन्ये ॥ ५८ ॥

नस्य निर्वेषः ॥ ५९ ॥

तस्य सर्वप्रकाराभिशस्तम्य निर्वेषः प्रायश्चित्तमुख्यते ॥ ५९ ॥ अरण्ये कुटि कुत्वा वाग्यतः श्ववश्चिरोध्वजोऽर्थे-शाणीपक्षमघोनाभ्युपरिजान्वाच्छाद्य ॥ ६० ॥

कृत्वेति वचनान्न परकृत। कुटी प्राह्म । वाग्यता नियता येन स वाग्यतो वाचं । यमः । आहिताम्यादिषु दर्शनाद्यत्मच्य परिनेपातः । शविश्वरो ध्वनो यस्य स श्ववशिरोध्वनः । सल्लेपः किच्छान्दसः । स्वन्यापादितस्य ब्राह्मणस्य शिरो ध्वनद्यन्द्वा । प्रे प्रोतं कृत्वेत्यर्थः । यस्य कस्यचिचिल्लर इत्यन्ये । शणस्य विकारः शाणी पटी ।

<sup>°</sup> घ "शिरध"।

तस्या अर्थमर्घशाणी । तस्य(स्याः) पक्षमर्घशाणीपक्षम् । आयामविस्तारयोरुमयोरप्यर्घन् मधोनाम्युपरिज्ञानु च यथा भवति तथाऽऽच्छाच तावन्तं प्रदेशमाच्छाच । सापेक्षत्वाद्वामे तिष्ठेतिति वक्ष्यमाणेन संबन्धः ॥ ६०॥

मध्ये कियान् विधि:---

# तस्य पन्था अन्तर। वर्त्मनी ॥ ६१ ॥

तस्य ग्रामं प्रविद्यातो वर्त्मनी अन्तर्। शकटादेर्वर्त्मनोर्मध्ये पन्था वेदितस्यः । अपर भाह—यत्र रथ्यादावुषयोः पर्धार्वर्त्मनी भवनस्तत्र तयोर्मध्ये न सूकरादिपयेन संचरेदिति ॥ ११॥

# दृष्टा चान्यमुन्कामेत् ॥ ६२ ॥

अन्यमायान्तं दृष्ट्वा पथ उत्त्रामेत्। तत्र कीण्डिन्यः-पश्चारत्नीति रथपथात् । चत्वारी हस्तिपथात् । द्वौ क्षुद्रपशुमनुष्या[णा]मिति । तेन मनुष्येषु द्वौ हस्तावुत्कामेदिति ॥६२॥

खण्डेन लोहितकेन शरावेण ग्रामे प्रतितिष्टेत ॥ ६३ ॥

अर्धमात्रं खण्डम् । छोहितं मनाक् प्रीतम् । एवंभूतं शरावं भिक्षापात्रं गृहीत्वा ग्रामे प्रतिविष्ठेत ग्रामं गच्छेत् ॥ ६३ ॥

> क्तेऽभिग्नस्ताय भिक्षामिति सप्तागाराणि चरेत् सा द्वतिः॥ ६४॥

अभिशास्तो ब्रह्महा । तस्मै महां को धार्मिको भिक्षां ददातीत्युच्चैर्बुवाणः सप्ता-गाराणि चरेत् । सष्ठग्रहणमधिकनिवृत्त्यर्थम् । द्वित्रादिष्वेवागारेषु यदि पर्याष्ठं रूम्यते तदा तावत्येव सा वृत्तिः । सप्तस्वगारेषु यात्रायां यावस्त्रम्यते सैव वृत्तिरपर्योषाऽपि ॥ ६४ ॥

#### अलब्धोपनासः ॥ ६५॥

यदि सप्तस्वगारेषु न किंचिछम्यते तदोपवास एव तस्मिन्नहाने ॥ ६५ ॥
गाश्च रक्षेत् ॥ ६६ ॥

एवं प्रायश्चित्तं कुर्वेजहरहर्गाश्च रक्षेत् ॥ ६६ ॥

तासां निष्क्रमणश्वेश्वने द्वितीयो ग्रामेऽर्थः ॥ ६७ ॥

तासां गवां निष्क्रमणसमये प्रवेश्वनसमये द्वितीयो ग्रामेऽर्थः प्रयोजनम् । भिक्षः प्रथममुक्तम् । नान्यदा ग्रामं प्रविदेशिदत्युक्तं भवति ॥ ६७ ॥

द्वादश्च वर्षाणि चरित्वा सिद्धः सिद्धः संप्रयोगः ॥ ६८ ॥ एवं द्वादश वर्षाणि व्रतमेतचारित्वा सिद्धः संप्रयोगः कर्तव्यः । सिद्धः सह संप्रयुक्ष्यते येन विधिना स कर्तव्यः । स च शिष्टाचारे शास्त्रान्तरे च सिद्धः । स उच्यते — कृतप्रायश्चितः स्वहस्ते यवसं गृहीत्वा गामाह्वयेत् । अन्यथा नेति ॥ ६८ ॥

आजिपये वा कुटिं कृत्वा बाह्मणगवीरुपजिहीर्पमाणो वसेतिशः मतिराद्धोऽपजित्य वा मुक्तः ॥ ६९ ॥

संग्रामेण जेतन्या दस्यवा येन पथा ग्रामं प्रिविश्य गवादिकमपहृत्यापसरित स आजिपथः । तस्मिन्वा कुटिं कृत्वा वसेत् । ब्राह्मणगन्य इति पाठे वा छन्दसीति पूर्वे सवर्णाभावे यणादेशः । ब्राह्मणगवीरुपनिहीर्षमाणा दस्यूननित्य पत्याहर्षुमिच्छत् । एवं दस्युभिह्वियमाणगवादिकमुद्दिश्य तैर्युद्धं कुर्वेखिः प्रतिगद्धस्तैरविजतो विजित्य वा तान्गवादीन्प्रत्याहृत्य ब्राह्मणेम्यो दस्त्रा मुक्तो भवति तस्मादेनसः । द्वादश्चवार्षिक-प्रत्यावृत्तस्येदम् । एवमुक्तरमपि ॥ ६९ ॥

आश्वमेधिकं वाऽऽवभृथमवेत्य मुच्यते ॥ ७० ॥ अथवाऽऽश्वमेघावभृषे स्नात्वा मुच्यते ॥ ७० ॥ धर्मार्यसंनिपातेऽर्थग्राहिण एतदेव ॥ ७१ ॥

धर्मस्याग्निहोत्रादेरर्थस्य च युगपत्संनिपातो यत्र तत्रोभयानुसंग्रहासंभवे धर्मछोपेन योऽर्घ गृह्णाति तस्याप्येतदेव प्रायश्चित्तम् । अथवा यो धर्म हित्वाऽर्थहेतोः कीटसा• स्यादि करोति तद्विषयमेतन् । अत्र गौतमः—कौटमास्यं राजगामि पैशुनं पातकस• मानीति । मनुरपि- —

अनृतं च समुन्कर्षे राजगामि च पैशुनम् ।
गुरोश्चाछोकनिर्वन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ इति ॥ ७१ ॥
गुरुं इत्वा श्रोत्रियं वा कर्मसमाप्तमेतेनैव विधिनोत्तमादुच्छासाच्चरेत् ॥ ७२ ॥

गुरुः पित्राचार्यादिः । श्रोत्रियोऽधीतवेदः । स यदि कर्मसमाप्ती मर्गति सोमा-न्तानि कर्माणि समाप्तानि यस्य स एवमुच्यते । तौ हर्दवैतेन विधिनोत्तमादुच्छ्वासात् । उत्तम उच्छ्वासः प्राणवियोगः । तस्माचरेत् ॥ ७२ ॥

नास्यास्मिङ्घोके मत्यापिचिर्विद्यते ॥ ७३ ॥ अश्वमेघावभ्रयादिषु संमवत्स्वषस्यास्मिङ्घोकेऽम्मिङ्घीविते प्रत्यापत्तिः शुद्धिर्नास्ती-त्यर्थः ॥ ७३ ॥

# . करमपं तु निईण्यते ॥ ७४ ॥

सृतस्य करुमपं निर्हण्यते । तेन पुत्रादिभिः संस्कात्रादि कर्तन्यमिति मावः । अन्ये पूर्वसूत्रं तिमन्त्रस्ये मन्यन्ते । पुत्रादिभिः पित्रादिभावेन( ना )संबन्ध इति ॥७४॥

गुरुतस्पगामी सदृषणः भिन्नं परिवास्य।स्रलावाधाय दक्षिणां दिश्वमनाद्वार्सि त्रजेत् ॥ ७५ ॥

गुरुरत्र पिता नाऽऽचार्यादिः । तल्पराब्देन रायनकोधिना भार्या छस्यते । साक्षा-कत्रननी न तत्परनी । तां गत्वा सवृषणं साण्डं शिश्नं परिवास्य क्षुरादिना छित्वाऽख्न-छावाधाय दक्षिणां दिशं ब्रजेत् । अनावृत्तिम् । आवृत्तिने क्रियते यस्यां तां दिशाम-नावर्तमानो गच्छेदिति । अथ ये दक्षिणस्योदघेस्तीरे वसन्ति ते कथम् । तेऽपि याव-देशं गत्वोदिधमेव प्रवेक्ष्यन्ति । मरणं द्यत्र विवक्षितम् । अत्र संवर्तः —

> पितृदारं समारुद्धा मातृवर्ज नराधमः । मगिनीं मातुराष्ठां वा स्वसारं चान्यमानृज्यम् ॥ एता गस्वा स्त्रियो मोहात्तह्यक्षच्छं समाचरेत् ॥ इति ।

नारदस्तु---माता वितृष्वसा स्वसूर्मोदुङानी पितृष्वसा । वितृष्यसाविशिष्यश्री भगिनी तत्सावी स्नुषा ॥

> दुहिताऽऽचार्बमार्था च सगोत्रा शरणागता । राज्ञी प्रमानिता घात्री ताध्वी वर्णे तमा च या ॥ भासामन्यत्रमां गच्छन्गुरुतल्पग उच्यते । शिक्षस्योत्कर्तनं तत्र बान्यो दण्डो विधायते ॥ इति ॥ ७५ ॥

ज्वस्तितां वा सूर्मिं परिष्वच्याऽऽत्मानं समाः ष्मुयात्।। ७६ ॥

आयसी ताम्रमयी वा स्त्रीप्रतिकृतिरत्र सूर्मिः । तां ज्विश्वतामसी तष्ठां परिष्य-ज्याऽऽरमानं समाप्नुयान्म्रियेत ॥ ७६ ॥

कुष्छं संवत्सरं वा चरेत् ॥७७॥ अथवा संवत्सरमेकं नैरन्तर्थेण क्रुट्यं चरेत् ॥ ७७॥

सुरापोऽग्निस्पर्शा ५ सुरां पिवेत् ॥ ७८ ॥

सुरापोऽग्निस्पर्शामिति ज्वलिबां बुरां पिनेत् । तथा दश्यकायः शुध्यक्ते ॥ ७८ ।

# ७ १८७: ] पहादेषदीशिवावेरचितोज्डवछास्यासमेतम् ।

स्तेनः मक्कीर्णकेशोऽंध्से मुसलमाधाय ॥ ७९ ॥ (स॰ २३ ) ॥ इति सत्यापाद्महरूण्यकेश्विभौतसूत्रे(धर्मस्वापरपर्यापे)पद्विसमसे षष्ठः पटलः ।

स्तेनो ब्राह्मणस्वानिकप्रुवर्णपरिभित्सुवर्णहारौ । स स्वीथे स्कन्धे मुसलमाचायाऽऽयसं खादिरं वा। आवक्षीतेस्यनेन संबद्धः ॥ ७९ ॥ ( ख ० २३ )॥

इति श्रे निन्नहादेवत्रीक्षित्रविराचितामां दिराण्यकोशिधर्मप्रश्नग्यास्त्वायाः मुक्तवलायां वृत्ती षष्ठः ५टलः ॥ ६ ॥

अथ सूप्तमः पटछः।

राजानं गत्वा कर्माऽऽचक्षीत तेमेन १ हन्याद्वधे मोक्षः॥ १॥

राजानं प्रति गत्वा कर्षाष्ठऽषक्षीतैवंकर्माऽस्मि शाधि मामिति । स तेन मुसछेनैनं हस्तेन हण्यात् । यथा मृत्ये भक्ति । वत्रे मोक्षः ॥ १ ॥

अनुद्वातेऽनुद्वातारमेनः स्पृश्वति ॥ २ ॥

यदि राजा द्यादिना तमनुजानीयादाज्ञापयति तदा तमनुज्ञातारं राजानमेव तदेन: स्प्रशासी ॥ २ ॥

उत्तरमृत्विप्रं वा मधियोत् तीक्ष्णं वा तप आयच्छेम् ॥ ३ ॥

तीक्ष्णं वा तभे महाऋरा(कृष्ट्य्र)दि बद्धाऽ अथब्छेदावर्तयेतु ॥ ३ ॥ भक्तनथचयेन वाऽऽत्मान ५ समाप्तुयात् ॥ ४ ॥

भक्तमनं तस्यापचयो हासः । प्रथमे दिवसे यावन्तो ग्रासास्त एकेन न्यूना द्वितीये । एवं तृतीयादिषु । अधिकस्माद्यासान् , तृत्रापि यदि न समाधिस्ततस्तत्रीय परिमाणाः पचयः कर्तव्यः । एवं मक्तापचयनाऽऽस्मानं समापनुयास्समापयेत् ॥ ॥ ॥

क्रंफ्ल्र् संवत्सरं वा बरेत् ॥ ५ ॥

मतम् । एषामेनःसु गुरुषु गृद्धिक छंतुषु उत्नीति व्यवस्थया द्रष्टव्यम् 🐧 🔦 🛭

# अथाप्युदाइरन्ति ॥ ६ ॥

अस्मिन्नेव विषये पुराणस्त्रोकमप्युदाहरन्तीत्यर्थः ॥ १ ॥
स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा गुरुद्रारं च गत्वा
ब्रह्महत्यामकृत्वा चतुर्यकाळा मितभोजिनः
स्युरपोऽभ्यवेयुः सवनान्यनुकल्पयेत्स्थानासः
नाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवर्षेरपःगापं नुदन्ते॥॥॥

असहस्यान्यतिरिक्तानि स्तेयादीनि कृत्वा चतुर्थकाछाः। चतुर्थो मोजनकाछो येषां ते, यथाऽद्य दिवा भुक्षते श्वो रात्रविति तथे।क्ताः। तदाऽपि मितमोनिनोऽमिष्टाशिनोऽपोऽम्यवेयुर्भूमिगतास्वप्तु स्नानं कुर्युः। सवनान्यनुकरुपयेत्। यथा सवनानि प्रातःसवनादीन्यनुक्छ ष्ठानिन्यनुस्मृतानि भवन्ति। त्रिषवणमित्वर्थः। तिष्ठेयुरहनि रात्राःवासीरन्। एवं स्थानासनाम्यां विहरन्तः काछं क्षिपन्तः। एवं त्रिमिर्वर्षेस्तस्पापमपः
नुदन्ते।। ७॥

तेन कल्पेन धनलाभे वधे च संवत्सरं वैरमणं चरित्वा त्रयाणामेकशुचयो भवन्ति ॥ ८ ॥

अत्रैका पर्क्तिस्तुटिता ॥ ८ ॥ प्रथमं वर्णे परिहाप्य प्रथमं वर्णे ९ हत्वा संग्रामं गत्वाऽः चतिष्ठेत तेत्रैन ९ हन्युः ॥ ९ ॥

प्रथमवर्णी ब्राह्मणः । तं हत्वा संग्रामं गत्वा सेनयोर्मध्येऽवितिष्ठेत । किं सर्वे नेस्याह । प्रथमं वर्णे परिहाप्य ब्राह्मणवर्जामितरो वर्णः क्षित्रयादिः । तत्र स्थितं सैनिका हन्युः । अग्नन्तस्त एनं हिंस्युर्यथा राजा स्तेनम् । स सृतः शुध्यति ॥ ९ ॥

अपि वा लोगानि त्वचं मा समिति हावियत्वाऽप्तिं मविश्वेत् ॥ १० ॥

अनन्तरोक्तिविषये प्रायश्चित्तान्तरम् । इतिशब्द उपलक्षणार्थः । आत्मनो लोमान्युत्कृत्य पुरोहितेन हावियत्वा होमं कारियत्वा पश्चात्स्वयं तिसमन्त्रो प्रविशेत् ।
मृतः शुध्यति । तत्राश्चिमुपसमाधाय जुहुवात् । लोमानि मृत्योर्जुहोमि लोमिर्मृत्युं
मासये स्वाहा । त्वचं मृत्योर्जुहोमि त्वचा मृत्युं वासये स्वाहा । लोहितेन • मृत्युं वा •
हा । स्नावानि • मृत्युं • लोहितं मृत्यो • मि स्नाविभिर्मृ • हा । मञ्जानि मृत्यो •
मञ्जभिर्मस्युं • हा । मेदो मृत्योर्जुहोमि मेदसा मृ • हा । इत्येते मन्त्रा विभि

### वायसम्बद्धाकषर्हिणचक्रकाकहरसभासनकुळमण्डू कडेरीकाश्वहिष्टसर्वा शृहदत्मायश्विचम् ॥११॥

न्यसः काकः । प्रचलाकः कामरूपी क्रकलासः । बर्हिणो मयूरः । चक्रवाको क्रियुनचरो स्रजी विरही । हंसी मानसवासी । मासी गुन्नविशेषः । नकुलमण्डूकथानः असिद्धाः । देरीका गन्धमृषिका । एतेषां समुदितानां वधे शूद्रवत्प्रायश्चित्तम् । प्रस्थे- कव्येअनुकल्यम् । केथित्प्रत्येकव्य एतदित्याहः ॥ ११ ॥

# धेन्वनदुदेश्याकारणात् ॥ १२ ॥

भेनुः पयस्विनौ मौः । अन्द्र्वान् — अनोवहनयोग्यो बछीवर्दः । तयोः कारणमन्तरेण हिंसायां शृद्ववस्मायश्चित्तं कार्यम् । कारणं कोषो मांसेच्छा वा । तेन विनाऽवुन् क्रिपूर्वमिरवर्थः । बुद्धिपूर्वे दु गां च दस्वा वैश्ववदित्यादि स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्ट- व्यम् ॥ १२ ॥

### धुर्ववाहमहती चेतरेषां प्राणिनाम् ॥ १३ ॥

भुरं बहतीति धुर्यो बछीवर्दः । तेन वोढं शक्यन्ते धुर्यवाहाः । तावत्सु हिसायां प्रवृत्ती सत्यामितरेषां प्राणिनां केवछं प्राणा एव येषां नास्थीनि तेषां हिसायां शूद्रव - स्प्रायक्षित्तामिति । अत्र गीतमः—अस्थिमतां सहस्रं हत्वाऽनस्थिमतामनहुद्धारं वेति ॥ १३ ॥

# अनाफोक्यमाकुदयानृतं चोक्त्वा त्रिराव्यमधीरवस्त्रणं भोजनम् ॥ १४ ॥

यो न कवंचनाऽऽकोशार्महीति स पित्राचार्यादिरनाकोहयः । तमाकुरयानृतं चोक्त्वा पुत्तकोपपादकक्वी त्रिरात्रं शीरादि मोजने वर्जयेत् । शीरमहणेन विकाराणां द्रश्यादीनामपि महणमित्यर्थः । अशारित पाढे शारं यद्भज्यमानं परस्य स्वस्य वा मिक्कां द्रावयत्ति तत् ॥ १४ ॥

# **श्रद्धस्य सक्षत्रवर्भाजनम् ॥ १५ ॥** श्रृद्धस्त्वनस्तरोक्तविषये सप्तरात्रमुपवसेत् ॥ १**९** ॥

# स्त्रीयु चैतेष प्रम् ॥ १६ ॥

क्षत्रियं हेस्वेत्यादिष्वमृतवदनान्तेषु निनित्ते । यानि पायश्चित्तान्युक्तानि तानि बौणामप्येत्रेनव कर्तस्यानि । एतक्षत्वारे वक्षते इति नात्यभिवानादेव प्राप्तं सिवयमार्थः कुरुयते । अत क्षत्रे पुरुषस्यैव न स्त्रीणामिति । अपर आह—जात्यभिवानादेव सिद्धेऽः विदेशार्थं तचनम् अतिद्शेषु चार्वे प प्यत इति स्मार्तो न्यायः । तेन स्त्रीणामप्यर्थनिप्राप्त्यर्थं वक्षनिति । तथा व पार्गवः—

अशीतिर्यस्य वर्षाणि बास्रो काडच्यूबधोडसः । प्रायश्चित्तार्थमहीन्द्र स्त्रियो न्याधित एव च ॥ इति ॥ १६ ॥

येष्वाभिश्वस्वं(स्त्यं) तेषामेकाङ्गं छिल्याऽमाणाहिश्सायाम् ॥ १७॥ येषु हतेषु सक्नगतं चाभिशस्तिमित्यादिनाऽभिशस्तत्वमुक्तं तेषामेकाङ्गं छिल्वा शृद्वत्त्रापश्चित्तं कुर्यात्। अप्राणहिंसायां यदि च्छेदनेन तस्याङ्गस्य शक्तिने मज्यते ॥ १७॥

अनार्थवपैश्चनप्रतिषिद्धाचारेष्यभक्ष्याभोच्यापेयाः बाद्यपाञ्चने शूद्रायां च रेतः सिक्त्वाऽयोनी च दौषवस कर्माभिसंधिपूर्व कृत्वाऽनभिसंधिपूर्व वाऽः ब्लिङ्गाभिरप उपस्पृशेद्वारुणीभिर्वाऽन्येवी पविः वैधया कर्माभ्यासः॥ १८॥

आर्थाणां भाव अर्थ तद्यस्मिन्नाचारेऽस्ति तदार्थवम् । मत्वर्थायो वशस्ययः । ततोऽन्यदनार्थवमसत्त्यभाषणादि । पैशुनं परदोषकथनं राजगामि । प्रतिषिद्धाचारः श्रीवन्त्रमेथुनयोः कर्माणां वर्जयदित्यादेरनुष्ठानम् । अमक्ष्यं वृथा क्रशरादि । अभोज्यं केशकी. टाद्युपहृतमन्नादि । अभेयमिनर्दशाया गोः क्षीरादि । एतेषां प्राशाने शूद्धाया वैश्वयात्प्रभृतो रेतः सिकत्वा आवश्योनी च जलादी रेतः सिकत्वा दोषवच्च कर्म श्रीतमानिचारिकमिसिसिपूर्व बुद्धिपूर्व कृत्वाऽनिमसिसिपूर्व वा परपीद्धादिकं कृत्वाऽब्रिङ्माभि रापो हि छ। मयो भुत इति तिसृमिहिण्यवर्णाः श्वत्यः पावका इति चतसृमिरप उप रप्रशेत् । तूट्णी प्रयमं स्नात्वा पश्चादेतिर्मन्त्रैर्मार्जनं कुर्यात् । वार्ल्णीमिर्वा इमं मे वहल, तत्त्वा यामि, त्वं नो अग्ने, स त्वं नो अग्न इत्येतिर्मन्त्रैर्म्यर्वा पवित्रैः पवमानः सुव. र्जन इत्येतेनानुवाकेन शद्धवतीनिस्तरत्समन्दीत्यादिकेन यथा कर्माम्यासस्तथाऽप उप स्थितेत् । अस्यासे न रहस्यशयिश्वत्तिर्मत्येक आहुः ॥ १८ ॥

गर्दभेनावकीर्णी निर्ऋति पाकयज्ञेन यजेत ॥ १९ ॥ यो ब्रह्मचारी श्चिथमुपेयात्सोऽवकीर्णी गर्दभेन निर्ऋति यजेत्। पाकयज्ञेन स्थाली-पाकविधानेन। अत्र मनुः---

> अवर्कीणीं दुकाणेन गर्दभेन चतुष्पर्ध । पाद्धयज्ञविधानेन यजेत निर्ज्ञीतं निश्चि । इसी ।

हारीतस्तु स्नाब्ववकीणीं निर्मास्ये चतुष्यये गर्दमपञ्चना यजेत पाकधर्मेण । भूगी पशुप्रोडाशश्रपणसवदानै: प्रचर्य जुहोति । कामावकीणीऽस्म्यवकीणीऽस्मि कामकामाय स्वाहा । कामामिद्वायोऽस्म्यामिद्वायोऽस्म्यामिद्वायोऽस्म्यामिद्वायोऽस्म्यामिद्वायोऽस्म

तस्य शुद्रः पाश्रीपात् ॥ २० ॥

तस्य गर्दभस्य सर्पिष्मद्भाविरुच्छिष्टं शुद्धः प्राक्षीयात् । तेन श्राद्मणं विद्यावन्तं परि-वेवेष्टीत्यस्यापवादः ॥ २०॥

मिध्याधीतपायश्चितम् ॥ २१ ॥ ( ख॰ २४ ) ।

नियमातिक्रमेणाधीतं मिथ्याधीतम् । तहोधनिर्हरणाय प्रायश्चित्तं वक्ष्यते ॥ २१ ॥ (स॰ २४)।

संबत्भरमाचार्यद्विते वर्तवानो बाचं यच्छेत्स्वाः ध्याय एवोत्मृजेद्वाचमाचार्य आचार्यदारे भिक्षाः चर्ये च ॥ २२ ॥

आचार्याहते वर्तमाना मृत्वा संवत्सरं वाचंयमः स्यात् । स्वाध्यायादिष्वेव वाच-मृत्मृजेत् । आचार्ये तं प्रति कार्यनिवेदने । एवमाचार्यदारे भिक्षाचरणे तत्र भवति भिक्षां देहीति । अस्मादेव ज्ञायतेऽसमावृज्जिषयमेतादिति ॥ २२ ॥

एवमन्येष्वपि दोषप्रत्म कर्मस्वपतनीयेपुत्तराणि यानि वस्यामः ॥२३॥

यथा मिटयाधीतस्येदं प्रायिधित्तमुत्तराणि यानि बक्ष्यामः प्रायिधित्तानि तान्यन्ये-व्विष । अपित्राब्दान्मिटयाधिनैव्विष । दोषवतमु पतनीयव्यितिरवतेषु कर्ममु येष्याहत्य प्रायिधित्तं नोक्तं तद्विषयाणि द्रवृभ्यानि ॥ २३ ॥

काममन्युभ्यां वा जुहुयात्कामोऽकार्पान्मन्युग्कार्पीः दिति जपेद्वा ॥ २४ ॥

स्वाहानताम्यामाव्यद्रव्यम् । जेपद्वा । अधिमन्पक्षे न स्वाहाकारः । केविष्णु कामाय स्वाहा मन्यवे स्वाहेति होमिमच्छान्ति । जपपक्षे तु मृत्रोपदिष्टी मन्त्राविति । दोषाः स्यासानुस्यं च जपहोमयोरावृत्तिः ॥ २४ ॥

> पर्विण वा तिलमक्ष उपोष्य वा श्वोमृते म(मा)ः हानदमुदकपुपस्पृत्रय साविश्री पाणायामं सहस्रः कृत्व आवर्तयेदाप्राणायामश्रो वा ॥ २५ ॥

पर्वाणे पौर्णमास्याममावास्यायां वां तिलानेव मक्षयमि नास्यदोदनगदिकमिति तिल्भक्षः । महानदीमवमुदकमुपस्पृद्य स्नात्वा प्राणायामं प्रणानायस्य प्राणायस्मेन । एकस्मिनमाः णायामे यावत्कृत्व आवर्तयितुं शक्यं तत्र तावत्कृत्व आवर्तयेब् । एवमा सहस्रावृत्तेः प्राणायामावृत्तिः । आप्राणायामशो वा ॥ २९ ॥

> श्रावण्यां पौर्णमास्यां पर्वणि वा तिस्रभक्ष छपोष्य वा खोभूते म(मा)हानदमुदक्रमुपस्पृत्रय सावित्र्या समित्सहस्रमाद्ष्याच्जवेद्वा ॥ २६ ॥

गिरिप्रमवा समुद्रगा महानदी । तत्र मवं म(मा)हानदम् । सहस्तं यिशयस्य वृक्षस्य। आदध्यादिति वचनान्न होमधर्मः स्वाहाकारः ॥ २१ ॥

इष्टियज्ञकतुन्वा पवित्रार्थानाहरेत् ॥ २७ ॥

पवित्रार्थाः शुद्धचर्षा मृगाराचा इष्टयः । यज्ञकतवः सोमयागान्निष्टुदादयः । तान्ये॰ तानि षट् प्रायश्चित्तानि । एनःसु गुरुषु गुरूणि छघुषु छघूनि ॥ २७ ॥

अभोज्यं भुक्त्वा नैष्पुरीष्यम् ॥ २८ ॥

अमोज्यस्य मार्जारादिमांसस्य भक्षणे निष्पुरीषमावः कर्तन्यः । यावदुदरं निष्पुरीषं भवति तावदुपवस्तन्यम् ॥ २८ ॥

कियता कालेनावाष्यते तदाह ---

सप्तरात्रेणावाष्यते ॥ २३ ॥

सप्तरात्रमुपवसेदिन्येव सिद्धे नैष्पुरीष्यवचनाद्येषां ।त्रिरात्रेणैव तदवाष्यक्षे तेषां ताबतैव शुद्धिः । तथा च गौतमः अमोज्यमोजने निष्पुरीषमावस्त्रिसत्रममोजनं सप्तरात्रं वेति ॥ २९ ॥

हेमन्तिश्विरयोर्नोभयोः संध्ययोरुदकग्रुपस्पृश्चेत् ॥ ३० ॥ जनयोः संध्ययोः सायं प्रातश्चोदकमुपम्पृश्चेत् । भूमिगतास्वष्मु स्नानमुद्धृतामिर्या श्चीतामिरिति ॥ ३० ॥

कुच्छ्द्रादश्वरात्रं वा चरेत् ॥ ३१ ॥ द्वादशरात्रसाध्यो व्रतविशेषः कुच्छ्द्रादश्वरात्रः ॥ ३१॥ तस्य विधिमाह्य---

ञ्यहमनक्तात्रयदिवाशी ततक्ष्यहमयाचितव्रतक्यहं नाश्चाति किंचनेति कुच्छृद्दादशरात्रस्य विधिः । ३२ ॥

आदितिकाष्यहःसु नक्तं नाश्चीयाहित्रैव मुझीत । ततस्त्र्यहमादिवाशी रात्राः मुझीत न दिवा । ततस्त्र्यहमयाचितमेव मुझीत । याच्नापंतिवेषोऽयम् । तेम स्वट्रः स्याप्रतिषेषः । ततस्व्यहं नार्शात किंचन फछादिकमि। एवं कृच्छूदादशरामस्य विभिः । तत्र स्मृत्यन्तरवशाद्धविष्ययन्नं ब्रह्मचर्य स्रीशुद्धादिभिरसंभाषणम् ॥ ३२ ॥

एवमेवाभ्यस्थेत्संवत्सर्थः स कुच्छ्रसंवत्सरः ॥ ३३ ॥

एवमेव विधि संवत्सरं निरन्तरमम्यम्येत् । स एष कृच्छ्नंवत्सरो वेदितन्यः । पूर्व॰ मुक्तं कृच्छ्नंवत्सरं वा चरेदिति ॥ ११ ॥

अथापरं बहुन्यप्यपतनीयानि कृत्वा त्रिभिरनश्च-न्पारायणैश्वरितपायश्चित्तो भवति ॥ ३४ ॥

अथापरं प्रायश्चित्तमुच्यते । अनक्षत्रेव निरन्तरं श्रीणि पारायणानि । आदित आर-भ्याऽऽपरिसमाधेर्वेदस्याध्ययनं पारायणम् । बहुन्यपि । अपिशब्दान्तिं पुनरेकं द्वे वा ॥ ३४ ॥

> अनार्यी श्रयने विभ्रदद्वृद्धिं कवायपोऽत्राद्मणादि वन्दित्वा तृणेष्वासीत पृष्ठतप् ॥ ३५ ॥

अमार्थी शूद्रां शयने विश्वत् - उपगच्छन् । ददद्वृद्धिं वृद्धधर्षं द्रव्यं कृत् । वृद्धधाः चीव इत्यर्थः । सुराव्यतिरिक्तकषायो मद्यक्षपायस्तस्य पाता कवायवः । यशामाद्यण इव सर्वान्वित्त्वा स्तौति स सर्वोऽपि तृणेपूद्यादारम्याऽऽसीत यावदस्याऽऽदित्यः पश्चाद्भागे तपिते । आदित्ये तपित तदानुगुण्याचरणात्म्वयमेव एष्ठत्वित्युच्यते । अभ्यासेऽम्यासो यावता शुद्धिं मन्यते ॥ ३९ ॥

यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णवर्णे ब्राह्मणः सेवपानश्रतुर्थकाल उदकाभ्यपा(वा)यी त्रिभिवेर्षे-स्तदपहन्ति पापम् ॥ ३६ ॥ (ख० २५)।

कृष्णवर्णः श्रूदः । तमाज्ञाकरो भुत्वा वृत्त्यर्थ सेवमानः । शिष्टं म्पष्टं मतं च । अहलहन्यदा श्रूदो मैथुनं सेवमान इत्यामिन्यक्ष ऋतावुषममनेऽपत्योत्पत्त्यानिदं ऋष्ट- स्यम्—

वृषद्यीफेनपीतस्य निःधासोपहतस्य च । तस्यां चैव प्रसतस्य निष्कृतिर्न विश्रीयते ॥ इति ॥ ३६ ॥ ( स॰ २५ ) ।

> यथाकथाच परपरिग्रहमभिमन्यते स्वेनो ह भव-तीति कौत्सहारीतौ तथा काण्वश्रुष्कर-साई। ॥ ३७ ॥

यथाकथाचाऽऽपद्यनापदि वा भूयांसमरूपं वा परपिग्रहं परस्वमिमन्यते ममेदम-स्तिबति बुद्धी कुरुते बुद्धी कुत्वाऽऽदत्त इत्यर्थः।[स] सर्वधा स्तेनो भवतीति कीस्सादयो मन्यन्ते ॥ ३७ ॥

सन्स्यपवादाः परिग्रहेष्विति वार्ष्यायणिः ॥ ३८ ॥ बार्ष्यायाणिस्तु मन्यते केष्ठाचित्परिग्रहेषु स्तेनस्यापवादाः सन्तिति ॥ ३८ ॥ तानेवोदाहरति—

श्वम्योषा युग्यघासो न स्वामिनः प्रतिषेधयन्ति ॥ ३९ ॥

शमी बीजकोशी । तस्यामुख्यन्ते दह्मन्ते कालवशेन पच्यन्त इति शम्योषाः । कोशीधान्यानि माषमुद्गनणकादीनि । युगं वहतीति युग्यः शकटवाही बलीवर्दः । तस्य घासो मक्ष्यं तृणादि युग्यषासः । एत आदीयमानाः स्वामिनो न प्रतिषेधयन्ति । स्वामिनः प्रतिषेध्यन्ति । एनेष्वादीयमानेषु स्वामिनो न प्रतिषेद्धमर्हन्तीत्यर्थः । स्वयं ग्रहणेऽपि न स्तेयदीष इति यावत् । अत्र स्मृत्यन्तरे विशेषः—

चणकत्रीहिगोधूमयवानां मुद्रमाषयोः । अनिषिद्धेर्प्रहीतन्यो मुष्टिरेकोऽध्वनि स्थितैः ॥

मनुस्तु-द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिर्द्वाविक्षु द्वे च मूलके । आददानः परक्षेत्राच दण्डं दातुमर्हति ॥ इति ॥ ३९ ॥

अतिव्यवहारो व्यृद्धो भवतीति॥ ४०॥

श्चम्योषादिष्वतिच्यवहारोऽत्यपहारो न्युद्धो दुष्टो भवति । अर्तिमात्रापहारे स्तेय दोषो भवतीत्यर्थः ॥ ४० ॥

सर्वत्रासुनितपूर्विमिति हार्गतः ॥ ४१॥

सर्वेषु द्रव्येषु सर्वास्ववस्थासु स्वाम्यनुमातिपूर्वकमेव ग्रहणमिति हारीत आचार्यो मन्यते ॥ ४१ ॥

न पतितमाचार्य द्वाति वा दर्शनार्थो गच्छेत् ॥ ४२ ॥

पितः संन्यवहारो न विद्यत इत्युक्तेऽपि पुनरुच्यते -आचार्यादिषु विशेषं वक्ष्यामीति ॥ ४२ ॥

न चास्माद्भोगानुपयुद्धीत ॥ ४३ ॥

अस्मात्पतितादाचार्याज्ज्ञातेर्वा पित्रादेर्भीगान्भोगसाधनानि दायप्राष्ठान्यपि नौपयु

७ परकः

यहच्छासंनिपात उपसंग्रस तूप्णी व्यतिक्रजेत् ॥ ४४ ॥ यदि पतितैराचार्यादिभिर्थहच्छासंगतिः स्याद्विधिनोपयातानुपसंगृद्धा तूष्णी तैः सह किंचिदसंमाप्य व्यतिक्रजेत्र क्षणमपि सह तिष्ठेत् ॥ ४४ ॥

> माता पुत्रस्य भूया श्रीत कर्माण्यारभते तश्या श्र शुश्रुषा नित्या पतितायामपि ॥ ४५ ॥

पुत्रस्य कृते माता भूयांनि दृष्टादृष्टार्थानि गर्भधारणाशुःचिनिर्देश्यस्तन्यदानमद्ति-णानमस्कारोपवासादिकर्माणि करोति । तस्मात्तस्यां पतितायापपि शुश्रूबाऽम्यक्करापना-दिका नित्या नित्यमेत्र कर्तत्र्या ॥ ४५ ॥

# न तु धर्मसंनिपानः स्यात् ॥ ४६ ॥

एकस्मिन्धमें सहानयोर्धमेसंनिपातः स पतितया मात्रया सह न कर्तन्यः । नाम सुब्रह्मण्यायां मातुर्नामग्रहणं वरुणप्रधारेषु यावन्तो यज्ञमानस्थामात्याः सखीकास्तावन्त एकातिरिक्ता इत्येवमादिकमुदाहरणम् । किं पुनरेवमादिषु माहुरन्वयः शुश्रूषा ॐ इत्याह । अन्वित्ता हि मा रंगता मन्यते । निरस्ता तु विमता । वैश्वदेवार्थे च पाके सा न मोज्ञियतन्या । स्तायान्तु तस्याः संन्कारादिकाः क्रियाः कर्तन्या नेति पति-पताः ॥ ४६ ॥

अधर्माह्नतान्भोगानुत्सृज्य न वयं वाधर्मश्रेत्यभि व्याह्नत्याधोनाभ्युपरिजान्त्राच्छाद्य त्रिषवणमुद्द-कमुपस्पृक्षस्रक्षीराक्षारस्त्रवणं भुज्जानो द्वादश वर्षाः णि नागारं प्रविश्वेत् ॥ ४७ ॥

ब्राह्मगस्वर्शहराणाम्,

चण्डालास्यास्त्रियो गत्वा भुवस्या च प्रतिगृश्च च । पतस्यज्ञानती विष्रो जानस्मान्यं तु गच्छिति ।।

एवमादिकमुदाहरणम् । येऽधर्माहृताः भोगास्तानस्य[न]नुज्ञायः परित्यज्यः न वयं चाधर्मश्चेति पैपं ब्रुयात् । अस्यार्थः । वयं चाधर्मश्च सह नवतां महे(१) इति । अधोर नाभीत्यादि गतम् । नात्रार्धशाणीयस्यो भिक्षाचर्ये वा ॥ ४७ ॥

अथ संयोगः स्यादार्थः ॥ ४८ ॥

पायश्चित्तोपदेशास्तिके पुनर्वचनं ज्ञानास्ताभ्यं **तु गच्छतीत्यस्यापनाः** दार्थम् ॥ ४८ ॥

प्वपन्येष्वपि दोषक्तमु कमेसु पननीयेषु ॥ ४९ ॥

उक्तक्थतिरिक्तानि पतनीयानि पूर्वमुक्तानि । तेषु यत्राऽऽहस्य प्रायश्चित्तमनुकं क्षेपामप्यमनतरोक्तमेव प्रायश्चित्तं वेदितव्यम् । उक्तविषये विकल्प इत्यन्ये । तत्र स्थानाञ्चामकुत्तो निकल्पः ॥ ४९ ॥

> गुरुतल्पगामी तु सुविरां र सूर्वि प्रविष्ठयोभयत आदीष्याभिदहेदात्मानम् ॥ ५० ॥

वस्तु बुरुतरूपगामी सोऽन्तः प्रवेशयोग्यां सूषिरां सूर्मि क्रत्वा प्रविशेत् । प्रविश्योन् मयोः पार्श्वयोशादीषयेत् । आदीष्याऽऽत्मानमभिदहेत् । ज्वलितां सूर्मि परिष्वरां(क्य) समाष्ट्रयादित्यत्रेव कियानपि विशेषः । अनन्तरस्य वैकल्पिकत्विनृत्त्यर्थे वच॰ नम् ॥ ९०॥

मिध्यैतदिति हारीतः ॥ ५१ ॥

हारीतस्तु मन्यते । अनन्तरीक्तं मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं मिथ्या न कर्तव्यः मिति ॥ ९१ ॥

कृत इत्याह—

यो शात्मानं परं वाऽभिमन्यतेऽभिश्वस्त एव भवति ॥ ५२ ॥

हिशब्दो हेती। यस्माद्य आत्मानं परं वाऽभिमन्यते मारयति सोऽभिशस्त एव सक्ति ब्रह्महैव भवति । नच महापातकस्य ब्रह्महत्यायाः ष्ट्रायश्चित्तं भवतीति हेल्पभिज्ञानाद्मिशस्त एवेति वचनाचान्येषामपि मरणान्तिकानां ब्राह्मणविषये निष्कृतिः॥ ९२॥

कि तहिं तस्य प्रायश्चित्तमित्याह--

एतेनैव विधिनोत्तमादुच्छ्वासाचरेन्नास्यास्मिक्टाँके प्रत्यापत्तिर्विद्यते कल्मषं तु निईण्यते ॥ ५३ ॥

अधोनाम्युपरिजान्वाच्छाद्येत्यादि यदनन्तरमुक्तमेतेनैव विधिना । शिष्टं ग-तम् ॥ ९२ ॥

> दारव्यतिक्रमे खराजिनं बहिर्छोम परिधाय दारव्यतिक्रमिणे भिक्षामिति सप्तागाराणि च-सेत्।। ५४॥

दारण्यकिकाने स्पराजिनं खरस्य गईभस्याजिनं बहिलोंन परिधाय वसित्वा दार-ण्यदिकान्निणे निक्षां न्तेति सप्तागाराणि निक्षां चरेत् । कौमारदारपरित्यागिने दत्तिति वा ॥ ६४॥

#### चरहतिराषण्यासात्॥ ५५॥

आषण्मासं चरवृत्तिभेवेत् । भ्रमन्नेव तिष्ठेदित्यर्थः । ततः सिद्धिः ॥ ९५ ॥ स्त्रियाश्च भर्तुर्व्यतिक्रमे कुच्छ्रद्वादशरात्राभ्यासः स्तावन्तं कालम् ॥ ५६ ॥

मर्चुब्यितक्रम इति पाठे छान्द्सो रेफछोपः । व्यतिक्रमः परित्यागः। या **स्त्री भर्तारं** परित्यज्ञत्यन्तरेण निभित्तं तस्याः कृच्छ्<sub>द्री</sub>दशरात्राभ्यामः प्रायश्चितं तावन्तं काछः माषणमासमिति ॥ ९६ ॥

> अय भ्रुणहा श्वाजिनं [खगाजिनं] वा विह्निंम परिधाय (खन २६) । खट्टाङ्गं दण्डमादाय पुरुष-शिरः प्रतीपानार्थ कर्मनामधाय प्रत्नुवाणश्र इक्रम्येत को भ्रुणन्ने भिक्षामिति भाणहार्त्त प्रातिल्लभ्योपानि-प्क्रम्य श्रूत्यागारं हक्षमूलं बाऽभ्युपाश्रयेश्वहि म आर्थैः संभयोगा विद्यत एतेनेव विधिनोत्तमादु-च्छ्वासाचरेन्नास्यास्मिक्षाके प्रत्यापत्तिर्विद्यते कर् स्मषं तु निर्देण्यते ॥ ५७ ॥

षद्धक्षस्य वेदस्याध्येता तद्येस्य प्रयोगशास्त्रस्य च सत्याख्यानस्यार्थवित्कर्मणामनुः 
छाताऽनुष्ठापियता च बाझणो झुणः । तथा च बीधायनः——वेदाना च किचिद्वित्य
बाझणः । एका शाखामधीत्य श्रोत्रियः । अङ्गाच्याय्यन्चानः । करुपाध्यायी ऋषिः
करुपः । सूत्रप्रचनाध्यायी झुण इति । तं इत्यान्झुणहा । स शुनः खरस्य वाऽनिनं
बिह्छीन परिधाय पुरुषस्य कस्यचिन्धतस्य शिरः प्रतीपानाय प्रतिधीत्वर्षवादी । उपः
सर्गस्य षञ्चमनुष्ये बहुछिनिति बहुछप्रहणादीर्धः । पानमेव प्रतिपानम् । पानमहणमुः
पङ्कणम् । भीजनमिन तंनव । खट्वाङ्गं दण्डं एण्डार्यं खट्वाया अङ्गं खट्वाङ्गमिपादि,
तद्धस्तेकृत्याऽऽदायः भ्रूणहाऽम्भीत्यवं कर्माम्म(नि)वन्धनं वान्म(न्व)नामध्यं प्रमुवाः
पश्चक्तम्यतेतस्तत्वधरेत् । कापाछिकतन्त्रप्रतिद्धस्य खट्वाङ्गस्य वा महणम् । भिक्षाः
चरणकाछे को भ्रूणहो भिक्षा ददातीति वरेत् । चित्त्वा मामे प्राणवृत्तिं पाणयात्रामात्रां
प्रतिष्टम्य श्वन्यागारं वृक्षमुष्टं वा निवासार्थमम्युगश्चयेत्। नद्धि म आर्थः संप्रयोगो विद्यत
इत्येवं मन्यमानः । कियन्तं काछं चरित्रप्रभित्याह्-एतेतैवेत्यादि । गतम् । प्राप्तियं
बा कर्मसमाछिनित्यत्र यो प्रन्यवार्थर्यक्षो न भवयनुष्ठाप्रिया च न भवति तस्य
प्रहणम् ॥ ६ ॥ ॥

९ (पा॰ सू॰ ६।३ । १२२) ।

### यः प्रमत्तो इन्ति प्राप्तं दोषफलम् ॥ ५८ ॥

क्षात्रियं हत्वेत्यवमादिकेऽनुकान्ते विषये यः प्रमत्तो हन्ति प्रमादेनानुद्धिपूर्वे हन्ति तस्यापि दोषफछं प्राप्तमेव न तु प्रमादादक्रतमिति दोषाभावः ॥ ५८ ॥

# सह संकल्पेन भूयः ॥ ५९ ॥

संकर्णन सह वधे कृते मृयः प्रभृततरं भवति । तेन प्रमादकृते छघु प्रायश्चित्तं मृद्धिपूर्वे गुर्विति । यत्पुनः पूर्वमृक्तं दोपवच्च कर्माभिसंधिपूर्वे कृत्वाऽनिमसंधिपूर्वे वेति तत्पायश्चित्ते विशेषाभावादुक्तम् ॥ ९९ ॥

# एवमन्येष्वि वोषवत्सु कर्मसु ॥ ६० ॥

अन्येष्विपि हननव्यतिरिक्तेषु दोषवत्सु कर्मन्स्वेवमेव द्रष्टव्यम् । अनुद्धिपूर्वेऽल्पदोषो मुद्धिपूर्वे महानिति ॥ ६० ॥

#### तथा पुण्याक्रियासु ॥ ६१ ॥

पुण्यिकियास्वय्येवमेव न्यायः । अबुद्धिपूर्वेऽहपं फलं बुद्धिपूर्वे महिद्ति । तद्यथा बाह्यणस्वान्यपहृत्य चोरेषु घावत्सु यहच्छया किश्चिच्छूर आगतस्तान्हन्यात्स्वयमेव वा शूरं दृष्ट्वा चोरा अपद्धतान्युत्सच्य पलाबेरंस्तदा शूरस्याहपं पुण्यफलम् । यदा बुद्धिपूर्वे स्वयमेव चोरेम्यः प्रत्याद्धस्य स्वानि स्वामिम्यो ददाति तदा महिद्ति । एवं भियाऽन बुद्धचा परदारममनेऽहपमन्यत्र महिदिति ॥ ६१ ॥

# परीक्षार्थोऽपि ब्राह्मण आयुर्ध नाऽऽददीत ॥ ६२ ॥

गुणदोषज्ञानं परीक्षा । तयाऽर्थः प्रयोजनं यस्यैवंभूतोऽपि भूत्वा ब्राह्मण आगुधं नाऽऽददीत । किं पुनाईतार्थमित्यपिशच्दार्थः ॥ ६२ ॥

अस्य प्रतिष्रसवः--

यो हिंसार्थमभिकात ९ हान्ति स मन्युरेव मन्यु ९ म्पृशाति न तस्मिन्दोष इति पुराणे ॥ ६३ ॥

श्रुते दोषाभावे हेतुर्थस्मान्मन्युरेव मन्युं स्प्टशति न पुरुषः पुरुषम् ॥ **६३ ॥** अत्र वसिष्ठनोघायनादयोऽप्युदाहरन्तीन्याह—

> अथाऽप्युदाइरम्त्यध्यापकं कुले जातं यो इन्यादा-ततायिनम् । न तेन भ्रूणहा भवाति मन्युस्तन्मन्युः मृच्छनीति ॥ ६४ ॥

मनुस्तु -- शस्त्रं द्विजातिभिर्माद्यं धर्मी यत्रोपहध्यते । द्विजातीनां च विशाणां विष्ठवे कालकारितम् ॥ आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । स्रिविषाम्यवपत्ती च बनन्धमेंण न दुष्यति ॥ इति ।

गौतमस्तु-पाणसंशये बाखणोऽपि शस्त्रमाददीत । वासिष्ठः--अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारहरधीव पडेते आततायिन ॥ आततायिनमाथान्तमपि वेदान्तपारगम्। निघांसन्तं निघांसीयात्र तेन भ्रणहा भेवत् । इति ॥ ६४ ॥

पतितैरक्कतप्रायश्चित्तेरुत्पादितानां पुत्राणामपि पानिन्यमस्तानि प्रतिपाद्यितुं पूर्वे पक्षमाह-

अथाभिशम्ताः समवसाय चरेयुर्धार्म्यमिति सांश्वित्येतरेतरः याजका इतरेतराध्यापका मिथा विवस्मानाः ॥ ६५ ॥

अथशब्दोऽर्थान्तरप्रस्तावं मुचयति । अभिश्चम्ताः पतिताः । समवभाय । अवसानं गृहम् । समित्येकीभावे । प्रामाद्वहिरेकिस्मिन्पदेशे गृहाणि कृत्वा चरेयुः । धार्म्य धर्म्ये वक्ष्यमाणतृत्त्तिमिति सांशित्य संशितां तिक्षणां बुद्धिं कृत्वः। निश्चित्येत्यर्थः । इतरेतरमध्यापयन्तः परम्परं विवाहसंबन्धं कुर्वन्तश्चरेयुर्वतेर-इतरेतरं याजयन्त निति॥ ६५॥

> पुत्रान्संनिष्पाद्य ब्रुयुविंपव्रजतेवं सस्पत्स्वार्याः संपतिपत्स्यत(न्त इ)ित ॥ ६६ ॥

अथ ते पुत्रान्संनिष्पाद्य ब्रुगुहें पुत्रा अस्मदस्मत्तो विश्रत्रमत विविधं प्रकर्षेण च स्नेहमुत्सुज्याऽऽर्यमभीपं गच्छत् । एवं ह्यस्मत्स्वस्मात्स्वार्या अभीष्टाः संप्रतिः पत्स्यन्ते । औदांसायां भृतवचेति भविष्यति छर् । मकारात्परो यकारदछान्दमः । अपपाठो वा । संप्रतिपत्तिं कार्रियन्ति । आर्याणामण्यतद्भिप्रेतं भविष्यति । अम्मान भिरेव पतनीयं कर्मानुष्ठितं न भवद्भिः । न च पनितैरःपादिनस्य पातित्यम् । अन्य-त्वात् ॥ ६६ ॥

एतदेवोपपादयति--

अथापि न सेन्द्रियः पति ॥ ६७ ॥

न पतितो भवित्रिन्द्रियेण सह पति । पुरुष एव पति नेन्द्रियं शुक्रमिति । अभशब्दोऽपिचेत्यस्यार्थे ॥ ६७ ॥

कथं न सेन्द्रियः पततीत्याह-

तदेतेन वेदितव्यमङ्गहीनो हि साङ्गं जनयति ॥ ६८ ॥

तदनन्तरोक्तमर्थजातमेतेन वस्यमाणेन निदर्शनेन वेदितव्यम् । चक्षुराद्यक्कहीनो हि साक्कं चक्षुरादिमन्तं जनयति । एवमधिकारविकछः साधिकारं जनयति । स्त्रिया अपि कारणत्वात् । अस्याश्च दोषाभावात् ॥ ६८ ॥

एतदेव दृषयाति---

मिध्यैतादिति हारीतः ॥ ६९ ॥ एतद्नन्तरोक्तमर्थरूपं मिध्याऽयुक्तमिति हारीतो मन्यते ॥ ६९ ॥ कृत इत्याह---

दिधिधानीसधर्मा स्त्री भवति ॥ ७० ॥ दिधि धीयते यस्यां सा दिधिधानी स्थाली । तया सधर्मा सहर्शा स्त्री भवति ॥ ७० ॥

ततः किम्--

यो हि दिधिधान्यामभयतं पय आतऋ (चय ) मन्यति न तेन धर्मकृत्यं क्रियस एवम शुचियुक्तं य किर्वर्तते न तेन सह संभयोगे विद्यते ॥ ७१॥

यो हि पुरुषो दिधिधान्यां स्थाल्यामप्रयतं श्वाद्युपहतं पय आतश्च(च्य) तक्काद्यातश्चनेन संस्कृत्य मन्थते, न तदुत्पन्नेन घृतादिना धर्मकृत्यं यागादिकं क्रियते । एवं पतितसंबन्धेनाशुनि शुक्तं शिक्षयां निषिक्तं शोणितेन क्रियां (विकृतं ) निर्वर्तते येन रूपेण निष्पद्यते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते शिष्टानाम् । अत्र चाशुि शुक्तः मित्येतत् । अथापि न सेन्द्रियः पततीत्यस्य [न] दूषणम् । नहि वाचनिकेऽर्ये युक्तयः क्रमन्ते । तथा च समानायामप्युत्पत्तौ पुत्र एव पतित न दुहिता । यथाऽऽह वासिष्ठः——पतितेनोत्यन्नः पतितो मवत्यन्यत्र स्त्रियाः । सा हि परगामिनी तम् तिरिक्तामुपेयादिति ॥ ७१ ॥

#### अभीचारानुव्याहारावश्चिकगवपतनीयौ ॥ ७२ ॥

अभिचार एवाभीचारः । उैपसर्गस्य प्रजीति दीर्घः । अभिचारः **इयेना**-दिः । अनुन्याहारः श्लापः । तौ गोब्राह्मणविषये क्रियमाणावश्चाविकरावेव न पत-नीयौ ।। ७२ ॥

पतनीयाविति हारीतः ॥ ७३ ॥

हारीतम्तु ताविष पतनीयाविति मन्यते ॥ ७३ ॥

पतनीयवृत्तिस्त्वश्चिकराणां द्वादश्च मासान्द्वादः शार्थमासान्द्वादश्च द्वादश्वादान्द्वादश्च सप्ताहान्द्वादश्च ज्यहान्द्वादश्च द्व्यहान्द्वादशाहर सप्ताहं ज्यहं द्व्यहभेकाहम् ॥ ७४ ॥

अशुचिकराणामिष कर्मणा येषामाहत्य प्रायश्चित्तं ने कं तेषामिष पतनीयेषु कर्ममु या वृत्तिः प्रायश्चित्तं सेव प्रायश्चित्तः । कियन्तं काल्यम् -- द्वादशमासाधेकाहाः नतम् ॥ ७४ ॥

किमविदोषेण सर्वेद्वेवाद्मचिकरेष्वेतेषु कालविकलपः, नेत्याह-

इत्यश्चिकरनिर्वेषो यथा कर्माभ्यासः ॥ ७५ ॥ (ख० २७) ॥ इति सत्याषाढाँहरण्यकेशिश्रौतसूत्रे (धर्मसूत्रतपरपर्याये) षड्विंशवश्चे सक्षमः पटलः ॥ ७ ॥

इत्येषोऽशुचिकरिनेवेषो यथा कर्माभ्यामस्तथा वेदितव्यः । बुद्धिपूर्वे सानुबन्धेऽ-भ्यासे च भ्यांमं काल्लम् । विपरीते विपर्यय इति ॥ ७५ ॥ ( ख० २७ ) ॥

इति श्रीसत्याषादाहिरण्यकेशिषर्भमूत्रव्याख्यायां महादेवदीक्षितविरिषेतायामुः ज्ज्वलायां वृत्तौ पर्वावशयके सप्तमः पटलः ॥ ७ ॥

#### भषाष्ट्रमः पटलः ।

न समावृत्ता वपरन्स्नातपु काल इत्यादिषु प्रमक्तस्य स्नानस्य कालमाह— विद्यया स्त्रातीत्येके ॥ १ ॥

वेदविद्या विद्या । तया संपन्नः स्नानं कुर्यादित्येके मन्यन्ते । मनुस्प्याह्---

९ (पा॰ मु॰ ६। ३। १२२)।

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि समासतः । अविष्लुतब्रह्मचर्यो गृहत्याश्रममावसेत् ॥ इति ॥ १ ॥

#### तथा व्रतेनाष्ट्राचस्वारिश्वत्वरिमाणेन ॥ २ ॥

अष्टाचत्वारिशद्वहणं गृद्धोक्ताष्टाचत्वारिशद्वर्षाणि चतुर्विशतिरित्यादेरपरुक्षणम् । अष्टाचत्वारिशदित्यादिपरिमाणेन व्रतेन वा संपन्नः स्नाग्रात् । असंपन्नोऽपि विश्ववा ॥ २ ॥

#### विद्या व्रतेन च ॥ ३ ॥

विद्याति सुपां सुलुगित्यादिना तृतीयान्तम् । विद्यया व्रतेन चोभाभ्यां संपन्नः स्नायादिति च मन्यन्ते । एवमधीत्य वेदः १ स्नानं तद्व्याख्यास्याम इत्यन्न वेदामित्युः पलक्षणम् । अत्र याज्ञवल्क्यः---

वेदं ब्रतानि वा पारं नीत्वा श्रुभयमेव वा । अविष्ठुतब्रह्मचर्यो छक्षण्यां स्त्रियमुद्धहेत् ॥ इति ।

अत्र व्रतशब्देनाऽऽचार्यकुळवास्यक्षाति क्षारं छवणमित्यादयो ब्रह्मचारिधर्मा उच्यन्ते । तेषु हि काळपरिमाणस्य श्रुतत्वात्पारं नीत्वेति युज्यते । दृश्यते च तेषु व्रतत्वात्पारं नीत्वेति युज्यते । दृश्यते च तेषु व्रतत्वात्पानं विद्याम इति । न तु साविज्यादीनि वेद-व्रतानि । तेषां तत्प्रदेशाध्ययनशेषतया तदभावेऽमाबाद्वेदं व्रतानि वेति विकल्पानुः पपत्तेः । अतः काळविशेषाविक्वित्रानि व्रतानि वेदमुभयं पारं नीत्वेत्यर्थः ॥ ३ ॥

# तेषु सर्वेषु स्नातकवद्वृत्तिः ॥ ४ ॥

विद्यारनातको व्रतस्नातक उभयस्नातक इति त्रयः स्नातका उक्ताः । तेषु सर्वेषु स्नातकवत् । तेद्दर्शमिति वतिः । स्नातकार्हा वृत्तिः पूजा 'यत्रास्यापचितिम् ' इत्या-दिका कार्यो । नतु व्रतस्नातक ऊने।भयस्नातकेऽधिका ॥ ४ ॥

यद्यप्येवं तथाऽपि पूजायेतुः फलविशेषोऽस्तीत्याह—

समाधिविश्वेषाच्छ्रुतिविशेषाच पूजायां फलविश्वेषः ॥ ५ ॥

कर्तव्येषु कर्मस्ववधानं समाधिः । श्रुतिः श्रुतम् ॥ ९ ॥

#### अथ स्नातकव्रतानि ॥ ६ ॥

इत उत्तरं स्नातकत्रतान्यधिकृतानि वेदितव्यानि । यद्यपि वक्ष्यमाणेषु कानिचित्साः भारणान्यपि भवन्ति तथाऽपि भूम्ना स्नातकत्रतान्यधिक्रियन्ते ॥ ६ ॥

१ (पा० सू० ५। १। ११०)।

# पूर्वेण ग्रामाञ्चिष्क्रमणप्रवेशनानि श्रीलयेदुत्तरेण वा ॥ ७ ॥

यदा प्रामान्त्रिष्कामित प्रामं वा प्रविशति तदा पूर्वेण द्वारेणोत्तरेण वा निष्क्रमण प्रवेशने कुर्यात्र द्वारान्तरेण । शील्येदिति वचनाधरच्छया द्वारान्तरेण निष्क्रमणपवे. शयोरपि न प्रायश्चित्तम् ॥ ७ ॥

#### संध्योश बहिग्रीमादासनं वाग्यतस्य ॥ ८ ॥

अहोरात्रयोः संघानं संघिः । तौ द्वौ सज्योतिषौ । ज्योतिरन्तरदर्शनात् । तयोः संघ्योर्झामाद्वहिरासीत वाग्यतश्च भवेत् । मनुरप्याह—

> पुनी संध्यां जपंस्तिछेत्सावित्रीमाऽर्केद्शीमात् । पश्चिमां तु समामीत सम्यम्ब्रहविभावनात् ॥ इति ।

तद्भक्षचारिविषयम् । स्नातक अत्मनस्य वाग्यतस्याप्यत्र विधानात् । अन्ये त्वासनग्र. हणं स्थानस्याप्युपलक्षणम् । वत्यवतस्यति लौकितया वाची निवृत्तिर्व सावित्रीनपस्येति वर्णयन्ति ॥ ८ ॥

माहितान्निविषयेऽम्यापवादः--

#### विवितिषेषे अतिस्रक्षणं बसीयः॥ ९॥

विरोधो विश्वतिषयः । अग्निहात्रिणो बहिरासनमग्निहोत्रहोमश्च विरुध्यते । तत्र श्रुतिस्क्षणमग्निहोत्रमेव कर्तस्यं न स्मृतिशासं बहिरामनम् । तस्य करूप(रूप्य)मृस्टस्वादि॰ तरस्य वर्ष्टसमृस्टस्वादिति ॥ ९ ॥

# सर्वान्सगान्वासिस वर्जयत् ॥ १० ॥

कुसुम्मादयः सर्वे रागा वासमि वर्जनीयाः । न केनविद्रवतं वासी विश्वयान दिति ॥ १०॥

## कृष्णं च स्वाभाविकम् ॥ ११ ॥

स्वभावतः इष्टणं कम्बलादि तद्पि न वसीत् ॥ ११ ॥

#### अनुद्धाप्ति वासो वसीत ॥ १२॥

ङ्क्राप्तनशीलमुद्धाभि । तदस्यदनुद्धाप्ति । छान्दमी द्षिष्टा एवंमूतं वासो वसीताऽऽ॰ च्छादयेत् ॥ १२ ॥

#### अमकुष्टं च शक्तिविषये ॥ १३ ॥

प्रकृष्टं निक्कष्टं जीर्णे मलवरस्थूलं च । तद्विपरीतमप्रकृष्टम् । ताहरां च वासी वसीत राक्ती सत्याम् ॥ १३ ॥

दिवा च श्विरसः प्रावरणं वर्जयेन्मूत्रपुरीषयोः कर्म परिहारय ॥ १४ ।।

चकारः पूर्वापेक्षया समृद्ययार्थः । दिवा च शिरसः प्रावरणं पटादिना न कुर्यात् । किमविशेषेण । न । मूत्रपुरीषयोः कर्म पश्झिष्य । मूत्रपुरीषयोः कर्म कियां वर्ज-यित्वा ।। १४ ।।

> श्चिरस्तु शहत्य मृत्रपुरीये क्वयीद्धम्यां किंचिंदर न्तर्धाय ॥ १५ ॥

दिवा रात्री च मृत्रपुरीय कुर्बिन्दारः प्रावृत्य कुर्यात् । भूस्यां किंचित्तृणादिकमन्तभीय न साक्षाद्भमावेव । इह कामचारे प्राप्त दिवा शिरःप्रावरणं वर्जयदित्युक्तम् ।
तस्य पर्युदासः कृतः मृत्रपुरीययोः कर्म परिहाप्योत्ति । तत्रश्च मृत्रपुरीययोः काले स एव
कामचारः स्थितः । अत आरम्यते शिरस्तु प्रावृत्येति । एवं तहींद्मेवास्तु, न
पूर्वपर्युदासः । सोऽप्यवद्यं वक्तन्यः । अन्यथा तु शिरः प्रावृत्येत्यस्य रात्री चरितार्थन्
त्वाद्दिवा प्रतियेष एव स्यात् । गौतमस्तु राधी सदैव प्रावरणमाह—न प्रावृत्याहानि
शिरः पर्यटेत्प्रावृत्य राष्ट्री मृत्रोचारे चेति ॥ १५ ॥

# छायायां च मुत्रपुरीवयोः कर्मे वर्जयेत् ॥ १६॥

म भोपजीव्य च्छायारिवर्ति स्पृत्यन्तरे दर्शनाद्यस्यां प्रयिकाद्यो विश्राम्यन्ति सां गृह्यते । तेन च्छत्रच्छायाद्यप्रितिषेधः । मेत्रादिच्छायादेरप्रतिषेधोऽनर्जनीयत्वात् । अत्राऽऽपस्तम्ने विशेषः—स्वां तु छायामवमेद्देत् ॥ छान्द्रसः सु(सस्तु)गमावः । द्विती-याश्चतेः प्रतिश्वाद्याहारः । अवमेहनं मृत्रकर्म । अनुप्रजीव्यत्वालायं पूर्वप्रतिषेधस्य विषय इति प्रतिप्रसवोऽयं न भवति । तेन सति संभवे स्वामेव च्छायां प्रत्यवमेद्यव्याः कर्मार् अन्यस्य न सोपार् न्यूत्रपुरीषे कुर्यारकृष्टे प्रथ्यप्स च । तथा श्वीवनमेथुनयोः कर्मार् स्मार् स्मार् वर्जयेद्विमादित्यमपो ब्राह्मणं गा देवताश्चाभिष्मुखो मृत्रपुरीषयोः कर्म वर्जन्यत् ॥ निश्ववनमास्याच्छे्छप्पादीनामृत्स्योः । देवताश्चाभिष्मुखो मृत्रपुरीषयोः कर्म वर्जन्यत् ॥ निश्ववनमास्याच्छे्छप्पादीनामृत्स्योः । देवताश्चापिष्मुखो मृत्रपुरीषयोः श्चन्याने स्पष्टानि । अश्वानं छोष्ट्याद्वीनोष्यिवनस्पतीन् ध्वीनाच्छिद्य मृत्रपुरीषयोः श्चन्यने वर्जयेत् ॥ फलपाकावसाना ओयघ्यः । ये पुष्पैर्विना फलन्ति ते वनस्पययः । आर्द्रानिति वचना च्छुष्केषु न दोषः । उद्धानिति वचनाद्वातादिनिमित्तेन भग्नेषु न दोषः । तैर भिन्नपुर्विचोः श्चन्यनं न कुर्यादिति ॥ १६ ॥

अग्निमादित्यमपो ब्राह्मणान्देवताद्वारं मतिवातं च शक्तिविषये नाभिवसारयीत ॥ १०॥

अग्न्या शैन्प्रति पादौ न प्रसारयेत् । शक्तिविषये सति ॥ १७ ॥ अयाप्युदाहरन्ति ॥ १८ ॥ ( स्व० २८ ) ।

इदमप्युदाहरणं शास्त्रान्तर उदाहरन्ति । १८॥ (स॰ २८)। नदेवोदाहरति —

> प्राद्युखोऽन्नानि भुक्कित्याचे दक्षिणामुख उदक्र मुखो मुत्रं कुर्यात्प्रत्यक्षणदायनेजनभिति ॥ १९ ॥

उशारः पुरीपकर्म । पादा मनेजनं पा (कालतम् । भोजनादिषु चतस्त्रो दिशो निय• स्यन्ते । मनस्तु---

आयुष्यं प्राह्मुखो मुङ्को यशस्य दक्षिणामुखः । धियं प्रस्तहमृखो मुङ्का ऋते मुक्त उदलमृखः ॥ इति । याझवरुक्योऽपि --

> दिवा संध्यामु कर्णस्यक्रात्व सङ्मुखः । कुर्यारमुत्रपुरीय च रात्री चेद्दिलामुखः ॥ इति ॥ १९ ॥ आराचाऽऽवसथारम्घ दुरीये कुर्या**दक्षिणां दिशं** दक्षिणापुरां वा ग्रामाः वसनाद्वा ॥ २० ॥

आवसर्थं गृहम् । तस्य दृरतो भृत्रपूर्यः कृष्यः प् । दक्षिणां दिशमिति द्वितीयानिर्देशाः दुपनिपत्येति गम्पते । प्रतिणापरा । निष्कातः । दक्षिणापरां । वेत्युक्तम् । अत्रावित्रिर्धाः मादावक्षयं द्वेति चथासंभवम् ॥ २० ॥

अस्तमिते च बहिन्नीभानमुज्युरीय तेः कर्म वर्जपेत् ॥ २१ ॥

अस्तिमित आहित्ये बहिर्यामानमूत्रपुर्यत्योः तमं न कृषीत् । आपस्तन्ते द्व विशेषः-अस्तिमिते च बहिर्यामादागदावसथाद्वा मृत्युरीपचीः कर्म वर्त्रयत् [इति] । अन्तर्यामेऽपि गृहस्य दूरते न कुर्यादिति दृष्टार्थोऽयं अतिवेषः । चौरव्यामादिशङ्कया निर्भये देशे नास्ति दोषः ॥ २१ ॥

> अक्ष्यानं लोष्ट्रमाद्रानोषधिवनम्पनीन्ध्वीनाविख्य मृत्रपुरीययोः शुन्यने वर्त्रयेत् ॥ २२ ॥

अइमानं छोष्टं चोन्साय ताम्यां गुदं वा छिन्नं वा न परिमार्जयेत्।

तथाऽऽर्द्रेरूव्वंश्यितैरोषधिवनस्पतिभिश्चोत्पाटिनैः । स्वयं प्रतितैरार्द्रेरपि परिशोधने न दोषः । तथोर्ध्वस्थितैरपि शुष्कैः शोधने न दोषः ॥ २२ ॥

देवताभिधानं चापयतः ॥ २३ ॥

अप्रयतः सन्देवतामामग्न्यादीनां नामाभिधानं वर्जयेत् ॥ २३ ॥

ब्राह्मणस्य गोरिति पदोपस्पर्श्वनम् वर्जयेत् ॥ २४ ॥

ब्राह्मणं गां च पादेन नोपम्पृशेल् । इतिशब्दः प्रकारे । विद्यावयोवृद्धानामबाद्यणाः नामपि वर्जयेत् ॥ २४ ॥

इस्तेन चाकारणात् ॥ २५ ॥

कारणमम्यङ्गवण्डूयनादि । तेम विना हस्तेनाप्युपस्पर्शनं वर्नयेत् । पूर्वोक्तामाः मेव ॥ २५ ॥

> देवानां सुराज्ञश्च गोर्देक्षिणानां कुमार्याश्च परी-वादान्वर्जयेतु ॥ २६ ॥

अभ्यादिदेवतानां मुराझश्च गोर्दक्षिणानामदिक्षिणानामिषि हिरण्यानां कुमार्याश्च कन्या-याश्च दोषान्सतोऽपि न कथयेत् । अध्यातमप्रकरणे योगाङ्कतया परीवादः प्रतिषिदः । अनन्तरं च वक्ष्यिति—कोघादीश्च भूतदाहीयान्दोषान्वर्जयोदिति । इदं तु वचनं गवादिषु प्रायश्चित्तातिरेकार्थम् ॥ २६ ॥

बत्सततीँ(न्तीं) च नोपरि गच्छेत् ॥ २७ ॥ बत्सवन्धनरज्जुं ने। छङ्क्षयेत् । बत्सप्रहणं गोमात्रोपछक्षणम् ॥ २७ ॥ म्तृहतीं गां नाऽऽचक्षीत् ॥ २८ ॥ स्तृहतीं सस्यधान्यादिकं भक्षयन्तीं गां स्वामिने न ब्रुयात् ॥ २८ ॥ सःस्रष्टां च बत्सेन।निभित्ते ॥ २९ ॥ (ख०२९) ।

यथा च गोर्वत्सेन संस्रज्यते तानिष न ब्रूयात् । इयं ते गौर्वत्सेन पीयत इति । अनिमित्तिमिति वचनाद्यस्य हविषे वस्सा अपाकृता धयेयुरित्यादिके निमित्ते सित नास्ति दोषः ॥ २९ ॥ ( ख० २९ ) ।

नाधेतुरिति ब्र्याद्धेनुर्भव्येत्येव ब्र्यात् ॥ ३०॥

या च गौः पयस्विनी न भवति तामप्यभेनुरिति न ब्यात्। किं ताई घेनुर्बद्धे स्थेव ब्रूयात्। भविष्यद्धेनुर्भेन्याः। 'घेनोर्भव्यायाम् ' मुम्बक्तव्य इति मुम्न भवति । बध्यत(न्ध्या)स्वेनाव्यय(भव्य)त्वात्। वक्तव्यस्वे च सति [\*नियभेयं]पुनर्धे(धें)नुदर्शन- भेव वक्तव्यम् ॥ ३०॥

न भद्रं भद्रामिति ख्रुयात् ॥ ३१ ॥ यद्धतं तद्धतमिति न ब्यात् ॥ ३१।। कितु—

पूर्ण (पुण्यं) मश्वस्तामित्येव ख्रवात् ॥ ३२ ॥ पूर्ण (पुण्यं) पश्चस्तिमत्यनयोगन्यतरेण शब्देन ब्रुयात् ॥ १२ ॥ नासों में सपरन इति अयायदमों में सपरन इति ब्र्यादद्विषर्नं भ्रात्व्यं जनयेत् ॥ ३३ ॥

असी देवदत्तो मे मपत्न इति न ब्र्यात्सदास । किं कारणम् । यद्यसी सपत्न इति ब्याद्द्विपन्तं कियाशब्दोऽयम् । द्विषाणं भ्रातृत्यं जनयेत् । एवं सुक्तो मन्यः तेडकस्मादसावेवं ब्रुते नृनमस्य मथि द्वेषो वर्तत इति । तत्रम्तस्थीतिकारणार्थे यतमानः सपरन एव जायत इति ॥ ६३ ॥

नेन्द्रधनुरिति पग्स्मै प्रव्यात् ॥ ३४ ॥

इन्द्रधनुराकाशे पश्यन्परमी नेन शब्दं च न ब्रुयात् । यदायद्रयं वक्तव्यं मणिधः चुरिति ज्ञयातु । गौतमीये तथा दर्शनात् ॥ ३४ ॥

न पततः मंचक्षीत ॥ ३५ ॥

पततः पक्षिणः संयाय भूमिन्धितान्न संचक्षीत न गणयेत् । इयन्त एत इति । अपर आह - पुण्यक्षयेण स्वर्गात्पततः मुक्कृतिनः परस्मै न संनक्षीत । ज्योतीपि पतानित न कथयोदिति ॥ ३५ ॥

प्रेङ्खावन्तरेण नातिकामेत्॥ ३६॥ **प्रेक्सी** दोछास्तरमी । तयोर्द्वयोर्मध्येन न गच्छेत् । तोरणस्तरमयोरित्यपरे ॥३६॥

उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यं दर्शने वर्त्रयेत् ॥ ३७ ॥ उद्यसमयेऽस्तसमये चाऽऽदित्यं न पश्येत् । मनुम्त-नेक्षेत्राचन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । नोपरक्तः न वारिस्थं न मध्यं नमसो गतम् ॥ इति ॥ ३७ ॥ दिबाऽऽदित्यः सत्त्वानि गोषायिते नक्तं च चन्द्रः मास्तम्मादमाबास्यायार्थं राज्यार स्वाधीय आत्मनो गुप्तिमिच्छेत्रायम्यब्रह्मचर्य कालचर्यः योति ॥ ३८ ॥

दिवाऽहरयादित्यः सत्त्वानि गेपानिति प्राणिनो रक्षत्यान्नेकदानेन । नक्तं **चन्द्रमास्तरमाद्मावास्यायां रात्रीः स्व**िधीयो वकारद्वछान्द्सः । ' अैन्तिकमादयोर्नेद् साधी ' बाढतरं भूशतरमात्मनो गुर्धि रक्षणमिच्छेत् । केन प्रकारेण । प्रायत्यव्यवस्य र्थाभ्यां काले चर्गया च। अयं तु ताबदर्यानुस्यः पाठः। अधीयमानस्तु प्रमादतञ्जान्दसो वा । प्रयतस्य भावः प्रायत्यम् । नित्य त्प्रायत्याद्धिकेन प्रायत्येन स्नानादिकेन ब्रह्मच-वेंण मैथनत्यागेन काले कृतया चर्यया देवार्चनन । इतिशब्देनान्यसात्कियया जपा-दिकया ॥ ३८॥

कस्मारपुनरस्यां रात्री चन्द्रमा न गोपयकीत्याह-

सह होतां रात्रिं सर्य चन्द्रश्सो वसनः ॥ ३९ ॥

एतां रात्रिम् । अत्यन्तसंयोगे द्वितं या । सर्वामेव सूर्याचन्द्रमसौ सह वसतः । न सूर्येण सह वसतश्रन्द्रमसः प्रकाशोऽनि ॥ ३९ ॥

> न इस्टरया ग्रामं प्रधिशेद्यांत प्रविशेत्रमो रुद्राय बास्तोब्यतय इत्येनामुचं जपेदन्यां रौद्रीम ॥ ४० ॥

कुसृतिः कुषार्गः । तया ग्रामं न प्रविशेत् । यदि गत्यन्तराभावास्त्रविशेष्ठमो रुद्रायेत्यादिकाम्चं जपेत् । अन्यां वा रोहीिमा भद्राय तवस इत्यादिकाम् । अत्र वाजसनीयनां गृह्ये-वनं प्रवेक्ष्यन्ननुमन्त्रयते नमा रुद्राय वनसदे स्वस्ति मा संपारयेति । पन्थानमारीक्ष्यलनुमन्त्रयते नमो रुद्राय पथिषदे स्वस्ति मा संपारयेति । अपः प्रवेक्ष्य-न्ननुमन्त्रयते नमो रुद्रायाप्सुषदे स्वस्ति मा संपारयेति । तस्माद्यत्विन कुर्वनस्यान्नमो रुद्रायेत्येव कुर्यात् । सर्वो ह्येष रुद्र इति श्रुतेशिति । भरद्वाजगृह्येऽप्यस्मिन्नेव विषये कियानेव मेदः ॥ ४० ॥

> नाबाह्मणायोच्छिष्टं भयच्छेत्रदि भयच्छेद्दन्ताः न्स्क्रुप्त्वा तस्मिश्नवधाय प्रयच्छेत् ॥ ४१ ॥

अबाह्मणः शूदः । न शूद्रायोच्छिटमनुन्छिष्टं वा दद्यादिति वासिष्ठे दर्शनात् । तस्मा उच्छिष्टं न भयच्छेत् । इत्यनाश्रितविषयम् । यदि प्रयच्छेदिद्माश्रितविष यम् । दन्तान्नखेन स्कुप्त्वा विलिख्य तन्मलं तस्मिल्लच्छिष्टे निधाय प्रयच्छेत् । स्कुप्त्वेति स्कुप्रनोतेः क्त्वाप्रत्ययः । छान्दसं भकारस्य बत्वम् । स्कुप्रनोतेर्वा कत्वा । पकार उपजनः ॥ ४१ ॥

# ८ पटछः ] पहादेवदीक्षितविराचिनीव्यवलाग्याख्यासपेतम् ।

क्रोधादींश्र भृतदाहीयान्दोप न्वर्जयेत् ॥ ४२ ॥ (ख॰ ३० )।

क्रीधादयो भूतदाहीया अध्यातमपटले स्थास्याताः । तद्वचनं योगिविषयमिस्ययोगिनोऽपि स्नातकस्य क्रोधादिनिवृत्यर्थाने इं वचनम् इद्मेच नर्स्युप्यार्थमस्तु योग्यर्थम्योग्यर्थे च । एवं सिद्धे क्रोधादिवचनमस्य योगाङ्गस्य त्व )प्रतिपादनार्थम् । तेन क्रोधाद्यनुष्टानेन योगमिद्धिरेत न भवति, न पुनः स्नातकत्रतलोगप्रायश्चित्तमिति ॥ ४२ ॥ (ख० ६०)।

प्रवचनयुक्ती वर्षाश्चरः च मैथुनं न चरेत् ॥ ४३ ॥ प्रवचनमध्यापनम् । तेन युक्तो वर्षामु शर्यदे च मैथुनं वर्जयेत् ॥ ४३ ॥ मिथुनीभूय न च तया सह सर्वाद रात्रित्र शयीत ॥ ४४ ॥ मैथुनं कृत्वा तया भार्यया सह ता रात्रि मर्या न शयीत ॥ ४४ ॥ श्चरानश्चाध्यापनं वर्तयेत् ॥ ४५ ॥

दिवा नक्तं च शयानस्याध्यापनप्रतिष्यः । स्वयं तु धारणार्थमश्रीयानस्य न दोषः ॥ ४९ ॥

न तस्यां शब्यात्यामध्यापयेत् ॥ ४६ ॥ यस्यां शब्यायां मार्थया सह रात्री शर्यात तस्यां शब्यायामासीनोऽपि नाध्यापः येत्॥ ४६ ॥

अनाविःस्रगतुः थेपनः स्यात् ॥ ४७ ॥ अनाविर्भूतेऽप्रकाशिते समनुरुपने यस्य म एवंभूतो न स्यात् ॥ ४७ ॥

निशायां दारं प्रत्यलंकुर्वीत ॥ ४८ ॥

दारं प्रतीति वचनादुषमनार्थमलं करणम् । तेन भार्याया अशक्त्यादिनोपगमनायोः ग्यत्वे नायं नियमः ॥ ४८ ॥

सिशामज्जनं चाप्सु वर्जयेत्॥ ४९॥

मज्जनमवमज्जनं सहिशागं वर्जयस्महादीसं स्नानं न कुर्यात् । इत्यवगाहनिकः घयः । सर्वे स्नातकव्यतिरेके नैमित्तिकाच स्नातकम्य नित्यमवगाहनरूपं न मवति इत्याचार्यस्य पक्षः ॥ ४९ ॥

अस्तिमिते च स्नानम् ॥ ५० ॥ अस्तिमिते चाऽऽदित्ये मर्वप्रकारं( स्नानं ) वर्जयेत् ॥ ५० ॥ पालाश्रमासनं पादुके दन्तपक्षालनिमिति [च] वर्जयेत् ॥ ५१ ॥ पाछाश्चनासनादि वर्जयेत् । दन्तप्रंक्षास्त्रनं दन्तकाष्टम् । इतिशब्दः प्रकारः[रे] । तेनान्यदपि गृहोपकरणं पास्त्राशं वर्जयेत् ॥ ९१ ॥

म्तुर्ति च गुरोः समक्षं यथा सुस्नातम् ॥ ५२ ॥

मुस्नातमित्यादिकां स्तुतिं गुरुसंनिधौ वर्जयेत् ॥ ५२ ॥

या निशायां जागरणम् ॥ ५३ ॥

निशा रात्रेर्मध्यमो मागः । आ तस्माज्जागृयात्र स्वप्यात् ॥ ५३ ॥

अनध्यायो निञ्जायायन्यत्र धर्मीपदेशाच्छिष्येभ्यः ॥ ५४ ॥

निशायामनध्यायोऽध्ययनमध्यापनं च न कुर्योच्छिष्येम्यम्तु धर्मोपदेशोऽनुज्ञाः यते ॥ ९४ ॥

मनसा वा स्वयम् ॥ ५५ ॥

निशायामनध्यायस्य प्रतिप्रसवः मनसा वा स्वयं चिन्तयेदिति ॥ ५५ ॥

ऊर्ध्व मध्यरात्रादध्यापनम् ॥ ५६ ॥

अयमपि प्रतिप्रसवः । निशि निशायाः षोडशन॥डिका आरम्याध्ययनं न भवति ॥ ९६ ॥

नापररात्रमुपोत्थायानध्याय इति संविश्वेत् ॥ ५७ ॥

रात्रेस्तृतीयोऽपररात्रम् । ऊर्ध्वं मध्यरात्रादुपोत्थायोत्थायाध्यापयेन्नापररात्रं संवि-शेन शयीत । यद्यपि तस्मिन्नष्टम्यादिरमध्यायः प्राप्तो भवति किं पुनः स्वाध्यायः । तथा च मनुः-न निशान्त( न्ते ) परिश्रान्तो ब्रह्माधीस्य पुनः स्वपेत् । इति ॥ ५७ ॥

काममधः इश्वयीत ॥ ५८ ॥

अनेन स्तम्भाद्याश्रयणेनाऽऽसीनस्य स्वापोऽनुज्ञायते । तत्र रेफलोपश्लान्द्सः । तथा शक्सरस्य द्विर्वचनम् ॥ ९८ ॥

मनसा द्वाऽषीयीत ॥ ५९ ॥

अवनष्यूर्ध्वरात्रादुस्थायाध्यापयतोऽनध्बायप्राप्तावेबमुच्यते । मनसा वा प्राप्तप्रदेशः मधीयीत । स्वयं विस्तयेत् । अपाश्चित्य वा स्वष्यादिति ॥ ५९ ॥

क्षुद्रान्क्षुद्र।चरितांश्र देशाच सेवेत ॥ ६० ॥

क्षुद्रानल्पकान्पुरुषात्र सेवेत । क्षुद्रैर्निषादादिमिरिधिष्ठतांश्च देशात्र सेवेत ॥ ६० ॥

सभाः समाजारश्च ॥ ६१ ॥

समाः समाजा व्याख्यातास्तान्न सेवेत ॥ ११ ॥

समाजं चेद्रच्छेत्प्रदक्षिणीकृत्यावेषात् ॥ ६२ ॥

८ पटछः ] महादेवदीक्षित्रविश्वितीव्यवसास्यासमेतस् ।

यद्यर्थात्समानान्यच्छेत्ततः प्रदक्षिणीकृत्यापेयाद्रच्छेन् ॥ ६२ ॥

नगरमवेश्वनानि च वर्जयेत्॥ ६३॥

बहुवचर्नानेर्देशाद्बहुकुरवो नगरं न प्रवेष्टब्यम् । यदा कदाविधाद्वाच्छिके प्रवेशे न प्रायाधितम् ॥ ६३ ॥

पक्षंच न विश्वयात्॥ ६४ ॥

विविच्य वचनं विवचनं निर्णयः । पृष्टमर्थे न विविच्य मूयादिदिमित्यमिति दुर्निरूपार्थामेदं विषयामिति ।। ६४ ॥

अथाप्यदाहरन्ति-

मूलं क्लं बृं(ह) हाति दूर्विवक्तः भजां पश्चनायतन ५ हिनस्ति । पर्मे कहादनाय कुपालनाय चदनहन्त(ह). मृत्युर्व्युत्र।चः(च) प्रश्नामिति ॥ ६५ ॥

दुर्निक्रपमये सहसा निर्णय(र्णीय) यो दर्विवक्त्यन्यथा निर्णयति तस्य दुर्विवक्दुस्त. देव दुर्विवसनं मूर्ल कुछं च बुंहति । मूलं पित्रादयः । कुलमागामिनी संपत् । तदुमयः मि स मंहत्युत्पाटयति । दन्त्योष्ठचोर्वि(हचो व)कारः । किमेतावदेते(व)न । प्रजां पुत्रादि पश्चमावादिकानायतनं गृहं च हिनस्ति । अतो दुर्विवचनं (न) भ्रंभवारप्रश्नमाप्रमेव न ब्यादिति । अत्रेतिहासः— कम्यचिष्टपंर्धर्मप्रह्लाद्न, कुमालनश्चीति द्वी शिष्यावा-स्ताम् । तौ कट्गाचिदरण्यात्समागतौ समिद्धारावाहृत्य प्रमाददृष्टिषुत एवाचार्यगृहे प्र(प्रा)क्षिपताम् । तयोरेकेनाऽऽचार्यस्य पुत्रः शिशुराक्षान्तो मृतः । ततः शिष्यावाचार्यः प्रवच्छ केनायं मारित इति । तःबुभाविष न मयत्यूचतुः । ततः पतितम्य परित्यागमदुः ष्टस्य च परिग्रः(प्र)हं कर्ुमशकनुबल्लिफ्टियुमाह्य पपच्छ केनायं व्यापादित इति । ततो धर्ममंकटपतितो मृत्यु(त्यु) रु:्त्रव प्रश्ने व्युवाच विविचय कथितवान् । प्रस्हादनः कमालनाय पष्ठचर्य चतुर्थी । कुमालनस्य नेदं पतनीयमिति । प्रस्हादनं स्वयेदं कृतमिति ् ब्युक्षाच । दृरतरस्य नास्तीत्युक्तम् । तथाऽपि तर्षा(पीतरस्यार्था)द्गस्यते । इति हद्म्मृत्युहवाचेति । हत्(ह)शब्द ए(ए)तिहाद्यातनार्थः। प्रह्वादशब्दे हकारास्परी रेफः ॥ ६५ ॥

> गार्दभं यान(मा)रोहणे विषमागेहणावरोः हणानि च वजयत् ॥ ६६ ॥

गर्दमयुक्तं यानं शकटाद्यागेहणे क्रियेन्नाऽऽगहेत् । तथा विव्मिषु) निस्नोस्रते. प्बारोहणमवरोहणं च वर्त्रयेत् । उन्नतेष्वारोहणं निम्नेष्ववरोहणम् ॥ ६६ ॥

ब(वा)हुभ्यां च नदीतरम् ॥ ६७॥

तरणं तरम् । बाहुम्यामिति वचनान्ध्रवादिना न दोषः ॥ ६७ ॥

नावां(वं) च सारशायिकीम् ॥ ६८ ॥

भिद्यते न वेति संशयमापत्रा सांशयिकी। तां जीणी वर्जयेत् । नावामिति पष्टचन्त. पाठे नावां मध्ये सांशयिकी नावं वर्जयेत् ॥ ६८ ॥

तृणच्छेदनलोष्ठविमर्दननिष्ठीवनानि चाकारणात् ॥ ६९ ॥

तृणच्छेदनाद्यकारणाद्वर्जयेत्र कुर्यात् । निष्ट<sup>ा</sup>वनम्य कारणं प्रतिश्यायादिः । इतरत्र मृग्यम् ॥ ६९ ॥

यश्चान्यत्परिचक्षते यश्चान्यत्परिचक्षते ॥ ७० ॥ (ख० ३१) ॥ इति सत्यापाढाईरण्यकेशिश्रीत्मृत्रे(धर्मसूत्रापरपर्याये) · षड्डिंशपक्षेऽष्टसः पटलः ॥ ८ ॥

यचान्यदव युक्तमानार्याः परिचक्षते चद्ययाकोडादं वर्णयत् । द्विराक्तः प्रश्नसमाः विकृता । ७० ॥ ( ख० ३१ )॥

इति सत्याबाह्यहरम्यकेशिषर्भसृत्रव्याख्यातां महादेवदीक्षितविरिचितायामुः ज्ञालायां वृत्ती पिङ्कियाश्वेऽउमः पटलः॥ ८॥

इति षड्विंशः प्रश्नः मनाप्तः ॥ २६ ॥

पूर्वस्मिन्मक्षेऽथातः सामयानारिकानिस्युपत्र म्य निःश्रेयसमूय इत्यन्तेन वर्णघतुष्टय-धर्मानुक्त्वोपनयनं विद्यार्थस्येत्यादिपटल्ह्ये प्रायेण ब्रह्मचारिणो धर्मा उक्ताः । उत्तरेषु पद्ममु सर्वाधमाणाम् । अष्टमे समावृत्तम्य । इदानीं पाणिग्रहणादारम्य कर्तग्न्यानि कर्माणि वक्कुं प्रतिज्ञानीते—

# पाणिप्रहणाद्धि प्रहमेशिनोत्रितम् ॥ १ ॥

पाणिर्यात्मन्तर्माणे गृह्यते तत्पाणिप्रहणम् । चतुर्थीकर्मान्तो विवाह इत्यर्थः । तदादिपूर्वीऽविधिर्ययां क्रियायां सा तथा । क्रियाविशेषणत्वाचपुंसकम् । तप्रत्मति तदुपल्लिसत्कालप्रमृत्युत्तरकालमारम्य तस्माद्ः वै गृहमेधिनोर्गृहस्थाश्रमवनोर्ये कर्तव्यम् । जातावेकविषनम् । तदुच्यते । पाणिप्रहणादिरग्निस्तमौपासनिमत्याच तस्मिन्यृद्धाणि हर्माणि कियन्त इत्युक्तत्वःस्त्यभृति गृद्धकर्म गृहमेधशब्दवाच्यमिति दर्शनार्थं प्रथम पद्मनुवादे द्वितीयं संज्ञान्तरविधानायेति । भार्यादिशग्निद्दीयादिवी ' इति शास्त्रात्तराक्ता विकल्पो मा भृदिति च प्रयोजन स्म । गृहमेधिनोहिति द्विवः चनमेकाधिय । त्रवः णवव याजवय द्वित्वमः। समाह च व्यक्तिद्वित्वम् । तेन बहुभार्यः स्यापि कर्तु ईः । णविविक्षितन् । । त्रवंयत्वा । । तृकात्य पेऽन्यत्वेण मा भूदिति । अनेकः मार्थस्यकस्य मदि सत्या सवत्येव जने विधानस्य विधानस्य विधानत्वात् । शास्त्रान्तराच ( हृत्वा शाकलकैर्मन्त्रैः ' इत्यादेः । वैधादेवं स्तु विधुरा अपि कुर्वन्ति ॥ १ ।

#### कालयोगीं जनम् ॥ २ ॥

कर्तव्यमः , नायं प्रातश्च नान्तरा । यां संख्ययम् । रागपाधन्यात् । मानवे च स्पष्ट-मेतत्—

> भावं प्रतिर्हितातीकमशनं स्मृतिवर्षितिमः। न न्तरा भजनं कृषीद्विह असमा कियः ॥ इति ।

अस्ये ६ नियमं मन्यन्ते । कालयोर्विहितस्य च प्राणाग्निहोश्रम्य लोपं प्रायश्चित्तदः र्शनात् । बीदायनः—

> गृहस्यो ब्रह्मचारी वा योऽनक्षंस्तु तपत्र्यस्त । प्राणाक्षिहोम(त्र)स्रोपेन अवकीर्णी मवेतृ सः ॥ इति ।

तेन मां नादाक्तावन्नामाव चीदकादिना छेक्षेत्र वा प्राणाग्निहोत्रं नातिक कामेन् । तदि ाचार्यो गृहस्यमात्रे नियम्प्रति बस्समारिक न ॥ २ ॥

अनुप्तियाचा 🕒 ॥ ३ ॥

सुहितार्थय व करणे पष्टी । पूरणगुणमु हेतार्देति मुक्तत् । अन्नन तृष्ठि न गच्छेत् । यावचृष्ठि न में कब्यमिति ।ः ६ ॥

पर्वसु चांभयोरुपवामः ॥ ४ ॥

पक्षमंभिः भी । इह तद्युक्तमहर्गृद्धते । तेषु पर्यम्भयार्यस्पत्योरुपत्यासः कार्यः । उपवासो भोजनलोपः । उभयोशिति यजमानमात्रेण कृतेवैश्वदेवादिवन्न भवित । किंतु । यावदुः पत्न्या । इति परिभाषोक्तत्यात्य्यगुपत्राम एवत्यर्थः । अनेनोमयो रिप कालयोभीजनमित्यप्युक्तम् । अथवा कालयोरित्यारम्यैकं सूत्रम् ॥ ४ ॥

अविशेषणोर्धारपि कालयोः प्राप्तावाह—— स्माप्त १ (पा॰ सू॰ २ । २ । १९)।

### औषवस्तमंत्र कालान्तरे भोजनम् ॥ ५ ॥

यन्कालान्तर एककाले भोजनं तद्यौपवस्तमेवोपवास एव । श्रीपवस्तं तूपवास इति निष्ठासूत्रसा[घा]रणं च च्छान्दसम् । तदिष दिवा न रात्रौ । श्रीते तथा दर्शनात् । 'नैतां रात्रिमश्चाति ' इति । एवं च ' तस्यौपासनेनाऽऽहिताग्नित्वं तथा पार्वणेन चरुणा दर्शपूर्णमासयाजित्वं च ' इति गृह्ये यदुक्तं तत्रोपवासो व्याख्यातः ॥ ९ ॥

तृप्तिक्षासम्य ॥ ६ ॥

पर्वमु सक्कुद्धुझानो(नौ) यावतृति भुझीयाताम् । [ते]न श्रीतेऽमावास्यायामेव तृषि. रत्र तूभयोरि पर्वणोः ॥ ६ ।!

यचैतयोः भियद् स्यात्तदेतस्मित्रहनि भुद्धीयाः ताम् ॥ ७ ॥

एतिसम्बहनीति दिवा वश्छान्तः इत्यत्राविशेषाभिधानाहिवा भोक्तव्यं रात्री नेत्यर्थः ॥ ७ ॥

अधव का याताम् ॥ ८ ॥

रात्री खट्टादा(दी) पाष्ठं संन् हे स्थ व्डिल्झायिनी भवतः ॥ ८ ॥

न्धुनवर्जनं च ॥ ९ ॥

मैथुनवर्जनमप्येतास्मिन्नहानि उर्तव्यम् ॥ ९ ॥

खोभूं स्थालीपाकः ॥ १०॥

स्थालीपाकश्चोक्त इत्यविशेषः । उक्तं गृह्ये 'नित्यमत छर्ध्वं पर्वस्वाग्नेयेन स्थालीपाकेन यजते ' 'पान्यवहाति ' श्रपयित्वा ' इत्यादिना । अपरेद्युः कर्तव्यः ॥ १० ॥

तस्योपचारः ॥ ११ ॥

तस्य स्थालीपाकस्य । उपचारः प्रयोगः प्रकारश्च ॥ ११ ॥

नित्यं जोका उपदिश्वन्ति ॥ १२ ॥

नित्वं सार्वत्रिकामिति शिष्टा उपदिशन्ति। नित्यप्रहणं पर्वाधिकार्तिवृक्यर्थम्॥१२॥

यस्मिन्देश्वेऽश्विमुपसमाधास्यत्स्या(न्स्या)तत्र प्राः चीष्दीचीस्तिस्रस्तिस्रो लेखा लिखिन्वाऽवोध्योः

न्सिच्यैतदुदकश्चेषमुत्तरेण पूर्वेण वाडन्यदुपनिदः ध्यात ॥ १३ ॥

होमप्रसङ्खादिदम्च्यते । यत्र कुत्र गार्ध्वमामकाचारिके वा कर्माण गृहेऽरण्ये वाडिमुपसमाधास्यन्त्रतिष्ठापियय्यन्तस्यात्तत्र प्रियाचीः प्राग्रमास्तिस्रो हेखा लिखेदुद् उदगपवर्गाः । उदगप्रास्तिस्रः पागपवर्गा लेखा लिखित्वाऽद्विरवोक्षेत । अवोक्ष्य । एतद्वीक्षणीदकमग्नेरायतनस्य स्थिण्डलस्यीत्तरतः पूर्वती वीत्सिचेत् । उत्सिचा(च्या) न्यदुद्कं पात्रस्यमुपद्ध्यात् । ।। १३ ॥

रिक्तपान्नेडन्यदुद्कं निद्ध्यादित्यम्य प्रमन्ते, नाडडः ---

नित्यमुद्धानान्यद्भिगरिक्तानि म्युर्यृहमेधिनोर्वतम् ॥ १४ ॥

मृहे यावन्त्युद्धातान्युद्कपात्राणि घटकरवादीनि तानि सदाऽद्भिरिक्तानि न्युः । गृहमेधिनोर्वनम् । पुनर्गृहमेधिनोर्शन वसनात्प्रवसूत्रं ब्रह्मचारिविषये एतद्पि बानप्रस्थविषये च । पाके तु क्षिया न भवति । उपसमाधाम्यक्षिति लिङ्कम्य विवन क्षितत्वात । ' आर्थाः प्रयताः ' इत्यत्र तु मधी ॥ १४ ॥

अहन्यसंवेशनम् । १५॥

संवेशनं । निद्रा । तदहानि न कर्तव्यम् ।। १२ ॥ ऋती तु मंनिपातो दारेणानुव्रतम् ॥ १६॥

रजोदर्शनादारस्य पोडदााहोरात्रपरिमित ऋतुः । तत्र संनिपातप्रयोगो दारेण कर्तव्यः । छान्द्समेकवचनम् । बहुवचनान्तो हि दारशब्दः । शास्त्रतो नियमा वतं तदनुरोधेन ।

तत्र मनु:--ऋतुः स्वामाविकः स्त्रीणां रात्रयः पे दश स्मृताः । चतुर्भिरितरै: मार्घमहोभिः महिगहिनैः ॥ तामामाद्याश्चनसम्तु निन्दा एकाद्धी च या। त्रयोदशी च शेषाम्तु प्रशम्ता दश भत्रयः॥ अमावास्यामष्टमी व पौर्णमामी वतुर्दशीम् । ब्रह्मचारी भवेजित्यमप्युतौ स्नातको हिनः ॥ इति ।

याज्ञवल्क्यम्तु--एवं गच्छन्छियं क्षामां मधा मृतं च वर्जयेत् ॥

आचार्यस्तु चतुर्थीप्रभृति गमनमाह-'चतुर्ध्यो १ स्नातां प्रयतक्त्रामसंक्रतां ब्राह्मण् संभाषामाचम्योपह्रयते । इति । आपस्तम्बोडां -- चतुर्थाप्रमृत्याषोडशीमृत्तरा[ मुत्तरां ] युम्मां प्रजानिःश्चेयसमृतुगमनमित्युपदिशर्ताि । तदिह् पोडशरात्रिष्वादिनः सर्वप् तिस्रो वर्जा(ज्यो)श्चतुर्ध्येकादशी त्रयोदस्याकार्येणानुज्ञाताः । मनुना निषिद्धाः । इतरा द्शः तासु युम्मासु पुत्रा जायन्ते । ख्रियोध्युम्मास् रात्रिषु । तत्र चोत्तरामृत्तरामिति वचनात्वे। हर्या राज्ञी मघादियोगामावे गच्छतः सर्वेत उत्कृष्टः पुक्षी मवति । चतु-धर्यामवमः । मध्ये करूप्यमः । एवं पद्धत्वद्यामृत्कृष्टा दुहिता । पद्धन्यामवमा । मध्ये करूप्यम् । पोड्यान्वेव गमनं गर्भहतुः । तत्रापि प्रथमम् । एवं न्यिते नियमविधिरयं योग्यत्वे सत्यृताववद्ययं संजिपतत् , अमंजिपतन्युत्रोत्पत्ति । निरुन्धानः प्रत्यवेयादिति । तथा च दोषस्मृतिः — ऋतुम्नावां तु ये। मार्यो संनिधी नोपगच्छति ।

#### तस्या रजिम तन्मामं पित्रस्तत्र शेरते ॥ इति ।

पुत्रगुणार्थितं। वा( तया )पृश्वं, पृथं वर्जयते। न दोषः । अस्य तु पारेमंख्यः मन्यसेत । ऋती मंतिपतेत्रान्यद्वत्त । तेषासृताविनयमनाद्यमनेऽपि देषाभावः । दोषः स्मरणमनुष्पन्नं स्थातःक्षेत्रा विधिनं भवति रागधाप्तत्वात्मंतिषातस्य ।; १६ ॥

### \*अन्तरालं वि(ऽपि)तार एव ॥ १७॥

अन्तराहे मध्ये | ऋत्वन्तराहेऽपि सीनपातम्य विदार एव सकामे सित । गथाऽऽत्मनो जितिन्द्रियं तथा(यात्या) न शहशपारवा(त)इयम्। तथाऽपि भार्यायामेवे इन्नन्थां तद्वशणार्थमतद्यं सीनपतेर्वित तक्ष ति । अधमत्ता रक्षयं(थ) इत्तुने(स्तु मे)तन् मित्यादि । अनुव्रतमित्यन्त्र्वे. प्रतिपिद्धे देवेतपु न भवति ॥१७॥

#### ब्राह्मणवयनाच संवेधनम् ।। १८ ॥

यदिद्मनन्तरोक्तं मेवेशनं प्रताणमः । १कामशाविजानितोः संभवाम 'ति ॥ १८ ॥ स्त्रीवाससीय सनित्रातः स्थात् ॥ १९ ॥

् एवकारे। भिन्नक्रमः । स्त्रिये (या) मोगार्य वासः तेन सनिपात एक न्या**त् । तेन न** सुप्रक्षार्कितनापि अद्ययज्ञादिकातात ॥ **१९** ॥

याव संति । तं चैव सहचर्या ॥ २०॥

यावत्संनिपातमेव दशक्याः सहाऽऽमनम् ॥ २०॥

ततो नाना । २१ 🕆

ततश्च ध्यक् शयीयाताम् ॥ २१॥

उदकोषम्पर्शनम् ॥ २२ ॥

ततो द्वयोरप्युदकोषम्पर्शनं स्नानं कर्वन्यसः । इतसुद्वाले ॥ २२ ॥

<sup>\*</sup> अन्न ' अन्तरालेऽपि दार एवं 'इत्यंकारेण मृत्रेण भाष्यमिति भाति : 'ऋखन्तरालेऽ' संनिपातर एवं सकामे सति ' इत्यर्थस्य चारुतया संभाष्यमानत्वात् । दार इति बहुषच-भाषरतु च्छान्दसः।

अपि वा लेपान्यक्षारुव पादी चाऽऽचम्य प्रोक्षः णमङ्गानाम् ॥ २३॥

यदि वा रेतमी रजमध्य ये लेपास्तानिद्धिर्म्यः न प्रशास्य तथा पादी च प्रशास्य स्याऽऽचस्याङ्गानां शिराधभूतीना प्रोलणं कित्यम् । अनृती स्यवस्था । यावता प्रयती मन्यते ॥ २३ ॥

सर्वेवणीनाः र पर्मानुष्टाने परमपरिमितः सुखम् ॥ २४ ॥

सर्वेषा वर्णानां अध्याम दीनां चन्णी से स्वयमां वर्णप्रयुक्ता आश्रमप्रयुक्ता उभय-प्रयुक्ता वा तेषामवैगुक्येकात्वस्य स्वरुक्ते सनि परमाणिमित सुखं परमुत्कृष्टमपरिमित-मक्षयं स्वर्गास्त्रयं तु सुखं सन्ति । १४ ॥

न केवलमेतावत् । कि वर्ह--

तनः परिष्ठत्तौ कर्मक्षेपेण जानिश रूपं वलं मेथां प्रज्ञा द्वरणाणि स्वयमीनुष्ठानिमिनि प्रतिपद्यने न**ण**-क्रयद्भयोत्रोकिस्तार सुख एवं वर्षते ॥ २२॥

ततः मुखानुभवादनस्य पिरदृतिरहः लोकं जस्म भवित । तस्यां च कर्मणो पः फंलशेषोऽननुभूत्तांशस्ते साति व्यापारिकः विशिष्ट च कृले जस्य भवित । कृषं क्रपताम् । बलं प्राणाधित्यं प्रतिपक्षनिम्रहक्षमः । भवां प्रस्थप्रहणशक्तिम् । प्रज्ञामध्यहणशक्तिम् । द्रश्च्याणि स्वर्णादीनि । वर्षानुष्टानमः । इतिकरणा प्रत्वस्यद्रय्येवं युक्तं प्रतिपयते । स्वत्र पर्मशेषो हेतुः । कर्माणि भुज्यमानानि स्ववशेषाणि सज्यस्ते । एहिकस्य शरीरप्रहणादेरपि कर्मफलत्वाद्धमीनुष्टानं प्रतिपद्यतः स्वयुक्तस् । यदा वैव तदा सर्ववर्णानां स्वधमीनुष्टानिति प्रतिपद्यतः इत्यन्ते । प्रमृद्धिमध्य सुख् एव प्रतिरंगन्ति । प्राप्तद्वस्य नेवानुवृत्तिभैवतीत्वर्थः॥ २५॥ विव वृत्यस्य सुख् एव प्रतिरंगन्ति । प्राप्तद्वस्य नेवानुवृत्तिभैवतीत्वर्थः॥ २५॥

शरीरोत्पत्तिमंम्कारा अध्यवस्थापक्षा इति वर्कायितुं दृष्टान्तनाह---

यशीपधिवनस्पतीनां वीजस्य क्षेत्रकर्मविशेषे फछहद्भिवम् ॥ ४६ ॥

चलेषो द्रष्टस्य: । यथा चौषधीनां ब्रह्मादीनां वनस्पतीनां चाऽऽस्रादीनां बीमस्य [च] संत्राविशेष च कर्भविशेषाच संस्यासविशेषाच कृष्यादिश विशेषे फलवृद्धिर्भवति । एवं ब्रीहियवा उत्पर उठा न प्रसाहित । कृष्यादिपरितिर्मितमुक्षेत्र उष्ठाः स्तम्बकर्यो भवन्ति । एवं पुरुषेऽपि गर्भोधानादिसंस्कारसंपन्ने द्रष्टस्यम् ॥ २६ ॥

# एतेन दोषफछवृद्धिनिरुक्ता ॥ २७ ॥

एतेमैव न्यायेन दुष्कर्मफछवृद्धिरप्युक्ता वेदितन्या । तत्रोहेन पठनीयम्—सर्ववर्णानां स्वधमाननुष्ठान परमपरिमित्तं दुःखम् । तनः परिवृत्ते कर्मफछदोषेण दुष्टां जात्यादि । कामद्रन्यान्तामधर्मानुष्ठानमिति प्रतिपद्यते । यथीषधिन्नस्पतीनां बीजस्य क्षेत्रकर्मिविशे । वामवि प्रछहानिरेवमिति ॥ २७॥

दोषपरिवृद्धावुदाहरणमाह--

स्तेनोऽभिश्वस्तो बाद्यणो रःजन्यो वैदयो वा पर-स्मिह्लोकेऽपरिमिते निरये वृत्ते जायते चाण्डाछो बाद्यणः पील्कसो राजन्यो वैणो वैदयः॥२८॥

स्तेनः स्वर्णचोरः । अभिशस्तो ब्रह्महा स्तेनोऽभिशस्तो ब्राह्मणादिरमुप्पिहाँकोऽपरि भिते निरये दोषफ उमनुभूय तस्मिन्वृत्ते परिक्षणि ब्राह्मणश्चाण्डान्त्रो जायते । राजन्यः। पौस्कसः । पुरुकस एव पौरुकसः । प्रज्ञादित्वादण् । वैदयो वैणो जायते । वेणुर्तर्नकः । स एव वैणः ॥ २८ ॥

> एवमेतेन वर्णपरिध्व स्ता दोषफ्छेः कर्मभिदींषफ-स्रामु योनिषु जायन्ते वर्णपरिध्व स्तायाम् ॥ २९ ॥

यथा वर्णपरिध्वंसा वर्णेभ्यः प्रच्यवनम् । तस्यां वर्णपरिध्वंसायां यथा बाह्मणादयः अप्राष्टा अ।यन्ते एतेन प्रकारेण स्तेनाभिशस्ताभ्यामन्येऽपि दोषफलकर्मभिदींषफलासु सूकरादिषु योनिषु जायन्ते । परिध्वंसाः स्वजातिपरिश्रष्टाः सन्त इत्यर्थः । तत्तथाऽव-गन्तस्या इति ॥ २९ ॥

चाण्डालोपस्पर्धने संभाषायां दर्शनं च दोषस्तत्र प्रायभित्तम् ॥ ३० ॥

चाण्डा होपम्पर्शने दोषो मवति । तथा संमाषायां दर्शने च । उपसमस्तमपि चाण्डाः स्वत्रहणमभिसंबध्यने । तत्र सर्वत्र प्रायश्चित्तं वक्ष्यते । ३० ॥

अवगाइनवपामुपस्पर्त्तने संभाषाया ब्राह्मणसंभाषा दर्शने ज्योतिषां दर्शनम् ॥ ३१ ॥ (स्व०१)।

उपस्पर्शने सत्यवगःहनं प्रायश्चितम् । ऋजुनी उत्तरे । अप्रकरणे प्रायश्चित्ताभिः स्वकर्मप्रच्युतानां निन्दार्थम् । निन्दितश्चण्डाष्टः यस्य दर्शनेऽपि प्रायश्चित्तं स वा जायते स्वकर्मप्रच्युतो ब्राह्मण इति ॥ ११ ॥ (स० १) ।

# १ पटछः ] पहादेवदीक्षितिवर्ताचेतीज्यवस्थास्यासमेतस् ।

आर्थाः मयता वैत्वदेवेऽद्यश्च सश्च्यकीरः स्युः ॥ ३२ ॥ अतं मक्ष्यं मोज्यं वेयादिकं संस्कुर्युः । न स्वयं नापि व्ययः ॥ ३२ ॥ भाषां कासं सवध्यित्यभिमुखोऽद्यं वर्णयेत ॥ ३३ ॥

माषा शब्दोचारणम् । कामः कण्ठे पुरुषुराशब्दः । क्ष्वथुः क्षुत् । एतिबत-यमन्नामिमुखो न कुर्यात् । संस्कर्तारः स्युरिति बहुवचने प्रकृते वर्जयेदिस्येकवचनं प्रत्येकमुपदेश्यान्( शार्थम् ) ॥ ३३ ॥

# केशनङ्गं बामश्राऽडकभ्याप उपस्पृष्ठेत् ॥ ३४ ॥

केशादीनात्मदीयानन्यदीयान् ॥ऽऽलम्य स्प्रष्टाऽप उपस्पृश्चोत् । नेदं स्नानं कि तिहैं स्पर्शनम् । केशालम्भे पूर्वमप्युपस्पर्शनं विहितम् । इदं द्व वचनं तत्रोक्तवैकास्प्रकं शकुदाशुपस्पर्शने मा भूदिति ॥ २४ ॥

आर्याधिष्ठिता प्रा सृद्धाः स**स्स्कर्तारः स्युः** ।ः ३५ ॥ त्रैवर्णिकैरविष्टिताः सृद्धाः स्पकर्ताः स्युः । प्रकृतत्वादत्रस्थिति गस्यते ॥ १५ ॥ तेषाय स एवा ऽचमनकत्यः ॥ ३६ ॥

तेषां शुद्राणामन्नसंस्कारेऽघि ाना स एवाऽऽचमनकस्पे। वेदिनन्योः यम्यानं प्रवि। यदि बाह्मणस्य हृदयंगमाभिराईः, यदि क्षत्रियम्य कण्टगताभिरद्धिः, यदि वैद्यस्य तालुगताभिरद्धिरिन्दियोपम्पर्शनं च भ ति ॥ १९॥

अधिकमहरह. केशः नश्रुले।मनखबापनम् ॥ ३७॥

शृद्राः पचन्तः प्रस्यहं केदा हि वर्षयुः । इदमेषामधिकमार्थस्यः ।। ६७ ॥

### उदकोस्प नं च सह वाससा ॥ ३८ ॥

सहैत व वाममा स्नानं कुर्ः । अ.र्याणः तु पशिहतं वासो निषाय कौपीनाच्छादः नमाश्रेणापि स्नानं भवति। शृद्धाः मिप पाकादस्यत्र । तथा च मनुः—' मवामोऽपि सहाजसं विज्ञायते जलाशये ' इति ॥ ३८ ॥

# अपि वाडह्यीप्वेष पर्वसु वा वपेरन् ॥ ३९ ॥

यदि वाऽष्टमीव्येव वपेरन्केशादीन्पर्वस्वेव वा प्रत्यहं वा वपेरम् । अन्तर्भावितण्यर्थे ।वमे(पये)युरित्यर्थः । तथा च छोमनखवापनमिति पूर्ववर्णच(ण्णिच्)पयुक्तः | कनम् ) ॥ ३९ ॥

# परोक्षमञ्जन्द सम्बन्धः तमग्राविधिश्रत्याद्धिरवी( द्धिः मो )क्षेत्रवे(है)व पवित्रमित्याचक्षते ॥ ४० ॥

यदि शुद्धाः परोक्षमन्नं संस्कृत्रिरार्थिरनाविष्ठिनास्तः। तत्यरोक्षमन्नं संस्कृतमाहतं स्वयः मग्नाविष्ठयेत् । अधिश्रिरक्षिः प्रोक्षत् । प्रोक्षितमन्नः मृतं देवपवित्रामित्याचक्षते । देवानामपि तत्पवित्रं कि पुरक्तिप्रणामिति ॥ ४०॥

# सिद्धे इने तिष्ठनभूनिभिति स्थामने प्रमुखात् ॥ ४१ ॥

सिद्धे पक्केडल तिष्ठन्वा(पा)चक्कोडियांछतो भुत्तमिति प्रत्नुयात् । कस्मै । यस्य तदलं तस्मै स्वामिने भृतमिति विनिधन्नमित्यर्थः ॥ ४१ ॥

# तत्सुभूनिभिति प्रतिवचनः ॥ ४२ ॥

तस्तुभृतामित्यादि प्रतिवचनां मन्त्रः । तद्वं सुनृतं सृतिष्पत्रम् ।, ७२ ॥ गृहमेषिनो यद्शनीयस्य होमा बल्लयश्च स्वर्गे-पुष्टिसंयुक्ताः ॥ ७२ ॥

गृहमोधिनो यवशनीयं प्रक्रमपद्मं केपांस्यतं तस्य हिद्देशन होमा बलयश्च वक्ष्यमाणाः कर्तव्याः । स्वर्गः पुष्टिश्च तेपा फर्डामांस ॥ ४३ ॥

तेपामुपयोगे द्वादशाहं प्रह्मचयंभयः स्टया क्षारः लवणमध्यासवजीनं च ॥ ४४ ॥

तेषां होमानां च मलीना च ये मन्त्र स्तेष मुपयोगे निचयप्यके ग्रहणे द्वाहशाहं महाचर्य मैधुनवर्जमधाशया स्थाण्डलशाधिक्यं कारलपणादिवर्जनं च मवति । उपयो-कुरेब नतम् । अन्ये द्वा पतन्या अपीच्छन्ति । उपयोगः प्रयमः प्रयोगः । तत्र च परन्या अपि सहाधिकार इति बदन्तः ॥ ४४ ॥

# उत्तमस्यैकरात्रप्रुपवासः ॥ ४५ ॥

उत्तमस्य ' उत्तमेन वैहायसम् ' इति वक्ष्यमाणस्य ' ये भूताः प्रचरन्ति ' इत्यस्यै॰ करात्रमुपवासः कर्तव्यः ॥ ४९ ॥

> षळीनां तस्य तस्य देशसंस्कारो इस्तेन परि-मृज्याबोक्ष्य न्युष्य पश्चान्यभिषेचनम् ॥ ४६ ॥

बर्छीनां तस्य तस्य बर्छे(छे)देशगंस्कारः कर्तव्यः । कः पुनरसी । हस्तेन पिन्निमनोक्षणं च । तस्कृत्वा बर्छीनां निवयनं न्युप्य प्रधारपरिषेचनं कर्तव्यम् । उ प्रहणादेव सिद्धे प्रशाहरणं मध्ये गन्धभाष्ट्यादिदानार्थामित्याहुः । तस्य तस्येति सस्वि संगवे सफ़देव परिमार्जनमबोक्षणं च मा मुदेकस्मिन्देरो समवेतावामि प्रथक्टर थक् यथा स्यादिति ॥ ४९ ॥

> श्रीपासने पचने वा पड्भिराधैः प्रतिमन्त्र इस्ते-नेता आहुतीर्जुहुयात् ॥ ४७ ॥

यत्र पच्यते न पचनातिः । औषामनवतामीपासने विषुरस्य पचन इति ध्यवस्थिती विकस्यः । अन्य द्व तुल्यविकल्पं मन्यन्ते । यदैकपाकिनामपि आश्रादीनां पृथकप्रयोधान् देवादिकं तदा पचन एव पद्मिराधाः ' अग्नये स्वाहा, विश्वेष्ट्यो देवेष्ट्यः स्वाहा, भुवाय मृत्राय स्वाहा, भुवासितये स्वाहा, अच्यतिक्षत्रये स्वाहा, अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेरेतेः । एते मन्त्रा उपनिषद्भागे पठिताः । यद्यपि गोमाय स्वाहेति पाठे न पठितं तथाऽप्योषधिह विष्केषु सर्वत्र तस्य प्रवृत्तिरिति वदन्तः सोमाय स्वाहेति वित्तिवां मृह्यति । [स्विष्टकृत्तवात्तमपि सम्भनं मृह्यति, अग्नयं विष्टकृते स्व हेति । आषार्यस्तु ' अग्नये स्वाहा ' इत्यादि स्विष्टकृदन्तः यहाद्वृतीमन्यते । हस्तग्रहणं दर्स्यादिनिवृत्त्व-र्थम् । केचित्तु ' सूर्याय स्वाहा, प्रजापत्रये स्वाहा ' इति हे आहुती मृह्यति । ' औपासनदेवतः स्यक्ष्य ' इत्याधिष्टायनस्मरणात् । उभयतः परिषेषनं यथापुरस्तात् । अन्यमभद्याः प्रासावीः ' इति मन्त्रान्तः स्थलमतीति गृह्योक्तविधिनाऽनानुक्तन्त्वात् ॥ ४७ ॥

प्तं बलीनां देशं देशं समवेतानार महत्सकृदन्ते एरिषेचनम् ॥ ४८ ॥

यथा वण्णासहितीनां परिपेचनतस्त्रं विभवात् । एवं वलयोऽप्येकदेशसमवेताः उत्तरैर्बह्मसद्ने १ इत्याद्यस्तेषा यदः ते रिपेचनं प्राप्तं पश्चात्परिपेचनं यथा वण्णामित्वनेन विहितं सहत्सवीनते सहत्त्महत्त्वर्गनं प्रत्येकं प्रथमिति । असत्यिमिन्सूत्रे
वृवस्य तस्य तस्य तस्य विचायमः परिन जीनम्बोद्धणं च प्रत्येकं पृथमविति तथा परिवेचनमिपि स्याः अत्र बोपदेशवशादेव य एकदेशवल्यस्त्रवामेव सहदन्ते परिभेचनं न
याद्यविक्रकसम्बत्ते । तेन यद्यवासस्य च प्रदेशक्यप्रदेशस्त्रथाऽपि कामिलिहस्य
पृथक्परिवेचनं भवति ॥ ४८ ॥

सित सूरे संश्मृष्टेन कार्याः ॥ ४९ ॥

साति भूषे तत्रांबस्य (स्टा) बस्या काया । अत्रेय त्यांचेरापि व्यक्षत्रीः संसर्गनिक्य

न्ति । तथा बीघायनः—'कामिन्रेप्वास्तनेषु' इति । एष एवव्यञ्जनसंस्कारः सृपस्यापि। व्यञ्जनेन संस्ष्टेनानेन बंछयः कार्याः मिन संभव इत्यमिति ॥ ४९॥

अपरेणाग्नि सप्तमाष्ट्रवाभ्यामुद्रमपवर्गम् ॥ ५० ॥

अपरेणाग्निमग्ने: पश्चात्सप्तम धमारमाः 'धर्माय स्वाहाः, अधर्माय स्वाहाः ' इस्येन तास्यां बिट्टरणं कर्तन्यम् । उद्गपवर्गा न प्रागपवर्गम् ॥ ५० ॥

उद्यासिक है नव्यम ॥ ५१ ॥

उद्भं यत्र षीयते तदुदशानं मणिकारूयम् । तस्य संनिधौ नवमेन ' अद्भाधः स्वाहा ' इस्यनेन ॥ ९१ ॥

मध्येऽगारस्य दश्येकःदशाभ्यां प्रागपवर्गम् ।। ५२ ॥

' ओषधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा, रक्षोद्वयजनेभ्यः स्वाहा ' इत्येताभ्याम् ॥ ५२ ॥ जत्तरप्रविधिऽगामः योत्तरिश्चतुःभिः ॥ ५३ ।

• मृद्धाभ्यः स्वाहा, अवसःनभ्यः स्वाहा, अवसानपतिभ्यः स्वाहा, सर्वभूतेम्बः स्वाहा ' इत्येतैः प्रागपवर्गमित्ये ।। ५३॥

भ्रय्यादेशे कामलिङ्गेन ॥ ५४ ॥

· कामाय स्वाहा 1 इति ॥ ५४ ॥

देहरयामनागिक्षालिङ्गेन ॥ ५५ ॥

देह्ही द्वारस्याधस्तात् । तमाधोर्वे देकेत्येके । अन्ये त्वन्तद्वीरस्य च ब्रह्णम् । तत्र १ अन्तरिक्षाय स्वाहा १ इति ॥ ५२ ।

उत्तर्वाधियास्याम् ॥ ५६ ॥

येमापिधीयते द्वारं साऽपि । नी ज्याटम् । तदर्गलामित्यस्ये । तत्र ' यदेन्नति जगति [ यच चेष्टति नाम्नो म गो यक्तास्त ] स्वाहा ' इति ॥ ५६ ॥

### उ रेबेहर.सदने ॥ ५७ ॥

अगारस्यो(स्ये)स्यनुवृत्तेः(वं ते) । तस्य यो ब्रह्ममद्नारुवो देशो वास्तुविधामितद्वी सध्येऽगारस्य तत्रोत्तरेर्दशिमः १ पृष्टिये स्वा०, अन्तरिक्षाय०, दिवे०, सूर्याय०, बन्द्रमसे०, नक्षत्रेष्ट्य०, इन्द्रत्तरे०, प्रजायतये०, ब्रह्मणे स्वाहा हत्ये हिम्पाप्यर्गिमस्येव । अपर आह---प्रशिक्षारस्यत्यत्र देशस्योपयुक्तस्वाद्वद्वा(द्वा) । स्वीदिति गार्थे युक्तस्योपयुक्तस्वाद्वद्वा(द्वा) । स्वीदिति गार्थे युक्तस्योपयुक्तस्याद्वार्षः ।

दक्षिणतः पितृलिङ्गेः मार्चानाचीत्यवाचीनपाणिर्देषात् ॥५८॥

अनन्तराणां बळीनां दक्षिणतः १ स्वधा ितृस्य १ इत्यमेन बिळ कुर्यात् । प्राची-नाबीत्यवाचीनपाणिश्च भूत्वा दक्षिणं पाणिम् अनं कृत्वाऽक्कष्ठतर्जन्योरन्तराजेन । १९॥ रोद्र उत्तरो यथादेवतम् १ ५९॥

पितृबछेरुत्तरतो शैद्रबर्लियधादेवतम् । प्राचीतावीस्यताचीनपाणिशिति नातुवर्तव इस्यर्थः । निमो रुद्राय पशुपतये स्वाहा ' इति । तत्र यद्यपि पशुपतिछिक्कमण्यस्ति तपाऽपि रुद्रस्यैत विशेषणामिति शैद्र इति स्वयोद्धय वेनोपपसं देवतास्मरणमपि रुद्राये स्वेव कुर्वन्ति । रुद्राय पशुपतय इत्येके । केलिजून से मन्त्रो शैद्रः । स [ न ] पशुपति देवस्य इति स्यावस्ति । तेषां हेयः ( शः ) प्रस्मेद्ध पित्र्यत् । ५९ ॥

तयोनीना परिषेचनं धर्मभेद हु॥ ६०॥

तयोरनन्तरयोरन्त्ययोरकाम्मन्देशे भमवेत्यारणि नाना प्रथनपरिषेणनं कर्तन्यम् । कुतः । धर्मभेदात् । पित्रयम्याप्रदक्षिणं पन्तिननम् । इतरम्य दैवस्वास्प्रदक्षिणमिन्ति ॥ ६०॥

## नक्तमेबोत्तमेन बैहायमः ५६१॥

उत्तमेन

ं ये भुताः प्रचरन्ति नक्तं बल्लिमिच्छन्ते। विदुद्स्य प्रेष्याः । तेम्यो बल्लि पुष्टिकामो हरायि मधि पुष्टि पुष्टिपतिर्देशातु स्वाहाः '

इत्यनेन नक्तम् । ये भृताः प्रवर्शन िवा बिशिति दिवा । एवं पदस्या-गेन मन्त्रपाठः । आक्षलायनोऽपि—दिवाचारिभ्या नक्तवास्म्य इति नक्तमेव वैहा-यसो रात्रावेव वैहायमः कर्तव्यः । रात्रा अक्षण एव देयः । दिवा भृगी । तथा च बौधायनः— अधाऽऽकाद्य उन्हियति । ये भृतः प्रवर्शन नक्तम् ' इति । जपर आह—एवकारो भिन्नक्रमः नक्तमुत्तमेन बिशिरित । तत्तद्रपत् त्र वस्यन्त )राणौ रात्रीनिवृत्तिरिति ॥ ६१ ॥

एतानव्यक्रो यथोपदेशं कुकते निन्ः स्तरोः पुष्टिश्व ॥ ६२ ॥ य एताननस्तरोत्ताःहोमःत्रवर्धिशाव्यक्षः सः नित्यता भृत्वा यथोपदेशमुपदेशानितः क्रमेण कुरुते तस्य नित्यः स्वर्गः पुष्टिश्च नित्यः । 'स्वर्गपृष्टिसंयुक्ताः ' इति यश्पूर्वः मुक्तं तस्यार्थवादता मा भृदिति पुनर्वचनम । पृष्टिस्यः नित्यावेष मवतः । न प्रवर्धः स्पि कर्मास्तरैर्बाधनामिति ॥ ६२ ॥

९ ' गृहकेषिको बद्शनीयस्य होमा बलयम न्वर्गपु संयुक्ताः 'इस्यत्रेति सेषः।

### अंग्रं च देयम् ॥ ६३ ॥

विहरणानन्तरमग्रं च देयं देवं ( व ) पितृमूतमनुष्येभ्यः । चकारादेते नन्ताः— 'देवेभ्यः न्वाहः, पितृभ्यः स्वधाऽस्तु, मृतेभ्ये। नमः, मनुष्येभ्यो हन्त' इति ॥ ६६ ॥

अतिथीनेवाग्रे भाजयेत् ॥ ६४ ॥

अतिथीन्वक्ष्यति । तानेवाग्रे भोजयेत् । न स्वयं महमा भुज्ञीत प्रागेत । एषमति-पिन्यतिरिक्तानन्यात्रपि भोजयितव्यान्पश्चाङ्गोजयेत ॥ ६४ ॥

## कुमारान्रोगसंयुक्तांद्यान्तर्वत्नीः ॥ ६५ ॥

ये च गृहवर्तिनः कुमारादयम्तानप्यमे भोजयेत् । आपस्तम्यः द्व-' वाकान्यु-द्धान्रोगसंयुक्तान्स्त्रीश्चान्तर्यत्नीः' अन्तर्यत्नीम्रहणादेव सिद्धे स्रीमहणं स्वसादीना-मपि महणार्थम् । अन्तर्यत्नीमहणं स(र्वत्र) च पूर्वा(जा)र्थम् ॥ १९॥

काके स्वामिनावकार्थिनं न प्रत्याचिक्षीयाताम् ॥ ६६ ॥

काछे वैश्वदेवान्तेऽस्रार्थिनमुपस्थितं स्वामिनौ गृहपती न प्रस्थावसीयाताम्। अवस्यं किंचित्तस्मै देयमिति ॥ ११ ॥

अभावे कि कर्तस्य(स्यमि)तामित्याह --

अभाषे तृणानि भूमिरुदयः कल्याणी वागित्येतानि वै सतोऽगारे न क्षीयन्ते कदाचनेति ॥ ६७ ॥

वैशब्दः प्रसिद्धौ । अत एव उपचाराः कर्तव्याः । इतिशब्दमणागादेवं वर्मका उपदिशन्तीति ॥ ६७॥

एवं हुसावनन्तलोकी भवतः ॥ ६८ ॥

यौ गृहमेिषनावेषं तदेवंधृत्ती भवतस्तयोरनन्ता छोका भवन्ति । स्योतिक्टोमािष्-भ्योऽपि हि कतिपयदिनसाध्येभ्यो दुष्करमेपैतद्वतम् ॥ १८॥

> ब्राह्मणायानशीयान।याऽऽसनमुद्कं भोजनिर्मात देयं न पत्युःकिहेत् । ६९ ॥

यद्यनधीयानो ब्राह्मणोऽतिथिरागच्छेतदः तम्मा आसनादिकं देवम्। प्रस्युत्यानं न कर्तन्यम् । अस्मादेव ज्ञायतेऽधी तनाय प्रस्युत्येयमिति ॥ १९॥

२ ' बार्यप्रमाणा ' भिक्षा स्थादमं प्रासन्दृष्टयम् । असं चनुर्तृषं प्राहुर्देन्तकारं हिष्णोत्तमाः' इति ( मार्ड- हु- स- २६ खो- १५ ) अप्रयमात्रमुख्यम् ।

अभिवादनायैवोत्तिष्ठेति(द)त्यभिवाधभेत् ॥ ७० ॥

, ्र**न पत्पुत्यानायोत्तिष्ठेत् ।** अष्यत्यानिवाद्यश्चेद्रतियेग्नक्रामिवादनार्थमे**वोत्तिष्ठेत् ॥७०॥** 

गजनवैद्यां च ॥ ७१ । ( स्व० २ )

अधीयानावपि नोतिष्टेत् - अतिथिपूजा कार्येत् ॥ ७१ ॥ ( स्व ॰ २ ) । बुद्रवभ्यागतं कर्वाण नियुष्टक्याद्यामी दिद्यात् ] ॥ ७**२** ॥

यदि शुद्धे। द्विजानतिथिरम्यान्छ ति तमुदकःहरणादौ कर्माणे नियुक्तीत । अपै-क्रिस्कृते तस्मै भोजनं दद्यान् ॥ ७२ ॥

> दासा वा स्वाविष्ठलादाहृत्यानियिवच्छुद्रं भोजः येयः ॥ ७३ ॥

अभ्यागते(अथवा येऽस्य ) गृहमधिनो दामास्त स्वामिकुलादाह्रस्य सुद्रमतिषि मोजयेषु: । अतिथिवद्भोजयेयुनित । वत्करणं सादरभोजनमात्रं कार्वेति ॥ ७३ ॥

नित्यम्तरं वासः कार्यम् । ७४॥

' उपासने गुरूणाम् ' इत्यादिना केपुचित्कालेषु यज्ञापनीतं विहितम् । 👯 🏮 प्रकरणादुहम्यस्य निस्यमृत्तरं वानी वार्यमित्युच्यते । तत्र मनुः— 'कार्याममुर्वातं स्वा-द्विषस्योर्ध्वतं त्रिवृत् १ इति । बौधानस्तु-कौशमुत्रं वा त्रिवृधक्तोपर्वातमिति ॥७४॥

अपि वा सूत्रमेवापनीतार्थे ॥ ७५ ॥

अपि वा सुत्रमेव मर्वेषामुपक्षीनार्थ उपक्षीतकृत्य भवति । न वासमैवेति नियमः । कार्पासम्पर्वातं स्याद्विप्रस्योध्वयः जिवृद्धियादि मन्तं द्रष्टन्यम् ॥ ७९ ॥

> यत्र भुजयते तत्मम्(म्री)श निह्नय।योश्य तं देशम-मनेभयो लेपानमंकृष्याद्भिः संस्ट्रय शुची देशे रू द्वाय निनयेदेवं वास्तु शिवं भवति ॥ ७६॥

यत्र स्थाने मुज्यते तस्मम्(मृ)द्य निर्हत्यात्रोक्ष्य तं देशममत्रेम्यो छेपान्मेकृष्य सम् हम्या तत्रीच्छिष्टादिकं सम्हीकृत्य निर्देरेदस्यतः । निर्दृत्य तं देशमत्रीक्षेत् । ततोऽमः त्रेम्यो येषु पाकः कृतस्तान्यमत्राणि तम्योः त्रत्येपानञ्जलयेगंध्य संख्रुच्य काष्टादिनाऽः पक्कस्याद्भिः संमृज्योत्तरतः शुचौ हेशं रुद्रायेदमस्त्रित निनयेत् । एवं कृते बास्तु शिवं ममुद्धं मवति ॥ ७६ ॥

९ 'इपसर्वद्भस्त उद्देतः' (पा मु॰ ७३४) इत्यनेन इस्सः।

### ब्राह्मण आचार्यः म्मर्थते तु ॥ ७७ ॥

तुश्वन्दोऽनधारणार्थो विज्ञक्रमध्य । ब्राह्मण एव वर्षेन्द्रामाचार्याणां स्मर्यते वर्मग्राकेषु । इहापि वस्यति । स्वक्म ब्राह्मणस्य । इति । अनुवादोऽयम् ॥ ७७ ॥

आपदि राजन्यवैश्यावचीयानाथि न प्रत्युत्तिष्टे :बाह्मण आसनादिकं तु देविविति कस्पान्तरं वक्तुं तदाह —

आपदि ब्राह्मणेन राजन्ये वैद्ये वाः ध्ययनम् ॥ ७८ ॥

कर्तस्यिमित्यध्याहारः । ब्राह्मणस्याध्यापियतुः लाभ भाषत् । तत्र ब्राह्मणेन राजस्ये वैदये वाऽध्ययनं कर्तस्यं न त्वनधीयानेन स्थातस्यमः । [ ब्राह्मणे ने]ति वश्वनाद्राजन्यकैः इययोर्नायमनुकल्पः ॥ ७८ ॥

#### अनुगमनं च पश्चातः ॥ ७९ ॥

पृष्ठतः कर्तव्यं यावद्द्ययनम्। पश्चाद्रहणं रुज्जादिना कियत्यपि पार्श्वगतिर्मा भृदिति। सर्वेषुश्रृषाप्रसक्ते नियमः । बाह्मणस्यानुगमन्तेष शुश्रृषेति । गौतमः--- अनुगवनं शुश्रृषेति ॥ ७९ ॥

अ(त)त अध्वै झाझण एवाग्रस्ती स्यात् ॥ ८० ॥ ततोऽध्ययनाद्भी समावेऽध्ययने बाझण एवाग्री गच्छेत् ॥ ८० ॥ सर्वेविद्यानामप्युपनिषदानुः(ः)पाकृत्यानध्ययनं

तदहः । ८१ ॥

कर्माण षष्ठी । सर्वविद्या अप्युपनिषद उपाछत्याध्येतुमारम्य तदहरनध्ययनम् । तिस्मिन्नतन्यध्ययनं न कर्नत्यम्। उपनिषद्महणं प्राष्ठानगरूयापनार्थम् । ब्राह्मणा आयाता विसिष्ठोऽप्यायात इतिवत् । ८१ ॥

#### अधीत्य नाभिक्रमण पद्यः॥ ८२॥

अधीत्य 'अधीत्य वेर्क्ष स्नानम् ' इत्यवमर आचार्यमकाशात्सद्योऽभिक्रमणं न कर्तस्य नापगन्तन्यम् । प्रायेण तु मकारात्परिमकारमधीयते । तत्राप्येष एवार्षः । इकारस्तु ज्यान्द्रसोऽपपाठो वा उपाकरणात्पर्भिति ॥ ८२ ॥

> यादे त्वरेन गुरोः समीक्षायः" स्वाध्यायमधीत्य कामं गच्छेदेवमुभयोः श्विवं भवति ॥ ८३ ॥

यदि स्वरः तदाऽऽचार्यस्य समीक्षायां संदर्शने संश्रवे स्वाध्यायं प्रश्नावरमर्चः व्याकामं गच्छेत् । एवं कृत उभयोः शिष्याचार्ययोः शिवं मवति । ८३ ॥

१ वरणः ]

समाहत्तं चेटाचार्योऽभ्यागच्छेत्तमभिमुखोऽभ्या-गम्योपसंगृद्धः न बीभत्समान उटकमुपम्पृशेस्सा-न्तविरवा पुजयेत् ॥ ८४ ॥

समावृत्तं चेच्छिष्यं कृतद् रमाद्ययेंऽस्यागद्छेदतिथियमेंण तमभिमुखोऽस्यागस्य तमुषसंगृद्धा यद्यपि तस्य चाण्डालःदिस्पर्धाः संभाव्य ते] तथ ऽपि न बीमस्समान उदकः बुषस्यक्षेत्र स्नायात् उपसंग्रहणे मे पृलिध्यते पादी स्पृष्टा न बीमस्समान उदकमुषः स्युचेत् । सान्स्ययित्या पूजयेत् । अ प्रस्तस्य विदेशवः—त्तरस्तं पुरस्कृत्य गृह्मवेद्धेऽमे कृत्वा पूजासाधनान्युपर्याप्यति स्पष्टम ॥ ८४ ॥

यथोपदेशम् ॥ ८५ ॥

मृक्कोक्तेन मार्गेण मधुपर्केण पृत्रयेत् । पृत्राविधानं गृह्योक्तस्यानुवादः । ८९ ॥ आसनादिषु विशेषं वनतुमार् -

आसने भोजने भध्ये शब्यायां वासमि वा संनिष्ठिः ते डीनतम्हास्तः स्यात् । ८६॥

संमिहित आषार्ये तस्मिन्नेय गृहें उयापै) परकादिकं प्रातिष्ट आसनादिषु होनतरगृतिः स्यात् । तरनिर्देशानीच आसने गुणने। उपि निकृष्ट आसीतः । एवं मोजनादिष्यपि इष्टन्यम् ॥ ८६ ।

तिष्ठन्सब्येन पाणिना दक्षिणं बाहुमुपसंगृह्याऽऽचार्यमाचामयेत् ॥ ८७॥

तिष्ठकिति प्रह्व उच्यते । स्थानसंगातः । न हि साधातिष्ठकाषमायितुं प्रमवति । सन्येन पाणिना दक्षिणमारुस्य दक्षिणनः करकादि गृहन्वि।ऽऽचार्यमाचामयेत्स्वयमेव श्चिष्यः । एवं हि सधर्मता भवति । आषार्ये प्रकृते पुनराचार्यप्रहणमातिष्यादन्यचाः स्थावार्यमाचामयते(को)वमाचामे दिनि ।। ८ ।।

अन्दं वः समुद्रेतम् ॥ ८८ ।

बाशाब्दः समुख्यये । अःःमण्येत्रमाचामयेत् । चेयमृदेतः कुछशीछविकाकृतैः इपेतो भवति ॥ ८८ ॥

स्थानासनचर्द्द्रपण्डिमतेष्वनुचिकीर्यनः ॥ ८९ ॥ स्थबहितमपि स्थादित्यपेक्षते । चिकीर्यया करणं एक्ष्यते । स्थानामनादिष्याचाः पैस्य पश्चाद्वाभी स्थान पूर्वमार्थ, न युगणद्वाभी ॥ ८९ ॥

९ अवश्वियम्ते संभाज्यान्ते होशा अत्र, अववरकोऽ न्तर्गृष्टमः 'महृष्टुनिश्चिणसञ्चा' ( आ० बु० १ १ १ ५८ : स्वयु । ततः स्थापे जाः । 'बीगोऽववरकस्थान्ते वर्तवे तस्माम बाह्यः '।

# संनिहितोचै मृत्रपृशिपवानयःभीभीषाहासष्टीवनद्-न्तस्कवननिःज्ञृङ्खणभूक्षेपतास्त्रनिष्ट्यानीति ॥९० ।।

बातकर्मापानवायोहरसर्गः। उधिर्मापा सहता स्था(स्व)नेन संभाषणं केनापि । हासो इसनम् । धीवनं खेटमादिनिस्सनम् । दस्तस्कवनं दस्तमञ्च पवर्षणम् । परस्परं घटनिस्थयो। निःशृङ्खणं स्वनातिकामञ्जनिःसारणम् । भ्रूक्षेपणं भ्रू(भ्रू)विक्षेपः । ताष्टं इस्तयोरास्फाञ्चनम् । निष्टचमञ्जूष्टिम्फोटण्(नम् ) । इतिकव्यादन्यदिष स्वैरासना-दिकं वर्षयेदित्यपेक्षते । एनानि मृत्रकर्मादीन्याचार्यस्य संनिधेन न कुर्यादिति ॥ ९० ॥

दारे मजायां चौपंस्पर्शनभाषविस्त्रम्भपूर्वीः परिवर्जयेत् ॥९१॥

उपस्पर्श्वनमाल्क्षिनाझाणादि। भाषाः संभाषा वाद्यभृतयः। एता अप्याचार्ये संनिः हिते दारे पू(प्र)नाविषयो(ये)ऽपि विस्नम्भं न कुर्यात् ज्वरादिपरीक्षायां न दोषः॥९१॥

बाक्येन वाक्यस्य प्रतीघातमाचार्यस्य वर्जयेत् ॥ ५२ ॥ समीबीनस्येतरस्य वाऽऽस्मीयेन वाक्येन ताद्दशेन प्रतीघातं न कुर्यात् ॥ ५२ ॥ श्रेयसां च ॥ ५३ ॥

अन्येषामपि प्रशस्ततराणा [बावयं]वाक्येन न प्रतिहत्यात् ॥ ९३ ॥ ब्राह्मणदेवतासर्वभृतपरीवादाकोशास्त्र वर्जयेत् ॥ ९४ ॥

बाह्मणदेवताग्रहणमादगर्थम् । अधिकदेषस्यापनाय सर्वेषामेव भूतानामि तिरश्चां परीबादान् दोषवादानाक्रोशानशी(की)ल्यादाश्च वर्जयेत् । परीवादस्य पुनःपुनर्वचनकृतिहायेन वर्जनार्थम् ॥ ९४ ॥

### विद्यया च विधानाम् ॥ ९५॥

परीवादाक्रोक्षांक्ष वर्नियत् । ऋन्वेद एवः श्रोत्रमुखः । अन्ये श्रवणकटुका इति परीवादः । तैर्तिसर्विकमुच्छिष्टशाखाः । याज्ञवव्ययः ितः बाद्मणानीदानीततानी-स्वाद्य आकोशाः॥ ९५ ॥

वया विद्यया न विरोचेत पुनराचार्य गत्यः (नयमेन साधयेत् । ९६ ॥

यथा विद्ययाऽधीतया श्रुतया वा न विरोधित न यशम्बी स्वात्तामित्यधीद्गम्यते हिं विद्यां पुनः साध्येत् । यथा सम्बक् सिद्धो(द्धा) भवति तथा सु ति । कथम् । आधि तमेबान्यं वा गत्वाऽपूर्वाधिको[गमे] विद्यार्थस्य यो नियम उक्तन्तेन शुश्रूवा बुनस्तां विद्यां साध्येत् ।। ९६ ॥

म चास्य समीवे जन्नाग्निवरियुजने कुनीय त देखा।

अस्याऽऽचार्यस्य संनिधौ मध्यमप्रिकार्यादिकमाप्रेषुश्रूषां न कुर्यात् । परिमृजन-श्रुक्तेन परिचर्या छक्षते ॥ ९७ ॥

अस्मिन्विषयेऽष्याषायेद्वार्नेयममाह्-

उपाकरणायोत्सर्जनाद्ध्यापयितुर्नियमो न नखः कोमापाकरणं भादं माध्सं मेथुनमिति वर्जः येत्॥ ९८॥

स्रोमोपाकरणं स्रोमवापनम् । इदमनाहिताप्रिविषयम् । आहिताप्रस्तुः ' अप्यरुपस्ताः मानि वाषयेतः ' इति वाजसनेयकमिस्यापस्तम्बोक्तेः ॥ ९८ ॥

### ऋत्वे वा जावाम् ॥ ९९॥

ऋतुकांछे वा नायामुपेयात् । ज्ञान्दसत्वाधकोप ऋत्व इति ऋपसिद्धिः ॥ ५९ ॥

यथाममः शिष्येभयो विद्यासंप्रदाने वर्तमाने नियमेषु च युक्तः स्यात्तथा गृहमेष एवं वर्तन् मानः पूर्वीपरान्संबन्धानात्मानं च समे युनक्ति ॥ १००॥

पूर्वोक्तमकारेण शासान्तरभकारेण च नियमे वर्तमाने मति नियमान् कृयीत् । तद्व-देव गृहस्थाश्रमे नियमान्कुर्यात् । एवं युक्ते। वर्तमानः पूर्वापरान्पूर्वास्य पितृपितामहभ-पितामहानपराश्च पुत्रपीत्रनप्तृन्संबन्धान्संबन्धिनः पुरुषानात्मानं च लेनऽसयस्याने नाकस्य पृष्ठे युनक्ति स्थापयति ॥ १००॥

> मनसा बाचा प्राणेन चक्षुस्त्वक्षिक्षांदराळं(र)म्भ-णान्यास्त्राबान्यरिमृजानं ऽमृतत्वाय कल्पते ॥ ॥ १०१॥ (स्व०३)।

यै: पुरुषा(प) आस्तारुयते बाहराकृष्यते त आस्तावाः शब्दाद्यां विषयाः । तानमन् नसा वाचा वागिनिद्रयेण प्राणेन प्रयस्तेन परिमृजानः परिहरत्नमंपाद्यस्माताय करपते । विषयानासरुप्येवान्तःकरणेकाञ्चेण ज्ञानगामास्मृतिक्षित्ययेः । तेषा विषयाणां बहिः-सारणहेतुमाह बक्षारित्यादिना—चक्षुणि त्यि शिक्ष उद्रेग चाऽऽत्मत्वमारोप्य तद्येन

१ अत्र ऋतुशब्दाद्धवार्षे भावे छन्दति पा॰ मृ॰ ४ । ४ । १९० )। १ इलानेन यप्रत्यये 'ऋत्व्यवास्त (वास्त्वमाष्यीद्विरण्ययानि च्छन्दति (पा॰ सू॰ ६ । ४ । १७५) १ इति सूत्रेश ऋत्व्यमिति प्रत्ये परं सकारकोप्रकान्दत्व इस्यर्थः

तयाऽज्ञस्यन्ते । ततस्तानि चक्षुरादीन्तारस्मणानि प्रापकानि(णि) येषां तान् । शरिराशि-श्लोदरार्यो न(हि)विषयाकाङ्काः । नाऽऽत्मार्थम् । तस्याऽऽत्मनः प्राप्तये तस्यागः कार्य उत्पर्यः ॥ १०१॥ (२:०३)।

येन कृताबसथः स्यादतिथिनं तं प्रत्युचिष्ठेदतुः ( नू )चिष्ठेदा पुरस्तादभिवादितः ॥ १०२ ॥

येन गृहम्येनातिथिः कृतावनथः स्यात्कृतावामो दत्तावासः स्यात्सोऽतिथिस्तिस्मिन् सहिनं तं गृहस्यं न प्रत्युत्तिष्ठेल प्रतिगच्छेलाप्यन्।तिष्ठेत् । तमनुष्ठक्षीकृत्य न तिष्ठेत् । हिन्तीययाऽन्तारेक्ष्यानिति वचनाचद्द्वितीयादिद्व्य( प्य )हःसु च तं ( न )प्रत्युत्तिष्ठेलान् प्यायनात् । योऽतिथिस्तिश्चिल्लहिन पूर्वमेषाभिवादितः । अ[ न ]भिवादिते तु प्रत्यन् भिवादनाय प्रत्युत्तिष्ठेदन्।तिष्ठेच ॥ १०२ ॥

शेषभोज्यतियीना५ स्यात् ॥ १०३ ॥

अतिथिनिवाम भोजयेदिस्येव सिद्धे वचनमिदं प्रमादाद्यद्ञं न दत्तमातिषये तत्र मुक्तितेन्येवमर्थम् ॥ ४०६ ॥

न रसान्गृहे भुजीतानवर्शस्य(प)मतिथिभ्यः॥१०४॥

ार्गामिस्योऽिर्वायस्यो यथा न किं**चिद्गृहेऽवाशिष्यते तथा गन्यादयो रसा न** भाज्याः । सद्यः संपादयितुमञ्चलयस्वात् ॥ **१०४** ॥

नाऽऽस्मार्थमभिरूपम**न्नं पाचयेत् ॥ १०५ ॥** आत्मार्थम्(इस्याभिरूपमन्नः पुषादि न पाचयेत् ॥ **१०५** ॥

विश्वेषणातुमान् ॥ १०६ ॥

गृहम्यपुरुषाद्वयो न मर्बेषा पाचयेत् ॥ १०६ ॥

गोमधुवकी हो वेदाध्यायः समुदेतः ॥ १०७ ॥

भाञ्जिबस्याप्येना वेटाप्यायः । समुदेनः कु<mark>ळशीळसंपनः । स मधुपर्कमहीति । गां</mark> च दक्षिणाम् ॥ १०७ ॥

> आचार्य ऋति क् स्नातकः श्वशुरो राजा वा धर्म-युक्तः ॥ १०८ ॥

अवेदाध्याय(या) अध्याचारादयो प्रमुक्कार्हाः । अत एव झायतः एकदेशाध्यः नावप्यृत्विमाचार्यौ अवत इति । वर्मयुक्त इति राज्ञो विशेषणम् । बाशः समुख्ये ॥ १०८ ॥ आषार्यायस्त्रिजे स्नानकाय रात ाति परिसंतरस रादुपतिष्ठद्रयो गौर्वधुपर्कथ ॥ १०९ ॥

आचार्यादम्यः क्रतमञ्जूषकेंभ्यः संवस्तरादुर्धमागतेभ्यो मधृपको गौर्दक्षिणा च । पूर्वमागतेभ्यो न तत्र गौर्दक्षिणा विधीयते ॥ १०९ ।ः

कोऽभी मधुपर्क इत्याह-

दिषिमधुस १ सष्ट । प्रश्निकः पर्य। वा मधुम १ सृष्ट्रम् ॥ ११० ॥

गृह्योक्तयोक्षितृत्पाङ्कयोरभोवऽत्रापूर्वयोविधानम् 🔐 👯 🤊 ॥

अभाव उदक्षम् ॥ १११ ॥

द्धिपयसीरमात उद्कमि देयम् । मधुमेसृष्टभित्येके । नेत्यन्ये । पूर्वन्न प्रतमेषुः संस्**ष्ट्रमहणात् ॥ १११ ॥** 

वेदाध्याय इत्यत्र विवक्षितं वेदमाह---

पदङ्गी बदः ॥ ११२ ॥

**बद्भिरङ्गेर्यु**क्ती वेदोऽत्र गृह्मते ॥ ११२ ।:

कानि तान्यक्कानीत्याह-

छन्दःकल्पो व्याकरणं ज्योतिषं निरुत्तं, शीक्षा छन्दोविचिनिरिति ॥ ११३ ॥

छन्दो बेदस्तं करूपयती(ति) प्रतिशासं शास्तान्तराधीतेन स्यायप्राप्तेन स्वाङ्गकरापे नोपेतस्य कर्मणः प्रयोगकरूपनयोपम्कुरुत इति च्छन्दःकरूपः स्वाणि । स्याकरणं, अर्थ-विद्येषमाश्चित्य पदमन्त्राचक्षाणानां पदपराधप्रतिपादनेन वेदस्योपकारकं विद्यास्थानसः स् सूर्योदिज्योतीय्योधिकत्य प्रवृत्तं शास्त्रं ज्योतिषम् । आदिवृद्ध्यमावे यतनः केतस्यः । सद्य्यध्ययनोपयोगिनसनुष्ठानोपयोगिनं च काल विशेषं प्रतिपाद्यदृषकारकम् । निरुत्तमपि व्याकरणस्येव कात्स्त्र्यम् । श्वीक्षा वर्णानां स्थानप्रशत्नादिकप्रथयनकाले कर्माण च मन्त्राणामुखारणप्रकारं च द्वीयति । पृषोद्शदिन्यादादिदीर्घः । यायभ्यादीति च्छन्दासि यया विचीयन्ते विचित्य ज्ञायन्ते सा छन्दं विचित्तं सिति । एत्रप्रयङ्गान्यङ्गसंस्त्रवाद

१ स्त्राप्रवेक्शासस्यानिस्मावादत्र गृद्धयः।वोऽभ्युपगन्तस्यः।

' मुखं स्थाकरणं तस्य ज्योतिषं नेत्रमुख्यते । निरुक्तं श्रीत्रमुद्दिष्टं छन्दसां विषितिः पदे ॥ शीक्षा घाणं तु वेदस्य हस्तौ करूपान्त्रवसते '॥ इति ।

उपकारकत्वाच, उक्त उ[प]कारः ॥ ११३ ॥

अत्र चोदयाने --

### शब्दार्थारम्भणानां तु कर्मणा समाक्रायसमाप्ती वेदशब्दस्तत्र संख्या विपतिनिद्धा ॥ ११४ ॥

शब्दार्थनया यान्यारम्यन्ते न प्रत्यक्षादिप्रमाणगोषरत्या तानि शब्दार्थारम्मणानि कर्माणि वैदिकान्यग्निहोत्रादीनि । तेषां समाम्नाय उपदेशः । तस्य समाप्ती स यावता प्रम्थनातेन समाप्तोऽनुष्ठानपर्यन्तो मवति । तत्र वेदशब्दो वर्तते । वेदयति धर्म विन्त्रस्यनेनेति वा धर्ममिति । न च बाह्मणमात्रेणानुष्ठानपर्यन्त उपदेशो मवति । कि तु करूपस्त्रेरपि सह । ततश्च तेषामपि वेदस्वरूप एवानुप्रवेशास्त्रभीवाहानि ॥ ११४ ॥

अत्र पट्मंह्या विश्वतिषिद्धति परिहरति--

### अङ्गानां च प्रधानैरव्यपदेश्व इति न्यायविस्समयः ॥ ११५ ॥

अङ्गान्येव करूपसूत्राणि न वेद्रूपाणि। पौरुषेयत्वस्मरणात् । कतिपयान्येव हि तेषु ब्राह्मणवान्यानि। सृथिष्ठानि स्ववान्यानि। अङ्गानां च तेषां प्रधानवाधिभिः शब्देश्यन्दो वेद्। ब्राह्मणमित्यादिभिन्धेपदेशो न न्यायवित्सिद्धान्तः । ताविषी पूर्वपक्षसिद्धान्तौ करूपस्त्राधिकरणे स्पष्टं द्रष्टस्यौ यत्त्वतं न मन्त्रब्राह्मणमात्रेण पूर्व(र्ण) उपदेश इति। नेष स्थानणोरपराधो यदेनमघो(न्धो) न पश्यति। पुरुषापराधः स मवति । अङ्गं तु(ङ्गत्वं) मवानाषष्ट करूपसूत्राणामियं प्रयोगकरूपना कृतस्येति न्यायोपवृहिताम्यां मन्त्रब्राह्मणाम्यामिति वक्तस्यम् । नान्या गतिः । एवं सति भवानपि यत्ततां तादृश्य(शः) स्थामिति । ततो मन्त्रब्राह्मणाम्यामेव पूर्णभे(म)वमो(भो)तस्यत इति ॥ ११६ ॥

अति। विराकृत्य यत्रगते भोजने स्मरेचतो विरम्योपोष्य श्रोभूते यथामनसं तर्पायत्वा सर साभयेत् ॥ ११६॥

अतिथिमागतं केनाचित्कारणेन निराक्कत्य मोजने प्रवृत्तो यत्रगते यदगस्याप्राप्त-मोजनेऽविद्यया योऽसी निराकृत इति तत्रैव मोजनाद्विरम्य तस्मिनहश्युपोध्य परेद्युस्त. मन्विष्य यथामनसं यथेच्छं तर्पयित्वा संतापयेत् ॥ ११६ ॥

आ कृत इस्याह-

यामक्त्रमा यामात् ॥ ११७॥

स चेदतिथियीनवान्यवति न(तं) पाकृतस्याऽऽरोह्नादनुक्रजेत् ॥ ११७ ॥

यावजानुजानीयादितरः ॥ ११८ ॥

इतरो यानरहितः स यावनामुत्रानीयाङ्गच्छति तावदनुमजेन् ॥ ११८ ॥

अवतीहा(या)या र सीम्नो निवर्तेत ॥ ११९ ॥

यदि तस्यान्यवरि(र)तवाऽनुकायामधतीहा(मा)बृद्धिर्म मायते ततः सीम्नि प्राष्ठायां तत्। निवर्तेत । प्रतेदीर्षक्कान्द्रसः । संसाषयेदित्यादि सर्वानियिसाधारणं तं(न) निराक्तत. विषयमात्रम् ॥ ११९ ॥

सर्वान्वेश्वदेवे भागिनः दुर्वाताऽऽश्वचाण्डालेभ्यः ॥ १२० ॥

वैश्वदेवान्ते मोजनार्वमुपस्थितान्तर्वानेव मागिनः कुर्वाताऽऽश्वयाण्डाछेम्यः । अभिग् विभावास् । तेम्यः किंपिदेयम् । तथा य मनुः-

' श्रुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् , वायसानां कृमीणां च शनकैर्निक्षिपेद्धवि ॥ इति ॥ १२० ॥

मानर्द्वाची ददातीत्येके ॥ १२१ ॥

भन्हंद्रचश्चण्डास्मदिस्यो न द्यादित्येके मन्यन्ते । तत्र दानेऽस्मृद्यः । अदानेऽअन् प्रस्यवायः ॥ १२१ ॥

## उपेतः सीजामनुपेतस्य चोच्छिष्टं वर्जयेत् ॥ १२२ ॥

उपेतः कृतोपनयनः (नोऽ)समावृत्तः । स्रीणामनुपनीतस्य पोच्छिप्टं न मुस्तित । एवं प्रति समावृत्तस्य पोच्छिष्टं भुक्तानस्य न दोषः स्यात् । एवं तर्ध्वपेत आऽन्तास्कृतः दारस्य स्त्रीणामनुपेतस्य पोच्छिष्टं वर्जयेत् । एवमप्युपेतस्य कस्यविद्वि यदुच्छिष्टं तन्द्रोजने न दोषः स्यात् । पिदुज्येष्ठस्य चोच्छिष्टं मोक्कव्यमित्येतिक्रयमार्थं मविष्यति पितुर्देवेति आवुरेवेति । क्येवं सूत्रमेवेद्यमन्थंकं तस्मादेव नियमादन्यत्रामसङ्कः । इदं तद्यी (हिं) मबोमनम् । यथा विताऽनुपेतः पुत्रस्य प्रायश्चित्तं कृत्वा कृतोपनयनस्तदा संप्रति पितुर्दुपेतस्य पोच्छिदं व्रतिविष्यते । एवं क्येष्ठेऽि द्रष्टव्यम् । एतदि नास्ति प्रयोग्तम् । उक्तं हि—'वर्मविप्रतिवत्तावमोज्यम् ' इति । 'तेषामम्यागमनं मोजनं विधान्त्रा) हिनिति वर्मयेत् ' इति । तथा स्त्रीणाविस्येतत् मादुक्तिष्ठ्यस्य प्रतिवेषार्थम् । क्यं प्रसिक्तः—'वाति पितवां पार्थवच्छ्'च्छुःश्रृथा ' इति वयनात् । 'यदुच्छिष्टं प्राक्षाति हिक्किच्छिष्टक्यं हिक्केच्छिष्टक्यं हिक्केच्छिष्टक्यं हिक्केच्या । एवमपि ' विद्वार्थेष्ठस्य

प' इत्यत्र वितृष्णहणादेव सिद्धम् । तम्मारकेषुचिज्जनपदेषु मार्थया सह मोजनमाचरन्ति तस्य दुराचारस्वमनेन प्रतिप(पा)द्यते ॥ १२२ ॥

सर्वाण्युदकपूर्वाण दानानि ॥ १२३ ॥

सर्वाणीति वचनाजिसाऽध्युदकपूर्वेव देवा ॥ १२३॥

यथाश्रात विहारे च ॥ १२४ ॥

एव वार्धः । विहारे यक्षकर्मणि यानि दानानि दक्षिणादीनि तानि यथाश्रुस्येव नोदकपूर्वाणि ॥ १२४ ॥

> ये च भृत्या नित्यास्तेषाधनुपरोधैन संविभागो विद्याः ॥ १२५ ॥

ये नित्या नियता मृत्या दासकर्भका(कै)रादयम्तेषामुपरोघो न यथा भवति तथा वैश्वदेवान्त आगतेम्यः संविभागः कर्तव्यः ॥ १२५॥

> कामपात्मानं भाषी पुत्रं वोषक्तध्याश्रत्वेव दामं कर्मकार(क)रम् ॥ १२६ ॥

दासो मृत्वा यः कर्म करोति स दासकर्मका(क)रः । तमात्माद्युपरोधेनापि नोपरु

तथा चाऽऽत्मन उपरोधं कुर्वीत यथा कर्मसु समर्थः

स्यात् ॥ १२७ ॥

कर्मस्वितिहोत्रादिष्वार्जनेषु च यथा स्वयं समर्थी भवति तथाऽऽत्मानमुषरुन्ध्यास्कु दुम्बी ॥ १२७॥

अथाप्युदाइरन्ति - अष्ठी ग्रासा ग्रुनेर्भक्ष्याः पोडशारण्यवासिनः।
दार्शिश्वतं गृहस्थस्यापरिर्मितं श्रश्चारिणः॥
आहिताग्रिरनद्शीय ब्रद्धाचारी च ते त्रयः।
अक्षन्त एव सिध्यन्ति नैपां सिद्धिरनक्षताग्र॥

इति॥ १२८॥ ( ख॰ ४)॥

इति सत्यापाडाइरण्यकोकिश्रीत्सूत्रे(धर्मसूत्रापरपर्याये) सम्निवयको मधमः पटलः ॥ १॥

१ 'कर्मिक भृती '(पा॰ तू॰ पा॰ ३:२:२२ ) इति करोतेष्टः । भृतको भृतिभुक्कर्मकरो-वैतानिकोऽपि सः 'इस्वमरः।

अधैतस्मिक्षात्मानं नोषरुम्धादिति विषये स्होकाबुदाहरन्ति । मुनेः सन्यासिनो मक्या अष्टो प्रासाः । अ( आ )म्याविकारेण। अरण्यवासी वानप्रस्थः । तस्य पोडरा । द्वानिंदातं द्वानिंदातं द्वानिंदातं हितीया । प्रहर्षस्य प्राप्ता द्वानिंदात् । अद्यापारेणो विद्यार्थस्य नैष्ठिकस्य च प्राप्तनियमो नास्ति । द्वितीयेन स्होकेन काङ्योभीजनित्ययमि नियमो नास्तीति पठ्यते । अनडुद्धहणं द्वशन्तार्थः( र्थम् ) । सिक्यति( नित ) स्वकार्यसमा मवन्ति ॥ १२८॥ ( स्व ० ४ )॥

इति सत्याषाढहिरण्यके राधर्मभूत्रव्याक्यायां महादेवदीक्षितावरिषतायाः मुज्ज्ञलाया वृत्ती संधर्विज्ञापक्षे प्रथमः पटलः ॥ १ ॥

अब द्वितीयः बटसः ।

## जात्याचारसरम्भये धर्मार्थमाननमधिमुपसमाधाय जातिभाचारं च पृच्छेत् ॥ १ ॥

अविज्ञातपूर्वो यो धर्मार्थमध्ययनार्थमागच्छेदुपाससोऽस्मि भगवन्मेत्रेण चसुषा वदय शिवेन मनसा मे गृहाण प्रमीद मानध्यापयति तजनात्याषारसंशये सत्यप्रिमुवन समाधाय यत्र कवाग्निमुवसमाधास्य-तस्यादन्यदुविन्द्रस्यादित्यन्तं कृत्वा गृद्योक्तं न्युप्योवसमादधातीत्यन्तं च कृत्वा तत्संनिधौ ज्ञातिमाचारं च एच्छेत्—किंगोत्रोऽसि सोस्य कमाचारं चरसीति ॥ १ ॥

साधुनां चेत्मिनिजानीतेऽप्रिक्षदृष्टा वायुक्पश्रोन्ताऽऽदित्योऽसुख्याना साधुनां मितजानीते सान्ध्वस्मा अंस्तु वितथ एष एनस इत्युक्त्वा श्रास्तुं मितिययेतं ॥ २ ॥

एतस्मात्केवलमनभीतवेद इति तदाऽग्निरुपद्रष्टेत्यादि कर्मान्तमुक्तवा शास्त्रं शासिः सुमध्यापथितं धर्मा( मी )श्लोपदेषुं प्रतिपद्येतोपऋमेत ॥ २ ॥

अधिरिव ज्वलक्षितिथरभ्यागच्छति ॥ ३ ॥

पश्चयज्ञान्तेऽतियीनेवांग्रे मोजयोदिन्युक्तम् । तस्तप्रकारं वक्तुं तस्यावद्दं ( रय ). कर्नन्यतामनेनाऽऽह—अतिथिर्गृहानम्यागच्छत् ,अ( स )ग्निरिव ज्वल्लातिथिरम्याः । च्छिति । बम्मादमी मोजनादिनिस्वदयं नर्पायतन्यः । निराद्यानतु गच्छन्गृहं दहेर दिनि ॥ ६ ॥

इदानीमतिथिलक्षणं वक्तुं तर गयोगि श्रोत्रियलक्षणमाह

भर्मेण वेदानामेकार श्रासामश्रीत्य श्रोत्रियां भवाते ॥ ४ ॥

विद्यार्थस्य यो नियमः स घर्मः । तेन वेदानां यां कांचन शासामधीत्य श्रोत्रियो मवति । पुरुषस्य हि प्रतिवेदमेका शासा मवति । याः (या) पूर्वैः परिमृहिताऽध्ययना-नुष्ठानाम्यां सा प्रतिवेदं स्वशासा । तामधीत्य श्रोत्रियो मवतीति ननु(त) प्रतिवेदमे केक(का)मधीत्य श्रोत्रिय इति । छोकविरोधात् । छोके हि यां कांचनेकामधीयानः श्रोत्रिय इति प्रसिद्धः ॥ ४ ॥

अतिथिछक्षणमाह---

### स्वधर्मयुक्तं कुटुन्विनमभ्यागच्छन्धर्मयुरस्कारो नाजभयोजनः सोऽतिथिभेवति ॥ ५ ॥

आदितो यच्छन्दो द्रष्टन्यः । अन्ते स इति दर्श्वनात् । मध्ये श्रोत्रियछ्सणोपदेशाः तदुपनीवनेन सूत्रं योज्यम् । यः श्रोत्रियः स्वधर्मयुक्तः स्वधर्मनिरतं कुदुन्विनं मार्यया सह वसन्तम् । गृहस्याश्रमान्तरनिरासार्थमिदमुक्तम् । न हि ते पच्य(च)माना मवन्ति । भिक्षवो हि ते । अम्यागच्छन्नाहिद्याऽऽगच्छन्धर्मपुरस्क(स्का)रः । आचार्यस्या(याद्य)र्थं भिक्षणं धर्मः । तत्पुरस्कारः । कर्मण्यण् । धर्मप्रयोजनो आकाप्रयोजनः । व एवंभूतः सोऽतिथिभवतीनि ॥ ९ ॥

### तस्य पूजाया शान्तिः स्वर्गेश ॥ ६ ॥

तस्यातिथेः पूजार्या कृतायां शान्तिरुपद्रवाणामभाव इति । मत्ये(प्रेत्य)

तमभिमुखोऽभ्यागम्य यथावयः समेस्वोषस्याः प्याय तमाहारयेत् ॥ ७ ॥

तमितिथिमभिमुखोऽम्यागच्छेत् । अम्यागम्य यथा वयसोऽनुरूपं समेत्य प्रत्युत्यानाः ।भिनादना[दिना] समेयात्सह गच्छेत् । समेत्य च शिष्यान्वोपन्नभाष्य तं प्रति तस्मिनाः गते तस्याऽऽसनमाहारयेच्छिष्यादिभिः । अमावे स्वयमेवाऽऽहरेत् ॥ ७ ॥

### न बहुपादमासनं भवतीत्येके ॥ ८ ॥

शक्ती सस्यां बहुपादमासनं न देयम् । बहुपादमेव पीठादिकं न देयं मन्यन्ते स्वयं महुपादं मन्यते ॥ ८ ॥

# अथास्य पादौ प्रक्षालयेच्छूद्रमिश्रुनावित्येके ॥ ९ ॥

अथ गृह्यं,कार्वियमनतरमनः पादी स्वयं प्रक्षाच्येत् । शुद्धा(दी) प्रक्षाच्येतामिः स्येके मन्यन्ते । दासवत इदभुक्तम् ॥ ९ ॥ अत्र विशेष.--

अन्यतरोऽभिषेचने स्यात ॥ १०॥ अभिषेचमं करकादिना जछावमेकः । तमेकः कुर्यादितरः प्रसाधनम् ॥ १०॥ अयास्योदकगाद्वारयेन्युन्मयेनेत्येके ॥ ११॥ सुन्मयेन पात्रेण तस्योदकमाइर्तस्यमित्येके मन्यन्ते । स्वमतं त तैलसेन ॥११॥

नोदकपाहारयेदममावृत्तः ॥ १२ ॥

असमावृत्तो ब्रह्मच(चा)र्याचार्यपेवितः । स्वयमेव बाधतियिरागच्छाने तदा नासाबुर्-कमाहारयेत् । नासाबुदकाहरणस्य प्रयोजके(कोऽ)स्मा उदकमाहर्तस्यामिति ॥१२॥

#### अध्ययनसांवृत्तिश्रात्राधिका ॥ १३ ॥

अत्रासमावृत्तेऽतिथावध्ययनसंबुत्तिश्चाधिका नम्मादितिये: । अध्ययमस्य सङ्घ निः ष्पादनमध्ययनमंत्रात्तः । यः प्रदेशस्तस्याऽऽगच्छति स नेन मह कियन्तं विस्कार्ड बक्तस्य इति । प्रभिद्धं तु पाठे पूर्वपादान्तस्य ममाउकारस्य च्छान्द्रसी दार्चः ॥ १६॥

#### प्रमङ्गादाह ---

नास्तमित आदित्य उदकानयनं विद्यते ॥ १४ ॥ नवादिम्योऽहोराश्रपयांत्रमुदकं दिवैव संमरणीयमित्यर्थानिसध्यति ॥ १४ ॥

सालवयिस्वा भोजयेष्ठाकिविषयेणाजिरवराध्येन ॥ १५ ॥

ततः पादप्रसालनस्य भमध्ययनस्य वाडनन्तरमानिधि प्रियववनेन सामस्ययेत् । साञ्च्वयिस्वा गुरुयादिमी रमैः कछादिभिश्च भक्ष्यैश्नम्याशक्नावन्ततोऽद्भिरपि ताबद्धी-त्रयेत्वि क्योत् । अवराध्येनेति जवन्यकल्पना(ना) सूचयति। अध्यक्तत इस्यर्थः॥ १९॥

अविसर्थं द्यादुपरिश्चयामास्तरणोपधानं सावस्तरणः

प्रथक्षनं च ॥ १६ ॥

आवसयो विश्रमस्थानम् । उपरिश्रम्यः खट्टा । आस्तरणं तृष्ठिका । उपधामुग्यहर्ने-णम् । अवस्तरणमुपपटः । तस्सहितमुपवानपाम्नरणं च । अभ्यज्ञनं पाद्योस्तैत्रं पृतं वा । एतस्सवै दद्यान् । मोजनात्पूर्वमूर्ध्व वाडवेलितं काले ॥ १६ ॥

असस्दिक्तीरवाह्य र्व धीन् यवान्त्रा तद्यीति-धपेत् ॥ १७॥

थः पचित तमन्नसंस्कर्तारमाहृय तदर्शनिविध्यर्थान्त्रीहीन्यवान्ता निवेषेनप्रवाद्याः दमुष्मे पचेति । त्रीहियवप्रहणमुपद्भणम् इदं भुक्तवस्तु सर्वेष्वतियानुपस्थिते द्रष्टः . ज्यम् ॥ १७ ॥

मोजनकाछे त्या(त्वा)ह—

उद्भृतान्यन्नान्यवेक्षेतेदं भूया(य:३) इदं भूया(य:३)

इति ॥ १८॥

यावन्तो भोक्तारस्तावन्त्यन्नान्युद्धत्य पृथक्षात्रेषु कुर्यात् । स्वयं संविभागं कृत्वा तान्यन्नान्यवेक्षेत किनिदं प्रभृतिभदं वेति । विचारे प्छुतः ।पूर्वे र्षु साषायामिति ।। १८॥

भृय उद्धर्त्येव ब्र्यात् ॥ १९ ॥ पृथेक्तिप्रकारणोऽऽतिश्यमवेश्य भृयः सृष्टुत उद्धरेत्येव ब्र्यात् ॥ १९ ॥ दिपन्द्विको वा नान्नमद्यादाषेण वा भीमाश्समाः नस्य भीमाशस्तितस्य वा ॥ २० ॥

यः स्वयमातियि द्विपरभवति यो वाऽऽत्मानं द्वेष्टि यो वाऽऽत्मानं दोषेण मौमांस-मान आत्मिनि दोषं संभावयति यो वा दोषेण मीमांसितो यत्र छौकिको दोषं संभाव, पति तस्य सर्वस्यानं नाश्चीयात् ॥ २०॥

अन्न हेतु:---

पाप्पान १ हिस तस्य अक्षयनीति आहाणम् ॥ २१ ॥ (ख॰ ५) । [य] एवंविधस्यात्रमक्षाति स तस्य पाप्पानमेव भशयतीति श्रुतिः ॥२१॥ (ख॰ ५) ।

स एप प्राजापत्यः कुटिञ्चिनो यज्ञो नित्यं प्रततः ॥ २२ ॥ स एप मक्षितं मनुष्ययज्ञः प्राजापत्यः प्रजापतिना दृष्टस्तद्देवत्यो वा । कुटुञ्चिनो नित्यं प्रततो यज्ञो नाज्ञिष्टंमादिवत्काद्यांनत्कः ॥ २२ ॥

तस्यामीनापादयति--

थाऽतिथीनामिकः स आहवनीयो यः कुटुम्बं स साहेषस्यो जीनमन्द्रच्यते सोऽन्वाहार्यपचनः ॥ २३ ॥

योऽतिथिनां जाठरान्निः म आह्यनीयः । तद्धि (तत्र हि ) ह्यते । यः कुटुम्ने गृहेऽन्निरीपासनः स गाईपत्यः । नित्यधार्यत्वात् । यस्मिन्पच्यत एवान्नी सोऽन्वाहा-र्थपचनः दक्षिणान्निः। तत्रान्दादार्थः पच्यते ॥ २३॥

ऊर्न पुष्टि भनां पर्श्वानष्टापूर्वमिति ग्रहाणामश्चाति या पूर्वोऽविधेग्साति ॥ २८ ॥

योऽतियेः पूर्वभक्षाति स गृहाणा कुछस्य संबन्ध्यूर्जादिकमक्षाति मक्षयति विनाः शयति । क्रमंत्रम् । इष्टमिहेहोत्रादि । पूर्तै स्मार्तकर्मे तथा क्ष्यवननादि । अन्ये प्रसिद्धाः ॥ २४ ॥

पयसोपसिक्तमञ्जवां अष्टांबसिकं मधना अतिराजम मितं मार्थन द्वादशाहसंभितमृदक्षेत् प्रजाहदिशः युष्य ॥ २५ ॥

पयसोपानिक यदसम्ब्रिष्टोम्पर्य सुरूयम् । अपितापिकमसमिति प्रकृतमनुवर्तते । मांसेन मह दत्तमुदकेन पत्रावृद्धिभेति । आयुषधा समन्त्रमाप वृद्धिसित संय. ध्यते ॥ २५ ॥

त्रिया अपियाश्चानिथयः स्वर्गे लाकं गवयन्तीति । २६ । अप्रिया उदामीनाः । अद्विषन्तो( द्विषतो ) निषद्धित्वान् ॥ २६ ॥ यन्त्रातमध्यंदिनं मायामिति ददाति सवनान्येव तानि । २७ । विष कालेष दीयमानान्यन्नान्यस्य यज्ञस्य पानःसबनादीनि शीणि भवन्ति । तस्मात्मवेष कालेष दातन्यमिति ॥ २७॥

यदन्तिष्टन्युद्धबम्यन्येष तत् ॥ २८ ॥

यद्गन्तुमृत्तिष्ठन्तमनुत्तिष्ठति तद्द्वस्यन्येत । उद्वमानीया माऽस्य यज्ञस्येति । प्राये-णोच्छव्दं न पर्ठान्त । केवलमनुदाब्दमेव पर्ठान्त । तत्राध्ययमर्थः । स एव ॥ २८ ॥

यत्सान्त(न्त्व)यिन्वा भोजयति सा दक्षिणा प्रश्नरमा ॥ ४९ ॥ यत्सान्त( न्त्व )यित्वा पशंमानित सा दक्षिणा ॥ ५९ ॥

यत्सरमाधयति ते विष्णुक्रमाः ॥ ३० ॥

संसाधनमनुबननम् ॥ ३० ॥

यदुपावर्तने सोऽवभूथ इति हि ब्राह्मणम् ॥३१॥ उपावर्तनमन्त्रज्य पत्यावर्तनम् । इति ब्राह्मणमित्यम्य भवेषा संबन्धः ॥ ६१ ॥

> आहिताबि चेदिविधिग्ध्यामच्छेन्स्वयमनमध्युः देत्य मुयाद्वान्य काचान्मीर्गित ब्रान्योदकं ब्रान्य नर्षेय श्रीन्त्वाते ॥ ३२ ॥

यद्याहितामिमुद्दिस्यातिथिरागच्छेत्तत एनमतिथि स्वयमित्राभिमुख्युपमर्पेत् । अत्र स्वयः मिति वचनादनाहिताग्निरन्येन शिष्यादिना कारयन्नपि न दुष्यति । अभ्युदेश्य सृयात् । बात्य कावात्सीरिति कुश्रुष्ठप्रशः । बने माधुः बन्यः । एव एव बात्य इति पुनाविः भानम् । क पूर्वस्यां रात्री स्थितोऽवास्ती। श्रेति । ब्रात्योदकमित्युदकतानमः। ब्रात्य तर्पयंस्त्यिति रसादिमिस्तर्पयति । अनुस्यारमकारा छान्द्मी । कियामेदास्त्रः तिमन्त्रमितिकारः । एतत्सर्वेषु कर्तन्यम् ॥ १२ ॥

दुराऽब्रिहोभस्य होबादुपार्श्व जयेद्बात्य यथा ते वियं तथाऽक्तिवति ब्रात्य यथा ते पश्चस्तथाऽ-स्स्विति ब्रात्य यथा ते कामस्तथाऽस्त्विति ब्रात्य यथा ते निकामस्तथाऽस्त्विति ॥ ३३ ॥

स चिद होमकाछेऽप्यासीत तदा पुरा होमादु( द )वरेणाधि दर्भेषु सादिवस्या श्रास्य यथा ते त्रियमित्यादिकान्मन्त्रानुषांशु जपेत् स्यात् । तत्र त्रियमिति मन्त्रः । इतिहाकद्मयोगादर्भमेदाखतुर्गी विकस्यः । समुख्य इत्यन्ये । अत्र वाध्वर्युर्यजनानो वा चो होता स नवेत्ततो जुहुयात् ॥ ३९॥

> यदि सायमहुतेऽप्रिहोत्रेऽतिथिरभ्यागच्छेत्स्वयमे-नमभ्युदेश्य मृयात् । झारय(त्या)तिस्रज होष्या-मीत्यतिमृष्टेन होतम्यम् । अनतिसृष्ट्येज्जुहुया-दो(हो)षं माद्याणमाह् ॥ ३४ ॥

सायमहुतेऽग्निहोत्रं संति यद्यतिथिरागच्छेत्स्वयमेनमम्युदेत्य मूयाद्मात्यातिस्ञाः तुमानीहि होष्यामीति । तको वात्त्योऽतिमृभेत् । भतिमृष्टेन होतन्यम् । पदि पुनरनितिस् मृष्टो नानुकाको मुहुयात्तस्य दोषं वाद्यणवात्त्यमाहः । तत्र पठितं प्रत्येतन्यम् । अत्र पत्ते स्वयं होमो नियतः ॥ ३४॥

> एकरात्रं चेदितयीन्दासयेत्पार्थिवाह्वीकानभिन्नः याति द्वितीययाऽन्तरिक्ष्याश्चतृतीयया दिन्याश्च बतुष्यी परावतो छोकानपरिमिताभिरपरिमिताः ह्वीकानभिजयतीनि बाह्यणवृ ॥ ३५ ॥

्य) एकरात्रमतियीन्गृहे बासयित स प्रायिक्यो भया(बा)क्कोंकानाभित्रयित । द्विती-वया राज्याऽन्तारेक्ष्याम् । तृतीयया दिग्यान् । बहुर्ध्या परावतः । सुखस्य परा मात्रा वेषु कोकेषु तानिजयित । अपारिनितामि( मी ) रात्रीमिरपरिमिताक्कीकानिजयित । स्वयमनीरितस्बाद्वाद्वाणं मवतीति ॥ ६३ ॥

> असमुदेतभेदतिथिरभ्यागच्छेदासनमुदकं मोजनं भोनियाय ददामीति दद्यादेवमस्य समृद्धं भवति ॥ ३६ ॥ ( स्व० ६ )॥

इति सत्यावाडहिरव्यकेषिभोतस्वे (धर्मस्वावरवर्षाचे) सत्तविश्वप्रशे

## ९ वंटकः ) यहादेवदीकित्वविराचितोऽकवस्नाव्यास्त्र्यासमेत्व् ।

विषया कुछशीस्त्रम्यां वासंवकोऽसमृदेतः। स वेदतिषिधेर्मेनाऽऽम्च्छति तस्यासादिः कमेव देवं न मधुपक्रीदिकम् । आसनादिकं तदपि श्रोत्रियाय ददामीति द्यात् । एवः नभोत्रियाय दसं तदपि प्रमुद्धमधिकमुणं मवति ॥ १६ ॥ (स० ६ ) ॥

इति सत्याबाहाहरण्यकेशिभर्मसूत्रव्याख्यायां महादेवदीक्षित्रविरिक्तायाः मुज्ज्वतायां वृत्ती सप्तविदाप्रके द्वितीयः १८७: ॥ २ ॥

भव तृतीयः पटकः।

मयणीपूर्वश्वास्त्रविदिनायां यथतुं गडछनः पुत्रान्तेतां कर्मभिः संबन्धः ॥ १॥

सवर्णा चापूर्वा च शास्त्रविहिता चेति कर्मधारयः । भवणी भनातीया । आद्याणस्य बाद्यणीत्यादि । अपूर्वाऽत्यस्या अदत्ता न विधन पूर्व पतिरस्या इति । शास्त्रविहिता या शास्त्रोत्तेन विवाहसंस्कारेण संस्कृता । अभगोत्राय दृहितरं प्रयच्छेदित्यादि शास्त्रानुनुणा वा । एवंमृतायां यथर्धु गृद्धोत्तिन अतुगमनकस्येन गच्छतो ये पृत्रा लायन्ते तेवां 'स्वकर्म बाद्यणस्य ' इत्यादिना पूर्वभृत्तीः सर्मानिः संबन्धो भवति । गच्छत्(ध) इति चकारोऽपपाठः ॥ १ ॥

### दायेन चाव्यतिक्रमधोभयोः॥ २ ॥

उमयोर्मातापित्रोद्यिन च तेषां संबन्धो भवति । अस्यतिकामध्य । [च इति] चेद्र्ये । अस्यतिकामध्यादि ते मातरं पिनेरं न स्यतिकामेयुः । स्यतिकामे तु दायहातिरिति । अपर आह — उभयोरिप दायेन नेषां स्यतिकामो न कर्नस्योऽवदयं देवो दाय इति ॥ २ ॥

वृर्ववत्यामस रस्कृतायां वर्णान्तरे च मैधुने दोषः ॥ ३ ॥

पूर्ववती, अन्येन पाणिग्रहणेन तद्धि(द्व)ती या । अमंकृता विवाहसंस्कारविरहिता । वर्णान्तरं ब्राह्मणादेः साचियादि । पूर्ववस्यादिषु मैधुने सति दोषो मवति । कस्य तयोरेव मिथुनीमवि(व)तोः ॥ ३ ॥ •

तत्रापि दोषवान्युत्र एवोत्पादि(दयि)तुः दुव एवेति ब्राह्मणव् ॥ ४ ॥ वश्चन्यास्तिम् । ' ईतराम्योऽपि दृश्यन्ते ' इस्याम्यामप्युमाम्यां पुत्र एवातिशयेन दोषवान् । तत्र पूर्ववस्यामुस्पन्नो कुण्डगोछको । ' पस्यो जीवति कुण्डः स्थान्त्रते मर्तिर गोछकः । असंकृतायामुस्पन्नस्य नामान्तरं नान्ति । किंद्र दृष्टस्वमेव । वर्णान्तरे द्रा मास्यन्तरम् । तत्र गौतमः—अनुछोमा(मा अ)नन्तरेकान्तराम्यन्तरामु जाताः सवर्णाः च्यष्टोग्रानिषाददीव्यन्तपारशवाः । प्रतिछोमास्तु स्तमागधायोगवक्षत(कृवेदेहकचण्डाछा इति । एवकारो दृष्टितृनिवृत्त्यर्थः । तथा च वसिष्ठः—पनितेनोत्पन्नः पतितो भवत्यन्यत्र विद्याः । सा हि परगानिनी । तामिनिरिक्तामुपेयादिति । स्रीरत्नं दृष्कछाः द्यपिति मनुः ॥ ४ ॥

पुत्रेश्यो दायविभागं वस्यक्षन्यस्य नार्यायामन्येनोत्पादितः पुत्रः किमुत्पाद्यितुः हाह्रोभिद्विकातसेत्रिण इति विभारे निर्णयमाह्-

चरपाद्यितुः पुत्र इति ब्राह्मणम् ॥ ५ ॥

न केवळं बाह्मणमेव वै(वै)दिकीगाथामध्युदाहरन्ति । विचार्यम् ॥ ९ ॥

इदानीमेबाहमीर्घांमि स्त्रीणां जनको नो पुरा यदा यमस्य सादने जनियतः पुत्रमञ्जूबन । रेतोषाः पुत्रं नयति परेत्य यमसादने नस्माद्धार्था ५ रसन्ति विभ्यन्तः पररेतसः । अपमत्ता रक्षय तन्तुमेतं मा वः सेत्रे परवीजानि वाप्सुर्जनियतः पुत्रो भवति सांपराये मोघं वेत्ता कुरुते तन्तु-मेतिमाति ॥ ६ ॥

जनियतुः क्षेत्रिको वा वृत्र इति विवादे पराजितस्य क्षेत्रियो(को) वचनम् । एताः वन्तं काछमहं जनको मन्यमान इदानीमेव क्षीकामीव्योमि । परपुरुवसंसर्गेक संभवेत् । कदा, इदानी यमस्य सादने पितृकोके जनियतुः पुत्रो भवति । पुत्रकृत्यं परकोकं गतस्य जनियतुरेव न क्षेत्रिका इत्यनुवन्धर्मज्ञाः। सृवा र(स) नार्थः। किष्विद्धिशेषेको च्यन्ते(ते) रेतोधा बीजपदः पुत्रं नयति । पुत्रदृत्तपिष्टादिकमात्मानं प्रत्येति(पाययति) परेत्य सृत्वा । यमसाः दने पितृकोके । तत्मात्कारकाद्वार्था रक्षन्ति पररेतसो । विस्यतः । कान्द्रसोऽनुस्वारः । कतो यूयमप्यवहिता मूरवा, एवं(तं) तन्तुं प्रजासंतानं रक्षय । कोव्ये क्ष् । रक्षय(तः कोऽर्थः । वो युष्माकं क्षेत्रे परेवां बीजानि [ मा ] वाष्मुः । व्यत्क्येन कर्माक कर्ने वस्यः । मा वप्सन, उद्यानि मा भूवन् । यम्मात्सापराये परकोके जनियतुरेव पुः

कछं मवति। वेसा तु मार्थाया लब्धा क्षेत्री व्यर्थमेव तन्तुमेतं कुरुते, आत्मसारकरोति । इतिशब्दो गाथासमाधी । एतच क्षेत्रिणोऽनुकानमन्तरेण पुत्रीस्पादनविषयम् । यदा द्व क्षेत्रिणोऽनुकानमन्तरेण पुत्रीस्पादनविषयम् । यदा द्व क्षेत्री वन्ध्यो रुम्णो वा प्रार्थयते मम क्षेत्रे पुत्रमुख्यादयतेति यदा वा संतानसर्वे विश्ववां नियुक्तते यथा विचित्रवीर्थस्य क्षेत्रे सस्यवतीवाक्यासनोत्त्वः पुत्र उभयोरिषे पुत्रो भवति वीजिनः क्षेत्रिणस्य । तथा चाउऽचायोऽपि गृद्य आइ— यदि द्विपिता स्यादेकैकस्मिन्पिण्डे द्वी द्वावृष्यक्षयदिति । याश्चवस्त्वयोऽप्याइ—

अपुत्रेण परक्षेत्रे ति(नि)योगोल्पादितः सुतः । उभयोरप्यसी क्लियी पिण्डदाताः च घर्मतः ॥ इति ।

नारदोऽपि -- स्थामुष्यायणको दधाद्वास्था पिण्डोदके पृथक् ।

रिक्टयादर्भ समादःयाद्वीजक्षेत्रिययो(त्रवतो)स्तथा ॥ इति ।

यदि पूर्ववत्यादिषु दोषः कयं नहिं [उत्तरुग]भाग्द्वाभी व्यस्वस्य भावें अम्मु.(भवः)। वसिष्ठश्चाण्डालीमत्त(स)मालाम् । [धमापतिश्च] स्वा बुहितरम् ॥ ( ॥

दृष्टी धर्मव्यतिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम् ॥ ७ ॥

सस्यं दृष्टोऽयमाचारः पूर्वेवाम् । म तु धर्मन्यतिकमो न धर्मः । गृह्ममाणा(ण)कारः णस्वात् ॥ ७ ॥

न चैताबदेव साहसं च पूर्वेषा ४९म् । यथा जामदम्न्येन रामेण पितृवयनादिषयाः रेण मातुः शिरक्ष्मिमिति चिनिमदानी तेथामिष दोषः । नेत्याह--

तेषां तेजोबिशंषेण प्रत्यवायो न विद्यते ॥ ८ ॥

ताद्दशा(शं) तेषां तेजः । सदैवंबिवैरापि पाप्माभिने प्रस्थवयन्ति । तथयैषीकात्छ-मग्नी प्रह्यत एवं द्वेषां पाप्मानः प्रह्यन्ते ॥ ८ ॥

न चैतावताऽवीचीनानामपि तथा प्रसङ्ग इस्याह--

तदर्न्वास्य प्रयुक्तानः सीदत्यवरः ॥ ९ ॥

तिद्विति <sup>4</sup> नेपुंसकमनपुंसकेन <sup>3</sup> इत्येकशेष एकबद्धावकः । तं व्यतिकमं तत्र(**ष)** माहसमन्वीह्य प्रयुक्तानोऽवर इत्यनीतनः सीदिति प्रत्यवेति । म द्वाप्तिः सर्वे दहतीस्य• न्माकमपि तथा शक्तिरिति ॥ ९ ॥

अत्र प्रमुद्धेनाऽऽह--

९ 'अञ्चमाका विष्ठिन संयुक्ताऽचमयोनिजा 'इति (म॰ स्यु॰ ९।२३)।२ (पा॰ ६०)।

## दानं चं क्रयधर्मभाषस्यस्य च न विषते ॥ १० ॥

दानप्रहणेन विक्रयोऽपि गृद्यते । त्यागसान्यात् । क्रयधर्म इति च प्रतिप्रहस्यापि प्रहणम् । धर्मप्रहणारस्वीकारसान्याच । अपत्यस्य दानप्रतिप्रहक्तयविक्या न कर्तन्या इति । द्वाद्यविधपुत्रविषये दत्तकीतयोरिप पुत्रयोर्मन्वादिभिः पितत्वालायं सामान्येन प्रतिवेधः । कि तर्ति । ज्येष्ट्रप्रविषय एकपुत्रविषयः खीविषयो वा । तथा वसिष्ठः— न ज्येष्ठं पुत्रं द्वात्प्रतिगृह्ययाद्वा म हि संतानाय पूर्वेषाम् । न स्त्री पुत्रं द्वात्प्रतिगृह्ययाद्वा म हि संतानाय पूर्वेषाम् । न स्त्री पुत्रं द्वात्प्रतिगृह्ययाद्वात्वाद्वाः । पुत्रं प्रतिग्रहीष्ट्रात्वाहृय राष्ट्रिन चाऽऽवेष्य निवेद्यः नस्य मध्ये व्याहतेषु । याज्ञवत्वयः—'नासि(नित)वयं क्रतलोपश्च सुतानां चैव विक्रयः 'इति । बहवृत्रबाह्यणो(णे)ऽपि शुनःदोपाख्याने दृश्यते——' स ज्येष्ठं पुत्रं निगृण्हीत (ह्यान) उनाच ' इत्यादि । पुत्रपक्रणोऽपत्यद्यव्देषपद्वाने(नं) न ज्येष्ठपुत्रविषयत्वस्य स्त्रिक्षम् । न पतत्यनेनस्यपत्यभिति ।

त्रस्णमिन्स नप[त]स्यमृतस्यं च गच्छति ।

पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येषेष्ठजीवतो मुखस् ॥ दित ॥ १०॥

विनाहे दुहितृमते दानं काम्यं धर्मार्थः भूयते

तम्माद्दुहितृपनेऽधिरथः अतं देयं तिम्मषुषा कुः

र्यादिति तस्यां ऋषशस्दः सःस्तृतिमात्रं धर्मार्थः
संग्रन्थः ॥ ११॥

आवें विवाहे दुहितृमतं दानं किचिद्वेदे श्रूयते । तस्माद्दुहितृमते रथेनाधिकं गवां धातं द्यम् । तथ दुहितृमानिमथुया कुर्यानिमध्या कुर्यात् । मा देवानां मिथुयाकर्माग- धेयमिति हि श्रूयते । मिथ्या कुर्यादिति कोऽर्यः । वरायेव पुनर्दचादिति । तदिदं दानं काम्यं कामनिभित्तं ' यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता श्रना मवति ' इति ऋषिद्वस्याः पुत्रा यथा स्युरिति । ततश्च धर्माश्च( थे ) न कमार्यम् । वस्तुतस्तस्यां विवाहकियायां क्रयसब्दः किचित्स्स्ततौ दृश्यते [स] संस्तुतिमात्रम् । द्रस्यप्रधानसाध्यात् । न मुख्यक्रय- प्रतिपादनार्थम् । कुतः । यस्माद्धर्मार्थे संबन्धः । अत्र दोषः पुरणीयः (दं)पत्योरिति । आविवदृहितृमते मिथुनी गावी देयाविति । अत्राच्येव एव स्यायः । अत्र मनुः—

थासामाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विकयः । अर्हणं नव( तन् )कृमारीणामान( नृ )शंस्यं व केवल्म् ॥ इति । एतच सर्वदानं ऋषे धर्मस्य विद्यत इत्यत्र न्यभिवारनिवृत्त्यर्थमित्युः कम् ॥ ११ ॥

अय दायविमागः--

एकघनेन ज्येष्ठं तोषयित्वा जीवन्युत्रेभ्यो दार्यं विभजेत्समं क्रीवमुन्मत्तं पतितं च परि-हाप्य ॥ १२ ॥

एकेन प्रधानेन केनिबद्धनेन गवादिन। ज्यंष्ठपुत्रं तोषयित्वा तृष्ठिं कृत्वा मीवलेव पुत्रेम्यो दायं विभन्नेत् । समं क्लीबमृत्य( त्म )तं, पुतितं च परिहाप्य । आत्मना परस्परं च । तेवा सामान्याभिषानात् । कम( मा )गतं च स्वयमावर्जिनं च क्लीबादी-त्वर्जायेत्वा । क्लीबादिग्रहणं जात्यन्धादीनामप्युपछसणम् । यथाऽऽह मनुः—

> अनहीं( नंशी ) हीबपतिती जात्यन्वबाधिरी तथा । उम्मत्तजदमुकाश्च ये केचन निरिन्द्रियाः ॥ इति ।

अन्यादीनां पुत्रसद्भावे तेंऽशहराः। एवमुन्मत्तपतितीः। क्रीबादयस्तु मर्तन्याः । अत्र विमागकास्त्रः स्पृत्यन्तरवशादुवाद्यः । तत्र नारदः—

> माकुर्निवृत्ते रज्ञसि प्रतामु भगिनीयु च । निवृत्ते वाऽपि मर(रम)गान्वितर्युपरतम्बह ॥ इति ।

यदा च पुत्राणा पृथक्वमानुष्ठांन शक्तिसंग्न्यस्ताः साऽपि काछः। तस्मिन्याः (न्थमाः) पृथक् कियते(न्त) इति दशेनात्। भीविभिति वचना ज्ञीविक्षेवावदयं पुत्रान्तिभन्नेत् । एव धर्म इति प्रतिपादनाय । अन्यया तदनर्थकम् । अनीवताऽप्रसङ्गात् । स्मृत्यन्तरेषु स्वयमिति पितुरिति(च्छ)या विषयविभागो द्धितः । न स धर्म इत्याचार्यस्य पतः । भार्याया अप्यंशो न पद्धितः । आत्मन एवाशस्त्रस्या [अ]पीति मन्यते । वस्यति च ' नायापत्योने विभागो विद्यते ' इति । केचित्तु पितुर्द्रावंशाक्षित्यादुः— ' द्वावंशी प्रतिपद्येत विभन्नसात्मनः पिता ' इति । दद्या(श्वता)न् । अयमप्याचार्यपत्सा न मवति । यथा पुत्राणामेक एवांशः समार्थाणां तथा पितृर्यति । यद्वा पुत्राणां वाशस्त्रान्यस्त्रान्यस्त्रस्त्रक्ति न दोषाय । अत्र हारीतः—पिताऽऽप्रयणः पुत्रा इतरे प्रहाः, यदाऽप्रयणः स्वन्देदुपदस्यदितरेष्ट्यो गृद्धीयादिति । विभागाद्ध्यै पित्रोनीचनाभावे पुत्र नागेम्यो क्राह्मितस्त्रकृतं मवति । इति वा विभागः ॥ १२ ॥

मृते कुटुन्त्रिनि तद्धनस्य [ गतिमाह ]--

पुत्राभावे सिपण्डो यः मत्यासमः ॥ १३ ॥

पुत्रामाव इति वचनात्सत्सु पुत्रेषु त एव गृह्धीयुरविशेषात्समम् । तत्र नारदीयै विशेष:—

यच्छिष्टं पीतिदायेम्यो दस्तर्णं वैतृकं च यत् । अतिभिनतद्विभक्तन्यमृणी स्यादम्यथा पिता ॥ इति ।

#### कात्यायनस्य---

म्राता(त्रा) पिकृत्यमातृभ्यां कुटुम्बार्थमृणं कृतम् । विभागकाले देयं तद्रिविधामिः सर्वमेवहि ॥ इति । पितुक्षर्धवे विभन्नतां माताऽप्यंशं समं हरेत् ॥

इति याज्ञवस्त्रयवस्तं तदत्र नोक्तम् । पुत्रैरेव वृत्तिरस्या इति । तथा स मनुः---

पिता रक्षति कीमारे भर्ता रक्षति यीवने । पुत्रम्यु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहीति ॥ इति ।

एवं मासुरव्यमावे तद्धनं भर्तः कुल्लब्बं स्वयमर्जितं पुत्रा अपत्ताक्षेद्दुहितरः समं गृह्णीयुः ।

स्त्रीधनं तदपत्यःनां दुहिता च तदंशिनी । अप्रत्ता चेत्समृदा तु स्वमंत सा न गतृकम् ॥ इति ।

बृहस्पति: — पितृकुळ्ळ्कं च (चा)पत्ता एव दुहितरः ।

माञ्चस्तु पैतृकं यत्म्यात्कुमारीमाग एव सः ॥ इति मनुः ।

अप प्रत्ता दुहितरः पुत्राश्च न्यवरं(भर्म)स्तदा ।

जनन्यां संस्थिताया तु समं सर्वे सहोदराः ॥

भनेरत्मातृकं रिक्यं मिगिन्यश्च सनाभयः ॥ इति च मानवे ।

अत्र ब्यासः— असंस्कृतास्तु ये पुत्राः पैतृकादेव ते घनात् । संस्कार्या झातृमिज्येष्ठः कन्यकाश्च तथाविषाः ॥ इति ।

### अत्र ऋमविवाह बृहम्पति.--

अझसिश्चियविद्श्दा विपात्पनाग्त्वनुक्तमाम् । चतुस्तिद्वचेकमागेन भनेयुग्ते यथाक्रमम् ॥ सम्रजास्त्रिद्व्येकभागा विद्शुद्दो द्व्येकमागिनौ ॥ इति ।

## » पटकः ] महादेवदीक्षितिविश्वितोज्ज्वसाम्यासमेतस्।

### मानवे च म्पष्टमुक्तम्--

सर्वे वा रिक्थनातं तद्शाधा प्रविभन्य तु ।
सम्यग्विमागं कुर्वति विभिनाऽनेन धर्मवित् ॥
चतुर्रोऽशान्हरेद्विश्वतिंशान्सात्रियामृतः ।
वैश्यपुत्रे। हरेद्वयंशामंशं शूदमुता हरेत् ॥
यस्य तु माद्यणी वन्ध्या मृता वा तत्र तु प्रजाः ।
सात्रियादिमृताव्वाणि कमाद्वि(चि)दे(द्वये)हमागनः ॥

यस्य त्वेकस्थामेव पुत्रः स सर्व हरेच्छ्या पुत्रवती। यथाऽऽह देवलः-

अ(आ)नुरुम्येकपुत्रस्तृ विद्वः भर्वस्वभाग्यवेत् । निवाद एकपुत्रस्तु विषस्येव तृतीयभाक् ॥ द्वी सकुरुपः(रुयः) सविण्दो वा स्वधादाता स्वयं हरेत्॥ इति ।

निषादः पारशवः । क्षेत्रविषये बृहस्पतिः---

न प्रतिग्रहमूर्देवा क्षित्रयादिसुताय वे । यद्यप्यस्य पिता दद्यान्मृते विश्रासुता हरेत् ॥ शुद्धो द्विजातिभिर्जातो न मूमर्भागमईति । स्वजाताबाष्ट्रयास्थ्वंभिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ इति ।

#### याज्ञवस्त्रयोऽपि---

जातो हि दाग्यां शुद्रेण कम्मतें।ऽशो(श)हरी मवेत् : मृते पितरि कुर्युग्ते(तं) भ्रातरम्स्वर्धभागिनः(कम् ) ॥ इति ।

भार्याविषये विष्णः---

मातरः पुत्रमागानुसारतो भागहारिणः (०यः) ॥ इति । भीरसः पुत्रिकाबिनः क्षेत्रनः पृत्रिकामुतः । पौनर्भवश्च कानीनः महोदो रु(गृ)द्रमंभवः ॥ दसः श्रीतः स्वयंदत्तः कृत्रिमश्चापि विद्धकः । यत्र कृषोपा(२पा)दितश्च पुत्रःस्या दशः पद्य च ॥ अनेनैव कृषेणेषां पूर्वाभावे परः परः । पिण्डदौंऽकृहरश्चेति प्रयोणे(प्रायेण) स्मृतिषु स्थितिः ॥

तत्रीरसी धर्मपरमीमः 'सवर्णापुर्वशास्त्रविहितायाम् 'इति पूर्वमुक्तः । गीतमः-। वितात्सुनेतपुत्रिकामनपरये(त्यो)ऽप्ति पत्रापितः(१) वीष्माऽस्मद्र्वेमपरयमिति संवाधेति ।

बृहस्पति:-एक एवरिसः पित्र्ये भने स्वामी प्रकीर्तितः । तसुरुषा पुत्रिका प्रोक्ता मर्तन्यास्त्वपरः(रे) स्मृताः ॥ इति ।

अत्र मनुः-पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रो न (ऽनु)नायते । समस्तत्र विभागः स्याज्क्येष्ठता नास्ति हि क्रियाः ।। इति ।

याज्ञबल्क्यः—अपृत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसी रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ इति । अयमेक ज्वोत्पादयितुर्बीजक्षेपस्तु क्षेत्रजः ।

बृहस्पति:-पौत्रो यः पुत्रिकापुत्रः स्वर्गप्राधिकरावुभौ । रिक्षे पिण्डाम्बुदाने च समौ संपरिकीर्तितौ ॥ इति ।

कर्यपः-सप्त पौनर्भवाः कन्या वर्जनियाः कुलाधमाः । वाषा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमक्कला ॥ उदकस्पर्शिता या च या च पाणिगृहीतिका । अग्निं परिगता या च पुनर्भुपसवा च या ॥ इति ।

कात्यायन:— हीवं विहाय पतितं या पुनर्छमते पतिम् । तम्यां पौनर्भवो जातो व्यक्तमृत्पादकम्य सः ॥ इति । मनः— पुत्र(पित)वेदमनि कत्या तु यं पुत्रं जनयेद्वहः ।

मनुः--- पुत्र(।पत्)वदमान कन्या तु य पुत्र जनयद्गहः । तं कानीनं वदेकाम्ना वोदुः कन्यासमुद्भवः ।। इति ।

नारदः — कानीनश्च सहोदश्च गूटायां यश्च जायते । तेषां बोढा पिता क्रेयस्ते च भागहराः पितुः ॥ इति ।

विभिन्नः -- अप्रता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुस्यतः । पौत्री मातामहस्तेन नू(द)द्यात्पिण्डं हरेद्धनम् ॥ इति ।

अनुदायामेव मृतायां मातामहस्यासौ पुत्रः । अन्यथा बोद्दः ।

मनु:-या गर्भिणी संस्क्रियते झाताऽज्ञाता सती पुनः। बोदुः स गर्भे(मी) भवति सहोड इति वोच्यते। उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः। स गृहे गृढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तस्यजः॥ इति।

दत्तः पूर्वमेवोक्तः । पैठीनसिः-'अय दत्तक्षीतकृत्रिमपुत्रिकापुत्राः परपरिप्रहण(णे प्रायेण(आर्थेयेण) जातास्तेऽसंग(इ)तकुकीना द्यामुख्यायणा मयन्तीति । आतृणामेकजातानामेकश्चेरपुत्रवान् मवेत् ।
सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरम्भवीत् ।।
कीणीयाधस्त्वपस्यार्थे मातापित्रोर्थमन्तिकात् ।
स कीतकः सुतस्तस्य महशोऽमहशोऽपि वा ॥
मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात् ।
समान(आत्मानं) स्पर्शयेधस्य स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥ इति ।
सहशं तु प्रकुर्यात्तं(धं) गुणदोषविविक्तितम् ।
पुत्रं पुत्रगुणेर्युक्तं स विज्ञेयस्तु छत्त्रिमः ॥
मातापितृस्यामृत्सृष्टं तथोरस्यतरेण वा ।
स(यं) पुत्रं परिगृहणीद्वि(प)विद्धः म उच्यते ॥

सर्व एते समातियाः । ' समातियेष्वयं पोक्तम्तनयेषु मया विभिः ' इति वाहाः विस्वयं विभागः । विष्णुः—

बन्न कचनोत्पादितस्य द्वादश इति । याझवस्त्यः--- पिण्डदोऽशहरश्चेषां पूर्वामावे परः परः ॥ इति ।

मनु:- श्रेयसः श्रेयसोऽमावे पापीयान् रिक्थमर्हात् ॥ इति ।

नारदः — क्रमादेते प्रवर्तन्ते मृते पिनरि तद्धने । ज्यायसोऽज्यायमो मावे जघन्यस्तद्वाष्नुयात् ॥

देवछ: सर्वे झनीरसस्येते पुत्रा द( दा )यहराः स्मृताः । औरसेषु न दुल्यं ते तेषु ज्यष्ठा ( ज्यष्ठचं ) न तिष्ठति । तेषां सवर्णा ये पुत्रास्ते तृतीयांद्यभागिनः । दोषास्तमुषनीवेयुक्योसाच्छादनसंमृताः ॥ इति ।

मनुः—षष्ठं तु तेत्रमस्यांशं प्रद्यारपैनृकाद्धमात् । भीरसो विभनन्दायं पित्र्यं पश्चमभेव वा ॥ इति ।

बृहस्पति:---सेत्रनाचाः सुतास्त्वन्ये पश्चष्ट्मष्ठमागिनः ॥ इति ।

हारीतः —विमनिष्यमाणा एकविशं कानीनाय द्यादन्तिमं( द्विशं ) पीनर्षमाः येकोनविशं द्व्यामुष्यायणायाष्टादशं लेकनाय सम्वशं पुत्रिकागर्भपुत्रायेतरानीरसायेति । बिसष्टः—पुत्रं पतिमहीष्यभिति प्रक्रम्य तन्निश्चित्पतिगृहीत औरस उत्स्यते चतुर्वमागिति । एवमेतेषु शासेषु विद्यमानेषु यदाचार्येण पूर्वमुक्तं ' तेषां कर्मिः संबन्धो दायेनाध्यतिकामधः ' इति तद्धर्मपत्त्रीजेष्यिति क्षेत्रजादीनां समाशहरत्वप्रः तिषेधपरं वेदितन्यम् । अथाविभज्यम् । मनुः---

> अनुषन्नन् वितृद्भव्यं श्रमेण यदुपार्जितम् । स्वयमीहितस्रक्षं तन्मकामो दावुपर्हति ॥ इति ।

कास्यायनः — न( ना )विद्यानां [ तु ] वैद्येन देयं विद्याधनात्कवित् । समं विद्याधिकानां तु देयं वैद्येन तद्धनम् ॥ परभक्तप्रदानेन पाष्ठविद्यो यदाऽन्यतः । तथा प्राप्तं तु विधिना विद्यापाष्ठं तदुच्यते ॥ इति ।

याज्ञवस्त्रयः — क्रवादस्थागतं द्रव्यं द्व(ह)तमस्युद्धरेतु यः ।
दायादेस्यो [न] तद्द्याद्विचया छन्धनेत्र च ॥
येस्यो(पत्थी) जीवति यरस्रीभिरछंकारो स्पृ(पृ)तो मवेत् ।
न तं मजेरन्दायादा मज्ज(भज)मानाः पतन्ति ते ॥

व्यातः---साधारणं समाक्षित्य यत्मिनिद्वाहनायुषम् । शौर्यादिनाऽऽप्नोति धनं आतरस्तत्र मागिनः॥ तस्य मागद्वयं देयं शेवास्तु समनागिनः॥ इति ५त्रविमागः।

तदमाने तु मृतस्य यः प्रस्थासन्नः सापिण्डः स । किं दायं छमेतिति वक्ष्यमाणेन संबन्धः। " छेपैभागाश्चद्वर्षाद्याः पिण्डदस्तेषां साष्टादशं क्षेत्रज्ञाय सप्तदशं पुत्रिकागर्भ- पुत्रायेतरानीरसायेति । वसिष्ठः—पुत्रं प्रतिप्रहीन्यनिति प्रक्रम्य तस्यि। श्चास्प्रतिगृहीते पौरस उत्तपद्यते चतुर्पभागिति । एवमेतेषु श्वाकेषु विद्यमानेषु यदाचार्येण पूर्वमुक्तं तेषां कर्माभः संबन्धो दायेनान्यतिकमश्चेति " ।

केषभागाश्चतुर्थाचाः पित्राचाः पिण्डभागिनः । सष्ठमः पिण्डदस्तेषां सापिण्डयं साष्ठपौरुषम् ॥ इति । सपिण्डस्मणम् ।

तेषु यो यः प्रस्यासमः स स गृह्यायात् । भार्यो तु विवधप्राहिणः सपिण्टः रसेषुर्ने तु दाबाषा(दा) इत्याषार्यस्य पक्षः । श्रूयते हि तस्मात्स्मियो निशिन्द्रियः अदाबादी(दा) इति । मनुरपि—

९ इत आरभ्य 'दावेनाव्यातिकमधोते' इत्यन्तो प्रम्यो द्विकिन्ति इति । भातिः अप्राप्तकृषिकाया

निशिन्द्रिया अदायादाः कियो निस्यमिति श्रुतिः ॥ इति । अत्र सपिण्डाद्यमावे बृहस्पतिः—

> अपु(स्य)त्र ब्राह्मणारिकतु राजा धर्मपरायणः । तस्त्रीणां जीवनं द्यादेष स्या(दा)यविधिः स्वृतः ॥ अकार्यं तण्डुल्पस्यमपराह्ने तु साधनम् । वसनं द्विपणकीतं देयमेतिष्ठमासतः ॥ एतावदेव साध्वीना चोदितं विश्ववाद्या(भ)नम् । वसनस्याद्यानस्यैव [तयैव] रजकस्य च ॥ व्ययं व्ययोद्धा तच्छिष्टं दायदानं प्रकस्ययेत् । धूमावसानिकं श्राद्धं संध्यायां स्नानतस्परा ॥ वसनाद्यानवासांसि विगणस्य(स्य)[धवे] सृते ॥ इति ।

भ्यासः—द्विमाहस्रात्वरो दायः श्वियै द्याद्धनस्य तु । यत्तद्धर्भा धनं दत्तं सा यथाकाममाध्नुयात् ॥

पणानां हे सहस्रे तु परिमाणाय हिमाहस्रः । एवं बरो दायः खिया नाधिक इति । एतद्मभूते ज्ञातयश्च न रक्षेयुरिति ए(शङ्कायो) परनी दुहितरश्चेरवादि यानि परन्या दायप्राधिपराणि तान्यप्यवमेव द्रष्टव्यानि । अत्र पितरि आतरि च सोदर्थे जीवति सोदर्थे आता गृह्वीयादित्यके । तथा च शङ्काः—'अपुत्रस्य स्वर्यातस्य आतृगामी द्रव्यं तद्मावे मातापिरी छभयातां परनी वा उथेष्ठा ' इति ।

देवछः-तनो दायमपुत्रस्य विभन्नेरन्सहोदराः ।

कुरूया दुहिनयो वाऽपि ह्रां(धि)यमाणः पिना(नाऽ)पि च ॥

सवर्णा भानगै भाना भार्या चेति त(य)याकमम् ॥ इति ।

याज्ञबह्नयः - मंस्रष्टिनस्तु संस्रष्टी मोदरस्य तु सोदरः । द्याश्वापहरेश्वाशं नातस्य व मृतस्य व ॥ अन्योदर्यस्तु मंस्रष्टी नान्युवर्यधनं हरेत् । मंस्रष्ट्यपि व आदद्यात्मोदर्थे नान्यमातृकः ॥ इति ।

सीद्येंऽपि विशेषवयमात्वत्नीदुहिनग्धेत्यत्र आतृग्रहणमपि मिस्रोदरविषयमपि प्रत्यासत्तिविषयात्वितैवेति वयम् । तदमावे आता सोद्येः । तदमावे तत्पुत्राः । तदभ मावे भिस्रोदगः । तदभावे पितृब्य इस्यादि द्रष्टब्यम् । मात्रादयोऽपि स्त्रियो नीवः नमात्रं छभेरास्त्रिति ॥ १३ ॥

## तदभाव आचार्य आचार्याभावेऽन्तेवासी इत्वा तद्येषु धर्वकृत्येषु वोषयोजयेत् ॥ १४॥

स्विण्डामाव आवार्थे। घनं इरेत् । तस्यामावेऽन्तेवासी इरेत् । द्वस्या व तद्वेंदु धर्मकृत्येषु तटाकखननादिष्ययोजयेत् । वाशव्दात्स्वयं नोपमुक्तीत ॥ १४ ॥

दुद्दिता वा ॥ १५ ॥

[ दुहिता वा ] दायं हरेत् । पुत्रामाव इत्येके । अनन्तरोक्तविषयमित्यन्ये ॥१९॥

सर्वाभावे राजा दाय रहते ॥ १६॥

सर्वेद्रहणाद्धन्धूनां सगोत्राणां चाय्यभावे ॥ १६ ॥

ज्येष्ठो दायाद इत्येके ॥ १७॥

एके मन्यन्ते ज्येष्ठ एव पुत्री दायहरः । इतरे तमुपत्रीवेयुः । सोऽपि तान् विमृश्यात् पितेव परिपालयेदिति । तथा च गीतमः—सर्वा(वी) पूर्वजस्येतरान्विभूयात् । इति ॥ १७ ॥

देशविश्वेषे सुवर्ण कृष्णा गावः कृष्णं भौमं उये

ष्ठस्य ॥ १८ ॥

किषिदेशे मुवर्णादि उपेष्ठस्य भाग इत्याहुः । भूमी जातं मीमं भान्यं मावादि । कृष्णायसमित्यन्ये ॥ १८॥

स्थः पितुः परिभाण्डं च गृहं ॥ १९ ॥ स्थः पिद्धरंते( शः ) गृहे च यस्परिमाण्डमुपकरणं पीठादि तद्दि ॥६९॥ अलंकारो भायोया ज्ञातिधनं चेत्येके ॥ २०॥

भार्यायास्तु घृतालंकारोंऽशो ज्ञातिम्यः पितृम्यस्य यस्त्रव्यं धनं तचीस्येके मन्यन्ते ॥ २०॥

तच्छास्रेविंवतिषिषद्व ॥ २१ ॥

11 57 11

ज्येष्ठो दायाद इत्युक्तं तच्छास्त्राविरुद्धं दर्शयति---

मतुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदित्यविश्वेषेण श्रूयते ॥ २२ ॥ पुत्रेभ्य इति बहुवचननिर्देशादिविशेषध्रवणं तत्र चोष्यम् ॥ २२ ॥ अथापि तस्माज्ज्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययम्बीः

स्वेकवर्ष्ट्यने ॥ २३ ॥

अधारीति नतु चेस्वर्षः । उथेष्ठं पुत्रं घनेन निरवसावय[ न्ति प्रथमनुर्व ]न्तीस्थे-कवच्यूयते वर्षेक एव उथेष्ठो दायादस्तदनुरूपमपि श्रूयत इति ॥ २३॥ परिकरति—

> तकाअपि नित्यानुवादमविधिमाहुन्यांवाविदो यथ। तस्मादजावयः पश्चनार सह करन्तीति तस्मात्स्ना-तकस्य मुखर रेकायतीव तस्माह्नस्त[ म ] भोत्रियम स्नीकामतमाविति ॥ २४ ॥

तथेति परिद्वारोपकमे । पश्चना मध्येऽनाश्चावयश्च जातिभेदेऽपि सह वरन्ति । रेफा शोमा । इह नु तद्वस्यवे(मे)दोपनारः । तत्म्पष्टं स्नातकस्य मुखं कुण्डलादिना शोमते । इवशब्दो वाक्यालंकारे । श्रोत्रियम्य स्नीकामतमस्व[माषा]र्यकुले विरकालं मधाबारि-वासात् । यथेतानि वाक्यानि दृष्टमावमनुतिष्ठन्ति न किविद्विद्वधति । तथा तस्माज्ज्ये-हं पुत्रमित्वादिकमपीति न्यायविद आहुः । न व केवलमयमेवानुवादः कि तर्हि ' मनुः पुत्रम्यः ' इत्यप्यनुवाद एव ॥ २४ ॥

सर्वे हि धर्मयुक्ता भागिनः ॥ २५ ॥

हिशाब्दी हेनी । यस्मादेनावनुवादी न कस्यविद्विधायकी तस्माये धर्मयुक्ताः सर्व एव ते भागिनः ॥ २५ ॥

यस्त्वचर्भेण द्रव्याणि मित्रपाद्येज्ज्येष्ठोऽपि तमः भागं द्वेषीत् ॥ २६ ॥ ( स्व० ७ ) ।

यस्तु ज्येख्रोऽप्यघर्मेण प्रतिपाद्यति द्रव्याणि विनियुक्के तावाद्विभागेऽपि न द्यात् । कार्ष विभागे तु आतरः । अपिशाब्दार्क्ति तु नान्यभिति ज्येष्ठभ्य प्राचान्यं स्वा-प्यते ॥ २६ ॥ (स॰ ७)।

' जीवत्पु( न्यु )त्रेम्यो दायं विभनेत् ' इत्यत्र मार्याया भागो न प्रदाशितस्तत्र कारणमाइ—

जाबापस्योने विभागो विद्यते पाणित्रहणादि सहस्यं कर्मस् ॥ २७॥ कर्मार्थं द्रस्यम् । जावायाश्यः न एथक्कमस्विकारः । कि तर्हि । सहस्रावेन । १ यन्नस्वयौ पर्मश्च[रित]स्यः सोऽनया सह ' इति वचनात् । तर्हिक एपग्द्रस्येणेति । २७॥

१ ६ पुस्तके 'क्रपीत ' इति पाठः ।

### तथा पुण्यक्रियासु(फल्लेषु) ॥२८॥

पुण्यक्रहेषु स्वर्गादिष्विप तथा सहत्वमेव । 'दिवि ज्योतिरजरमारभेताम् ' इत्याः दिभ्यो मन्त्रिङ्गेम्यः ॥ २८ ॥

#### द्रव्यपरिग्रहेषु च ॥ २९॥

द्रव्यार्जनेष्विप सहस्वमेव । तत्पतिरार्जयित जाया गृहे निर्वहतीति योगक्षेमावुमावा. घ( भयाय )त्ताविति द्रव्यपग्निहे सहत्वम् ॥ २९ ॥

एतदेवोपपादयति-

न कि भनेतिकासे क्षियो(क्षिया) नैकितिके दाने स्तेयांपत्युपदिशन्ति॥ ३०॥

हि यम्माद्धर्तुर्वित्रवासे सांच चिछन्दन्याणि दद्यादित्यादिकदाने कते मार्थाया न स्तेयिमित्युपदिशन्ति वर्मज्ञाः । यो भित्रे ५०य स्थान्स्यादेव स्तेयम् । नैमित्तिके दान इति बचनाद्व्ययान्तरे सोयं भवतंत्र । इत्तेव द्वयं भाषारणेऽपि दस्यत्योवेषस्यं यत्य-तियेवेष्टं विनियुक्ति नाया त्वेतावदेवोत् । न च पत्युः स्त्र(स्व )द्वव्यस्य विनियोगः(गे) जायाया अनुग् । अयेक्षा । स्वतन्त्रत्यात् । स्वतन्त्रोऽप्यकी गृहे यथा राजा राष्ट्रे । अत एव भाषीया न स्तेयशक्का न भर्तुः ॥ ३० ॥

## एतेन देशकुल्यमा व्याख्याताः ॥ ३१ ॥

ं उपेष्ठी दाया[दः 'इत्या ]दिकं शास्त्रविपतिपेषादप्रमाणकिमत्युक्तम् । एतेन देशकुलप्रमीक्ष व्याख्याताः । शास्त्रविपतिषिद्धा मातुष्टसुतापरिणयनादयोऽप्रमाणं विष् रीताः प्रमाणमिति । गौतमीऽप्याह—देशकुल्पमीक्षाऽऽधैरेव( मीः शास्त्रेरिव )रुद्धाः प्रमाणमिति ॥ रे ।।

> भातुभ योनिसंबन्धेभ्यः पितुभाऽऽसप्तवात्युक्षाः द्यावता वा संबन्धे झायते तेषां मेतेपूदकोषः स्पर्धनं गर्भान्वर्जियत्वा परिसंवत्सरान् ॥ ३२ ॥

मातुर्थोनिसंबन्धा माञ्चलादयः । वितुश्चाऽऽसग्नमात्पुरुवात्संबन्धाः सविण्डाः । या वा साविण्डचान्तरेण संबन्धो झायते स्मर्थते त्वजनम् ना ) नामा चामुदमायमस्माः स्कृटस्थस्य वेदयः । एवमेवनामेति । तया च मनुः—

> स्विण्डता नु ( तु ) पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदत ( ने )॥ इति ।

तेवां प्रेतेषु मृतेषुदकोपस्पर्शनं मरणनिभित्तं स्नानं कर्तस्यम् । गर्भान्वासान्परिसंब-त्मरान्वजीयित्वा । बालेषु मृतेषु स्नानं न कर्तन्यमिति ॥ ३२ ॥

मातापितरावेच तेषु ॥ ३३ ॥

तेषु बालेषु मृतेषु मातापितरावेबोदकोपम्पर्शनं कुर्याताम् ॥ ३६ ॥

हर्नाग्य ॥ ३४ ॥

ये च तान्वालान्मृतान्हरन्ति निर्हरन्ति तेऽष्युदकोपम्पर्शनं कुर्युपिति ॥ ३४ ॥

भाषीयां परमगुरुम ध्रम्थायां चाऽऽकालमभोजनम् ॥ ३५ ॥
भाषी पत्नी । परमगुरुव आधार्यमातापित्रः । संस्था मरणम् । भाषीयां मंस्थितायाः परमगुरूणां च संस्थायां मत्या न केवलमुद्दकोषम्पर्धनं कि तद्यपिरेणृगः तस्माः
स्कालादभोजनम् ॥ ३९॥

आनुग्व्यञ्जनानि कुत्रेते ॥ ३६ ॥

आतुरत्वं व्यज्यते यैग्तानि कुर्वीरम्भार्यादिसरणे । ३६ ॥ कानि पुरस्तानि---

> केश्वान्त्रकीर्यं पाष्म्नोध्येकतासमः सक्रदनगाव तत्संस्थ्यदक्षमुन्निष्योत्तीर्यं पविशान्तः ॥ ३७ ॥

केशान्यकीर्य पांमृनावपन्ति । ओप्यैकवःममोऽनत्तरीयाः । सङ्गद्दमण्य( ७३४ ) प्रेतदिक्संस्थमुद्कमुर्ध्वमुत्तिमच्यामुकोगत्रायामुष्मै प्रेतायः तिलोदकमुपानिष्ठत्वित्यृत्मिश्चेयुः राचारात् । उदकादुत्तीर्यं तीर उपविश्वान्ति दक्षिणामुखः एव ॥ ३७ )ः

एवं त्रिः ॥ ३८ ॥

एवमुक्तप्रकारेण त्रिरवमज्यो( ज्ज्यो )पविशेषुः ॥ ३८ ॥

अवतीक्षा ग्राममुवयन्ति यत्तत्र स्त्रिय आहुन्तत्कृतिन ॥३९॥

अप्रतीक्षमाणाः पृष्ठनोऽनिरीक्षमाणा ग्राममुषयन्ति । अनेन बहिन्दिं कर्मेन्यम्यगयते । यत्तत्र मृदविषये स्त्रियः कर्तन्यमाहुम्यत्कृतिन । अग्न्युपम्पर्शनं गवालम्पनादि । स्त्रियः [इति] म्मृतीनां ग्रहणमिति प्रामाणिका न्याचलेते ।। ३९ ॥

इतरेषु चैक एतदेवोपदिश्वन्ति ॥ ४०॥

आकालमभोजनित्यादि यदुक्तभेतदिनरेषु मार्यादिभ्योऽन्येष्यपि सिपण्डेषु मृतेपु कर्तव्यमिरयेक आचार्या उपदिशन्ति ॥ ४० ॥ एतस्मिन्काळेऽमात्याः केषक्मश्रुणि वापयन्ते ॥ ४१ ॥

अमात्याः मविण्डाः । म्पष्टमन्यत् ॥ ४१ ॥

न समाहशा वापयेरन् ॥ ४२ ॥

पूर्वीपवादोऽयम् । अमात्येष्वपि गुरुकुष्टात्समावृत्ताः स्नातका न केशादि वापयेरन् ॥ ४२ ॥

न विशारिण इत्येके ॥ ४३ ॥

विहारिणी बाकाः । तेऽपि न ॥ ४३ ॥

अनश्चनानध्ययनोद्दःश्वय्योद्दस्पर्श्वनान्याकाकः मनूचानेषु द्व्यहं त्र्यहं षदहं द्वादश्वाहं ना गुक्ष्व-म(न)श्चनं(न)वर्ज संबत्सरं मातापितयीचार्य इत्ये के ॥ ४४ ॥

अत्र व्याद्व्यानं त्रुटितं भाति ॥ ४४ ॥

ब्राह्मणाञ्च्छुचीन्मन्त्रवतः सर्वकृत्येषु भोजयेत् ॥ ४५ ॥

एकान्ते विधिवतिवेषानुसारिणः शुक्यः। तान्। मन्त्रवतोऽघीतवेदान्। श्रीतेषु गार्बेषु स्मार्तेषु व कर्मसु दैवेषु पिन्येषु मानुषेषु मोजयेत्। ' अन्ते ततो जादाणभोजनम् ' इति स्मृत्यन्तरे दर्शनात्॥ ४९ ॥

देशतः कास्तः श्रीचतः सम्यक्त्मतिष्ट(प्र)शितृत इति दानानि प्रतिपादयेत् ॥ ४६ ॥

सप्तम्यर्थे तासिन् । देशः प्रयागादिः । कान्नः सूर्यग्रहणादिः । श्रीचं कृच्य्रदिसमा-ष्ठिः । समीचीनः प्रतिप्रहीता ' तुस्यगुनेषु [ण]योवृद्धः श्रेयान् ' इस्यादिः । एतेषु दानानि देयानि प्रतिपादयेद्द्यादिति ॥ ४६ ॥

> यस्यामी न इ्यते यस्य चात्रं न दीयते न तज्ञोक्तव्यम्॥ ४७॥

यस्याजस्यैकदेशोऽझो न ह्यते यस्य बोद्धृतस्थामं न दीयते न तङ्कोक्कव्यम् ॥४०

न भारलवणहोमो विद्यते ॥ ४८ ॥

यद्धस्यमाणममं पश्यतो छाछोत्पद्यते तत्सारं मुष(चा)किकुचादि । सारस्य संसद्धं न तस्रोतस्यम् ॥ ४८ ॥

#### तथाऽप्रसंस्कृत्य ॥ ४९ ॥

प(अव)राजमित्यापस्तम्यः । अयक्षं कुछस्थानम् । तस्संमृष्टस्थाचस्य होमो न विद्यते ॥ ४९ ॥

ं अप यस्यैवंविषयेव मोज्यमुवस्थितं तस्य क्यं मोजनं तत्राऽऽइ---

अहिष्यस्य होम उद्गिचीनं [उच्णं] अस्मापोक तस्मि-ञ्जुहुवाद्धतम्हुतं चाम्रो अवति ॥ ५० ॥

औपासनास्पवनाद्वाऽमेरुदीवीनं भरमापे।क्योप्णं तस्मिन्मस्माने जुहुवाह्येश्वदेवहोमोकः मन्त्रकम इति ॥ ५०॥

उत्तरे द्वे सूत्रे स्पष्टार्थे---

न स्त्री जुडुयात् ॥ ५१ ॥ नामुपेतः ॥ ५२ ॥

11 4 2 11 4 2 11

आडम्बासनादुर्भा नामयता भवन्ति ॥ ५३ ॥

अन्नप्राञ्चनात्वाक् गर्मा बाला अप्रयता न भवन्ति रजन्वलादिस्पर्वेऽपि। गौतमः स्वपां मार्जनिम्च्लित । यथाऽऽह — अपां मार्जनं(न)प्रधावनावीक्षणेस्य इति ॥ ९३ ॥

आ परिसंबत्सरादित्येक ॥ ५४ ॥

यावत्संवत्सरो न पूर्वेत तावकाषयता गर्भा इत्येके मन्क्ते ॥ ९४ ॥

यावता वा दिशो न प्रजानीयुः ॥ ५५ ॥

याबहिग्मागंज्ञानं नास्ति ताबकाप्रयता भवन्ति ॥ ९५ ॥

ओपनयनादिन्येके ॥ ५६॥

उपनयनाद्वीक् नाध्यता इत्यपरे मध्यन्ते ॥ ५६ ॥ तत्रोपपति:---

अत्र सचिकारः शास्त्रेमेवतीति ॥ ५७ ॥ वस्मादत्रोपनयने विधिनिवेषशास्त्रेरिकारो स्वति । इतिकरणं हेती ॥ ९७ ॥

सानिष्रा॥ ५८॥

उपनयनमपि परामृश्वतः स्वश्रब्दस्य निष्ठाशब्दमामानाविकरण्यार**कोश्वितः । सा** निष्ठा तद्वनयनम्बसानमनिविकारस्येति ॥ ९८ ॥ स्मृतिम् ॥ ५९ ॥ (स्व०८)॥

इति सत्यापाडहिर्व्यकेशिश्रीतसृत्रे(धर्मस्त्रापरपर्याये)

सप्तविश्वत्रक्षे तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥

अस्मिन्ये स्मृतिरपि भवति-प्रागुपनयनात्कामचारवादभक्षहाति ॥५९॥(ख०८)॥

इति सत्याबाहहिरण्यकेशिधर्मसूत्रव्याख्यायां महादेवदीक्षितावरिचतायाः मुक्कबळायां वृत्ती सप्तविशामक्षे तृतीयः पटलः ॥ ६॥

शव बतुर्थः पटछः ।

भिक्षणे निमित्तमात्रार्थो विवाहो यहा माता पित्रोर्बुभूवा( र्वा )त्मभे(भै)वस्यभिष्छतश्चाईतश्च नियमविक्रोपे ॥ १ ॥

भिक्षणं यात्रवस्य । तत्राऽऽचार्यो निमित्तम् । बुभूषः(षी) पोषणेच्छा । स्वस्य व्याःचा दिश्रतीकारमिच्छतः । अहेतो विद्यावतोऽशिक्षात्रादी नियमे योग्यस्यार्थामाव-स्तक्कोषः ॥ १ ॥

तत्र गुणान्सभीह्य यथाशक्ति देयम् ॥ २ ॥

तत्रैबंभूते भिक्षणे यात्रमानानां श्रुतिवित्तात्वितान्तुणान्समीक्ष्य शक्त्यनुक्रपमवदयं देयम् । अदानेन प्रत्यवायात् । गौतमस्तु निमित्तान्तरमप्याह्—- गुर्वर्धनिवेदीविधाय वृत्तं क्षीणं यक्ष्यमाणाध्यनाध्यसंयोगवैधाजितेषु द्रन्यसंविभागो बहिवेदिमिक्षमाणेषु कृताः कमितरेषु १ इति । वैधाजितो विधाजिद्यागम्य कर्ता सर्वस्वदक्षिणः ॥ २ ॥

> इन्द्रियमीरवर्थस्य तु भिक्षणविनिषेत्रं न तदाः द्रियेत ॥ ३ ॥

इन्द्रियद्वाराऽऽस्मनः प्रीतिरिन्द्रियपीतिः । तामर्थयमानी यो भिक्षेत स्वक्षन्दनादि तन्मूरूयं वा । तस्य तद्धिरणं नियमेन दानम्य निमित्तं न भवति । तस्मान्न तदाद्विः येत । अन्नदानेऽपि न भत्यवायः । अन्नप्राप्त्यभावात् । विवाहो द्वि[ती]यो न निमित्तम् । तस्यां प्रथमायां प्रमेश्नाहिः (सं)पन्नायाम् । तदर्थमिदं वचनम् ॥ १ ॥

स्वकर्म प्राधाणस्याध्ययनमध्यापनं यक्को याजनं दानं प्रतिष्रदणं दायायं विस्रोध्यः ॥ ४ ॥ सर्ववर्णानां स्वधर्मानुष्ठानं( न ) इत्युक्तम् । ते स्वधर्मा उच्यन्ते । प्रशादिस्यो द्विय इति दायः । तमादत्त इति दायाः । तस्य मायो दावाणं दायस्वीकारः । क्षेत्रादिषु पतितानि मझरीभूतानि ननइच्युनानि वा ध(धा)न्यानि विकायदार्थः । तेषामुञ्जनमञ्ज्यालीभिनंसैर्वाऽऽदानं शिलोञ्छः । एतान्यप्यध्ययनादीन्यष्टी वाद्यानस्य स्वकर्म । तेषु यझदानाध्ययनानि न्निणि द्विज्ञातिसमानकर्तस्थानि नियम्यन्ते । इतरान्या(एय)र्थितया द्रव्यार्जनं( ने ) प्रमृत्तस्योपायान्तरानिवृत्त्यर्थान्युपदिश्यन्ते । अध्याप्यादिभिरेव द्रव्यमार्जयेक चौर्यादिभिनिति ॥ ४ ॥

### अन्यवापरिगृहीतम् ॥ ५ ॥

यश्चाष्यस्यत्केनाष्यपरिगृहीत ॥रण्यं मृत्यक्षत्यादि तेनापि भीवेदिति पकरणाङ्गस्यते । एतेन विभिन्यांक्यातः ॥ ९ ॥

> एनान्येव सचियस्याध्यापनयाजनमनिश्रहणानीः ति परिदः प्य दण्डयुद्धाधिकानि ॥ ६ ॥

एतान्येव क्षत्रियस्य स्वक्तमं , अध्यायनादीनि त्रीणि वर्जायत्वा दण्डछस्ययुद्धं वाधिकम् ॥ ६ ॥

> स्राज्यबद्देश्यस्य दण्डयुद्धवर्णं कृषिगोरस्र(६य)ः वणिज्याधिकम् ॥ ७॥

गवां रह्यं गोरक्यम् । भावे ण्यत् । विणिजे। भावे। विणिज्या क्रयविक्रयव्यवहारः । कुभीदं [च] । 'दुतविणिम्भ्या च ' इति यः ॥ ७ ॥

## ना[न]न्चानश्स्यिजं हणीते न पणपानम् ॥ ८ ॥

साङ्कस्य वेदस्याच्येता प्रवक्ता चानूचानः । ए(अ)ता**दश्चमृत्विनं न वृणीते । नाप्येः** तावद्देशमिति परिभाषा माष(रिभाष)माणम् ॥ ८ ॥

#### अयाज्योऽनधीयानः ॥ ९ ॥

अमधीतवेदं न याजचेत । तदानीमपेक्षितं मन्त्रं ययाशक्ति वाचवन् ॥ ९ ॥ क्षत्रियस्य युद्धं स्वकॉमेल्युक्तं तस्कथं कर्नस्यमिस्याहः—

> युद्धं नद्योगा यथोपायमुपदिश्वन्ति नथा प्रति पत्तच्यम् ॥ १० ॥

युद्धविषये तथा तथा प्रतिपत्तन्यं यथा तथोगा इत्युषायमुषदिश्चन्ति । तस्मिन्युद्धकः र्मिन युद्धशास्त्रे येषां येषामिषयोगाः ॥ १० ॥

# न्यस्तायुषमकीर्णकेश्वमाञ्जव्यिपराश्व(का)हत्तानामार्या वर्ष परिवासते ॥ ११ ॥

न्यस्तायुषस्यकायुषः। प्रकार्णकेशः केशानिष नियन्तुमसमः। प्राक्तिः कृताक्राविः । पराश्चनृत्तः पराकृमुखः । सर्व एते हीनाः । एतेषां युद्धे वषमार्थाः स(सं)गर्हते(न्ते) । परिगणनादन्येषां वधे न दोषः । तथा च गीतमः— 'न दोषो हिंसायामाहवे ' इति । न्यस्तायुषः प्रकार्णकेश इति केचित्पठन्ति सोऽपपाठः ॥ ११ ॥

शास्त्रेरियगतानामिन्द्रियदौर्यस्याद्विशतिष्याना । शास्ता निर्वेषमुपदिश्वेद्ययाकर्म यथोक्तम्॥१२॥

यथाशास्त्रं गर्भाघानादिभिः संस्कारैः संस्कृताः शास्त्रेरधिगता अधिकृतास्तेषामिन्दिः यदै।र्बरुयादिजितेन्द्रियतया विप्रतिपद्मानां स्वकर्मतश्च्युतानां निषिद्धेषु च प्रवृत्तानां शास्ता शासिताऽऽचार्यादिनिर्वेषं प्रायश्चित्तमुपदिश्चेत् । यथाकर्म कर्मानुरूपम् । यथोक्तं धर्मश्चास्त्रेषु ॥ १२ ॥

तस्य चेच्छास्त्रमतिमवर्तेरन् राजानं गमयेत् ॥ १३ ॥

तस्य चेच्छास्तं शासनमतिपवर्तेरस्रिनि(ति)वर्तेरन्(स) तत्र तिष्ठेयुः । स रामानं गम-चेत् । एकमसी करोतीति ॥ १२ ॥

राजा पुरोहितं धर्मार्थकुशलम् ॥ १४ ॥

स राजा धर्मशास्त्रेषु चार्थशास्त्रेषु च कुशलं पुरोहितं गमयेत् । विनीयतामसाः विति ॥ १४ ॥

स बाह्मणाभिवच्छेत् ॥ १५ ॥

स पुरोहितो बाह्मणाओदतिक्रमकारिणस्तानियच्छेत् । अनुक्रवेषु प्राथिक्षेत् नियु-

भय यदि तत्र ते न तिष्ठेयुस्तदा किं कर्तव्यमित्यत नाइ-

बस्रविशेषेण वधदास्यवर्ज नियमैक्पश्चोषवेत् ॥ १६ ॥

नियमस्ततस्तान्वन्धनोपवासाविभिरुपशोषयेत् । वश्रविशेषेण वश्रानुरूपम् । वधदास्य-वर्जम् । वधस्तादनादिः । वधं दास्यं च वर्जीयस्वा । सर्वमन्यद्वन्धनादिकं वश्रानुरूपं कारयेत् । यावते मन्येरंश्वरेम प्रायश्चित्तम् ॥ १६॥

एवं ब्राह्मजाविषयमुक्तामितरेष्वाह

इतरेवां वर्णानामामाणवियोगात् समवेस्य तेवां कर्माण दण्डाय प्रतिपद्येत ॥ १७॥ इतरेषां माझणस्यतिरिक्तानां राजा पुरोहितेनोक्तं दण्डं स्वयमेव प्रतिपद्येतः । तेषां कर्माणि समवेश्य तदमुख्यमापाणवियोगात् । अभिविधाबाकारः ॥ १७॥

न संदेहे दण्डं कुर्यात्॥ १८॥

अपराषसंदेहे राजा दण्डं न कुर्यात् ॥ १८ ॥ किंत---

सुविधितं कृत्वा दण्डं देवनक्षेत्रयो दण्डाय मतिपयेतः ।। १९ ॥ आ देवमक्षेत्रयः साक्षप्रश्नादिभिः शपयान्तैः सुविधितं यथा भवति तथा विधार्य निकट्य राजा दण्डाय प्रतिपद्येतीपक्षमेत् ॥ १९ ॥

एवं कुर्वतः फल्लगाह--

एवं वर्तपानी राजोभी छोकावभिजयति ॥२०॥

एवं पूर्वोक्तिन धर्मेण वर्तमानः । अत्र मनुः-

अदण्डचान्दण्डयन्सामा दण्डचाश्चैवाप्यदण्डयन् । अयशो महदाप्रोति पत्य स्वर्गात्प्रहीयते ॥ इति ॥ २० ॥

गच्छतां प्रतिगच्छतां मृदि(१) पथि च समवायं केन कम्मै पन्था देव इत्याह---

राज्ञः पन्था जाक्राणेनासमेस्य ॥ २१ ॥

राजा चाभिषिकः । म यदि ब्राह्मणेन समेतो न भवति तदा तस्य पस्या दातस्यः। क्षांत्रियैरप्यनाभिषिकैः । एतदर्थमेवेदं वचनम् । अन्यत्र वर्णज्यायमा वक्ष्यमाणेनैव सिद्धम् ॥ २१ ॥

समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पन्धाः ॥ २२ ॥

आपदि शिष्यमूतमाद्याणाविषयामिदम् । शिष्यभूतेन माद्याणेन समेल्य तस्यैव राज्ञा पन्या देव इति ॥ २२ ॥

> यानस्यान्धस्य भागाभानिहितस्याऽऽतुगस्य स्त्रिया इति सर्वेदीतन्यः॥ २३॥

इतिशब्दात्स्थिनग्बालकृशादिम्यसः ॥ २३ ॥

अशिष्टपतितमचोन्यचानां[मात्म]म्बस्त्ययनार्थेन दात्वव्यः ॥ २४ ॥ ( स० ९ ) । अशिष्टो मूर्कः । अन्ये प्रसिद्धाः । एतेषां सर्वेरेष नातीयेरुत्कृष्टेरपकृष्टेर्वर्णेश्च दातन्यः । आत्मस्वस्त्ययनमात्मत्राणम् । तेन प्रयोजनेन तद्धे न त्वष्टार्थमित्यर्थः । अत्र कीण्डिन्येन देशस्य पथः प्रमाणमुक्तम्— 'पद्मारत्नी रथपथश्चत्वारो हस्तिपथः । द्वै। क्षुद्रपशुमनुष्याणाम् ' इति ॥ २४ ॥ ( ख ० ९ ) ।

# धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ २५ ॥

धर्मचर्यया स्वधर्मानुष्ठानेन जघन्यो वर्णः शृद्धादिः पूर्व पूर्व वैश्यादिमापद्यते प्राप्तोति । जन्मपिरवर्तनेन शृद्धे वैश्यो जायते । तश्रापि स्वधर्मनिष्ठः क्षश्रियो जायते । तत्रापि स्वधर्मपरो ब्राह्मण इति । एवं क्षश्रियवैश्ययोरिष द्रष्टन्यम् ॥ २९ ॥

# अधर्भचर्यथा पूर्वो जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपारिष्टशौ ॥ २६ ॥

पूर्वेण गतम् । महापातकव्यतिरिक्ताधर्मानुष्ठानविषयमेतत् । महापातकेषु ' स्तेनोऽ• भिश्चस्तः ' इत्यादिना नीचनातिप्राप्तेरुक्तस्यात् ॥ २६ ॥

## धर्मभजासंपन्ने दारे नान्यां कुर्वीत ॥ २७ ॥

श्रीतेषु गार्छेषु स्मार्तेषु कर्मसु श्रद्धा शक्तिश्च धर्मसंपत्तिः । प्रजासंपत्तिः पुत्रवर् स्वम् । एवंभूते दारे सति नान्याम् । दार इति प्रकृतम् । अन्यामिति स्त्रीछिक्को निर्देशः । तत्रार्थाद्भार्यामिति गम्यते । नान्यां मार्यी कुर्वीत नोद्वर् हेत् ॥२७॥

### अन्यतराभावे कार्या प्रागम्न्याधेयातु ॥ २८ ॥

षर्मप्रज्ञयोरन्यतरामावे कार्योद्घाह्या । तत्रापि प्रागम्याधेयाज्ञोर्ध्वमाधानात् । एतर्स्थमेवेरं वचनम् । उमयसंपत्तौ [ न ] कार्येत्युक्तेऽन्यतरामावे कार्येत्यस्यांशस्य प्राप्तत्वात् । यदा चान्यतरामावऽपि कार्या तदा का शङ्कोमयामावे ॥ २८॥

कार्या प्रामम्याधेयादित्यत्र हेतु:---

# आपाने सनी कर्मभिः संबध्यते येषामेतदः इतम् ॥ २९॥

आधान सती विद्यमानकर्मभिः संपद्यतेऽभिक्तियते । कैः । येपामितिहोत्रादीः सदाधानमङ्गमुपकारकं तैः । आधानेऽत्र १ दारे सति १ इति वचनात् । सृते तस्मि गूर्ध्व चाऽऽधानात्सत्यामिषि पुत्रसंपत्तौ धर्मसंपत्त्यर्थं द्वारग्रहणं कर्तव्यमेव । तथः मनुः—

भार्यायै पूर्वमारिण्यै दस्वाऽम्रीनन्त्यकर्माणे । पुनर्दारिकियां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ इति ।

याज्ञवस्त्रयोऽपि-आहरेद्विभिवद्दारानमीकैवाविलम्बयन् ॥ इति ।

वाचिनिकेनैव (च )कारार्थेन युक्तः ऋषः । तेनैव तं न( तक्ष ) चोदनीयम् । यजमानः पूर्वमेवान्वारम्भणी[य]यासंस्कृतो न तस्यायं मंस्कारः पुनरापादायिद्धं शक्यः । भार्या च पूर्वमेव संस्कृता न तस्यां( स्या ) दर्शपूर्णमाभादिष्वशिकारः । स कथं तया तैर्यष्टुमईतीत्यन्वारम्भणीयाजन्यस्य संस्कारो च छोषपरः । यान(स्य)स्वारम्भणीयानाः (म)पेक्षतं(न्ते) स्य(स्मा)र्वानि गःक्काणि तैरिकारस्तस्य अध्यावरुद्धः ।

नन् च प्रागण्यम्त्याधानात्कमंभिः संबध्यतं गार्ध्वस्तम्मा ( क्षेः स्मा )तैश्व तत्किः मुच्यते, आधान हि सती कमंभिः संबध्यतं इति । सत्यम् । तस्मादेव हेतुनिर्देशाः दवसीयते प्रागाधानात्मत्यामपि धर्ममंपत्तौ प्रजामंपत्तौ च रागान्धस्य कदाचिद्दार-प्रहणे नातीव दोष इति । अप यस्याऽऽहिताग्नेभायां मत्येव कमंभु श्रह्माना शक्ता वा न भवति पुत्राश्च मृता अनुत्यत्ना वा तस्य कयम् । परेषां युक्तो धर्मप्रतामंपश्च इति कर्मभिः संबध्यतं इति च तदा कर्तव्यो विवाहः । भरद्वानम्बध्याप्ययमेव विषयः । अय यद्याहिताग्निरक्तियां कुर्वीत यदशिन्नो त्येष्टेशिकाः संपर्वेग्वरतस्य पुनरम्यापेयं कुर्वितित्याद्दमस्थ्यः । पुनराध्यमित्याङेखनः । पुनराधानमेव कृर्योदित्यो हुर्छोमिन्। ति ॥ २९ ॥

## मगोत्राय दृहितरं न शयच्छेत् ॥ ३० ॥

कन्यागोत्रमेव गोत्रमस्य तस्मै कन्या न देशा । (यथा) हारीताय हारीती वातस्यार यनाय वातस्यायनीत्यादि ॥ ६० ॥

#### मातुश्र योनिसंबन्धेभ्यः । ३१॥

मातुश्च योनिमंबन्धा ये कन्याया मातुलादय । चकारात्परेडप्येवं (पितृरप्येवम्) । तेम्यो न देया कन्या । अत्र मनुः---

> अस्पिण्डा च या मातुरमगोत्रा च या पितः । सा प्रशस्ता द्विभातीना दारकर्मणि मैथुने ॥ स्नात्वा समुद्धत्रेक्त्वत्यां स्वणी उक्षणान्विताम् । यवीयसी स्नातृमनीमसगोत्रां प्रयस्ततः ॥ मातुः सगोत्रासप्यके नेच्छन्त्युद्वाहकर्माणि ।

जनमनाम्नोरविज्ञाने उद्वहेदविशक्कितः ॥ मातः सिषण्डा यत्नेन वर्जनीया द्विजातिमिः ॥ इति ।

गौतमः--असमानप्रवरेर्विवाह ऊर्ध्व सप्तमारिपतृबम्धुम्यः '। बसिष्ठः--महस्थो विनीतकोषहर्षो गुरुणाऽनुज्ञातः स्नात्वाऽसमानार्पेयाममृष्टमैघुनामव[र]वयसी सद्धी भागी विन्देत पश्चमी मातुबन्धुम्यः सप्तमी पितृबन्धुम्यः इति । हारीतः---।च(श्वि)भी कुछु(छछु)दरी यक्ष्मामझ (यान्य)स्पायुरनार्षेयमझसमानार्षेयामित्येतानि, भपतितान्यपि कुछानि वर्जनीयानि मवन्ति । कुछानुरूपाः प्रभा भवन्तीस्यादितः षं(ष)डमझा(यार्झ)यत्वादनार्षेयमवेदत्वादबाह्यमेककुलत्वात्समानार्षेयमिति । तस्मात्सम्र पितृतः परीक्ष्य पद्म मातृतो निम्नकामश्रेष्ठां भ्रातृमती मार्यो विन्देत । पैठीनसिः— असमानार्षेयां [कन्यां वरयेत् ] । पश्च मातृतः परिहरेत्सम्र पितृत इति । श्रीन्मातृतः पश्च वितृतो वा । याज्ञवस्वयः-

> अविष्ठुतन्नहाचर्यो उक्षण्यां स्नियमुद्रहेत् । अनन्यपृर्विकां कान्तामसमानार्वगोत्रनाम् ॥ पश्चमात्मश्वमाद्ध्वे मातृतः पितृतस्तथा ॥

विष्णुः--असगोत्रायमसमानवप्ररां विन्देत मातृतः पश्चमारिपतृतः सष्ठमात् ।

नारदः --स(आ)सष्ठमात्पश्चमाच बन्धुम्यः पितृमातृतः । अविवाद्याः सगोत्राः स्युः समानप्रवरास्तथा ॥

कातातवः-परिणीय सगोत्रां तु समानप्रवरामय । कृत्वा तस्याः समुरसर्गमतिकृच्छ्रं विशोधनम् ॥ मासुछस्य सुतामृदा(द्वा) मातृगोत्रां तथैव च । समानप्रवरां चैव द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥

मनुः -- पैतृष्वसेथी भगिनी स्वस्तीयां मातुरेव तु । मातुश्च भ्रातृसंबन्धा(तुस्तनयां) मत्वा बान्द्राय गं बसेत् ॥ एतास्त्रिय(स्तिस्र)स्तु भावीर्थे नोपयच्छेतु बुद्धिमान् । द्वितीये(ज्ञातिस्वे)नानुषेयास्ताः पतन्ति(ति) स्वयंघन(क्रुपयज्ञघः) ॥

सगोत्रां चेदुपथच्छेदमत्या मातृबदेतां विमुयात् । सगोत्रां च गत्वा चान्ह मुपिद्देशेत् । अते पश्निष्ठिजे(ते) बाबाद्यणी त्यजेत् । मातृबद्धगिनीवद्धमें न कार्यप (१) इति विज्ञायते । अथ संपातेऽविवाहः । तम्यायं (१) वर्जयेत् । यनस्य तु प्रमाणं हि कर्तन्यम् । मानन्यो हि प्रजा इति च विज्ञायते ।

# ४ परकः महादेवदीकितविरवितोक्तवसास्यासमैतव् I

गोत्रावां तु सहस्त्राणि प्रयुतान्यर्षुदानि च । एतेन ५ (ऊनपश्चाश)दंवेषां पवरा ऋषिदर्शनात् ॥ एक एव ऋषिर्यावन्यवरेष्वनुवर्तने । तावरसमानगोत्रत्वमन्यत्राक्षिरमा भगोः ॥ इति ।

सुमन्दुः— ' पितृपत्न्यः सर्वा मातरः । तत्र्द्धातरो माठुष्ठाः । तस्सुता माठुकसुताः । तस्मात्ता नोषगन्तन्या इति ॥ ३१ ॥

कन्यादानपसङ्गाद्विवाहभेदमाह-

बन्धुत्रीलभुतारोग्याणि मुद्ध्या मणां सहस्यकः मेभ्यः मतिपादयेष्ट्रात्मे विवाहे शक्तिविषयेणाळं-कृत्य दद्यात् ॥ ३२ ॥

आझण। सृष्टे। आझ: । तिन्यन्विवाहे वरम्य बन्ध्वादीन्युर्ध्वा परीक्ष्य प्रभां दुहितरं सहस्वकर्मम्य: सहकर्तव्यानि यानि कर्माणि तेम्यः तानि कर्तुं प्रतिपादकेत्। शिक्तिविषयेण विभक्तिविषयेण । विभक्तिप्रक्षपकोऽयं निपातः । यथाशक्ति तस्यार्थे द्रष्टन्यः । वथाशक्त्यवर्कुत्य द्यादित्येष आझो विवाहः । प्रभासहस्वकर्मम्य इति पाठे प्रभार्थे सहस्वकर्मार्थे चेति ॥ ३२ ॥

आर्थे दुहितृमते भिधुनी गावी देयी ॥ ३३ ॥ ऋषिभिर्देष्टविवाहे भिधुनी गावी देयी । स्त्रीगवी पुंगवश्च दुहितृमते भिधुनी देयी । एव आर्थे विवाह: ॥ ३३ ॥

दैवे यक्कतन्त्र ऋत्विजे मितपाटयेत् ॥ ३४॥ देवैद्देष्टिषिवाहे यज्ञतन्त्रे वितत ऋत्विजे कर्मकुर्वते कन्यां द्यात् । एव दैवो विवाहः ॥ ३४॥

विव: कावान्सांवर्तेते स गान्धर्वः ॥ ३५॥

यत्र कन्यावरी मिथो रहिंस कामाद्रागात्परम्परं सांवर्तेते मिथुनी भवतः स गान्धवे विवाहः । समो दीर्बः पूर्ववत् । पु( अ )त्र संयोगादुत्तरकाछं विवाहसंस्कारः कर्तव्वः ॥ ३९ ॥

यथाक्रक्ति द्रव्याणि दस्ता बहेरत्य आसुरः ॥ ३६ ॥ यत्र विवाहे क्रम्यावते यथाशक्ति द्रव्याणि दस्ता बहेरत्वत्र्यां स आसुरो विवाहः । ' वित्तेनाऽऽनितः[ स्त्री ] मना( ता )मासुरः ' इति गौतमः । कन्यायै गृहक्षेत्रादिदानेन विवाहो नाऽऽसुरः ॥ ९९ ॥

## दुहितुमतः शोथियत्व। वहेरन्स राक्षसः ॥ ३७ ॥

प्रमध्य यत्र बहेरन्स रक्षिमो विवाहः । 'हत्वा मित्त्वा च कीर्षाणि रुद्ती रुद्द्वचो हरेत्म राक्षमः ' इत्याश्वलायनः । अत्रापि विवाहसंस्कारः । द्वी चापरी विवाही शास्त्रान्तरेषृक्ती । तत्राऽऽश्वनायनः 'सह धर्म चरत इ( मि )ति प्राजापत्यः । सुष्ठानां सुष्ठा प्रमत्तानां( प्रमत्तां ) वाऽऽहरेत्स पैशाचः 'इति । ताविह प्रथक्नोक्ती । ब्राह्मराक्षसयोरन्तर्भावात् ॥ ३७ ॥

तेषां त्रय आधाः प्रशस्ताः ॥ ३८ ॥

तेषां विवाहानां मध्य आद्यास्त्रयो ब्रह्मार्षदैवाः प्रशस्ताः । तत्रापि विशेषमाहाऽऽप-स्तम्बः--पूर्वः पूर्वोऽतिद्योन प्रशस्त इति ॥ ६८ ॥

यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ताः मजा भवन्ति ॥ ३९॥ प्रशस्ते विवाहे लाताः प्रजाः प्रशस्ता भवन्ति । निन्दिते निन्दिताः । अत्र मनुः—

म् मादिषु विवाहेषु चतुर्वेवासुपूर्वशः ।

महावर्षितः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥

रूपसत्त्वगुणोपेता घनवन्तो यशस्त्रिनः ।

पर्याष्ठमोगा धार्मेष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥

इतरेषु च जायन्ते नृशंसानृतवादिनः ।

तनया दुर्विवाहेषु महाधर्मजुगुन्सिताः ॥ इति ।

पात्रापत्येन सह ब्राह्माद्याश्चस्यारः [ब्राह्मणस्य] । गान्धर्वराक्षसौ क्षाञ्चयस्य । आसुरस्तु वैदयद्भृद्रयोः । पैद्याची न कस्यचिदिति ॥ ६९ ॥

उत्पाद्यितुरपि फलमाह-

पुत्रेण क्रोकाञ्जयाते पीत्रेणायतं सूतेऽय पुत्रस्य पीत्रेण मामोति त्रध्नस्य विष्टपं दीहित्रस्तत्मति सुज्जति यत्मासं महद्रयम् ॥ ४० ॥

छोकान्म्रादीस्रीन् । असतं महर्खोकः । बध्नस्य विष्ठपं जनकोकादि । सांसारिकं महद्भयं यस्तद्दुहितृपुत्रो नाशयति । स्पष्टमन्यत् । ४०॥

## **४** पठछः ] महादेवदीक्षितविर्वितीक्क्वकाम्यास्यास्येतम् ।

त्राह्मदेवास्त्वधिकाारिणः पाणिवृदं त्राह्मजेन नामोत्तिः नमभितिष्ठते ॥ ४१ ॥

बाह्मणस्य पाणि[ना स]म्दः,मुपछिष्ठं संमृष्टं ना प्रदेशमधोसितं नामितिष्ठेत्। प्रोक्ष्येनाधितिष्ठते(छेत्) ॥ ४१ ॥

अभिजासाणं चान्तरेण नातिकामेत्॥ ४२ ॥ अप्रेजीसणस्य च मध्येन गच्छेत्॥ ४२ ॥

अनुद्वाप्य वाजितकामेत् ॥ ४३ ॥

स्पष्टम् ॥ ४३ ॥

बाह्मणार्थन ॥ ४४ ॥

अग्निमध्ये नक्ष्तिकामेत् । अग्नेर्बोद्धाणस्य मध्य इत्यर्ष ॥ ४४ ॥ अग्निमप्रस्य न युगपद्धारयेत् ॥ ४५ ॥

अग्निमुद्कं च न युगपद्धारयेत् ॥ ४५ ॥

अग्रीनार संनिवापं च वर्त्रयेत् ॥ ४६ ॥

प्रयमिषस्यितानामकानामेकत्र समावपनं न कुर्यात् । अग्नाविप्नं न सिपेदिः त्यभ्ये ॥ ४ ६ ॥

अवचनात् ॥ ४७ ॥

विना वचनम् । वचने सित तु कुर्यात ॥ ४० ॥ प्रतिमुखभिन्नाहियमांणं नाप्रतिष्ठितं भूमी पद-क्षिणी कर्रात ॥ ४८ ॥

यदाम्ब(डम्य) गच्छतः प्रतिमुखमाग्निगाह्नियते तदा न तं प्रदक्षिणी कृर्यात् । स चेद्भमी प्रतिष्टितो न भवति । प्रतिष्टिते त्वश्नी प्रदक्षिणी कुर्यात् ॥ ४८ ॥

पृष्ठतश्चाऽऽत्मनः पाणी न सःश्केषयेत् ॥ ४९ ॥

न्वे पृष्ठभागे स्वपाणिद्वयं न संश्रेषयेत् । न बग्नीयान्स्वयम् ॥ ४९ ॥

सूर्याञ्युदिनोऽहनि नाश्चीयाद्वाग्यनोऽह स्तिष्ठेत् ॥ '५० ॥

सूर्योदयकाले मुष्ठम्सत्र दिवा नार्कायात् । अवयमो दिवा च स्यात् । रात्रावेषाः क्षीयादिन्यर्थः । मुष्ठे यस्मिनस्तमेति मुष्ठे यस्मिनुदेति च । अंशुमानभिनिर्मुक्तोऽम्युद्धितश्च यथाक्रमम् । इत्यमरः ॥ ५ • ॥ सूर्याभिनिञ्चको नांश्रन्याग्यत आसीत नांश्र्व उदक्षमुषस्पृत्य वाचं विस्रजेत् ॥ ५१ ॥

सूर्याभिनिम्नुको नाक्षन्, अमुझ्तानस्तूर्व्णीमूतो रात्रि सर्वामासीत । अथापरेद्युः प्रातः स्नास्या वाचं विद्यनेत् । अयमस्य निर्वेषः ॥ ९१ ॥

मा तमितोः पाणमायच्छेदित्येके । ५२ ॥

यावदङ्कानां म्ळानिर्मवति नावत्प्राणमायच्छेत्प्राणवायुमाकृष्य भारयेत् । प्राणायामं कुर्यादित्येके मन्यन्ते । शक्यप(क्ल्यपे)क्षो विकल्पः । अत्र मनुः—

सन्याद्धतिकां समणवां गायत्री शिरसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः [ पाणायामः ] स उच्यते ॥ इति ।

एक्पार्कतेयेद्यावद्ग्छानिः ॥ ५२ ॥

स्बर्भ या पापकं हड्डा ॥ ५३ ॥

पापकः स्वप्नो दुःस्वप्नः । मर्कटास्कन्दनादिः । तं स्थ्रा ॥ ९६ ॥

अर्थ वा सिसायिष्यन्। ५४॥

अर्थः प्रयोजनम् । तं दृष्टमदृष्टं च वा साधयितुमिच्छन् ॥ ९४ ॥

नियमातिक्रमे चान्यस्मित् ॥ ५५ ॥

मियमानामुदङ्मुखो मूत्रं कुर्यादित्येवमादीनां न्यातिक्रमे बाऽऽ तमितोः प्राणमायच्छे-दिति सर्वशेषः ॥ ९९ ॥

दोषफलसक्त्राये न तन्कर्तव्यव् ॥ ५६ ॥

यस्मिन्कमेणि कृते पक्षे दोषफलं संगृद्धते न तस्कुर्यात् । यथाऽसहाये देश एका-किनो गमनमिति ॥ ५६ ॥

एवमध्यायानध्यायस ५ श्रुये ॥ ५७॥

इस्युपसमस्तमप्यपेक्षते । अध्यायोऽनध्याय इति संशये न तत्कर्तन्यमिति । • वन(नु)स्तनितामित्याद्यदाहरणम् । पूर्वस्यायं प्रपद्यः ॥ ९७ ॥

१ ' अनःयाम् ' इति क. पुस्तके पाठः ।

न सध्यये मस्यक्षवद्युयात् ॥ ५८ ॥

संश्वे(यि)तमर्थमात्मनोऽज्ञानपरिहाराय प्रत्यक्षविश्वितवत्र मृवात् ॥ ५८ ॥

अभिनिञ्जकाम्युदितङ्कनस्ती(सि)या(इवा) १दब्र(ब्रे)दि-विषुदिविषुपतिपर्यादितपरष्टिपरिवेषुपरिविषु(चि)परि-विविदानेषु बोचरोचरास्मश्रद्धाविकरनिर्वेषो गरी-यान् ॥ ५९ ॥

आदिती(ती) द्वी गती। कुनली कृष्णनलः । इयावा दन्ता यस्य द्यावदन् । विवर्णदन्तः । विभावा द्यावारोकास्याम् १ इति दन्नादेशः । तस्यान्तकोपद्रकान्दसः । ज्येष्ठायामः रू(नू)दायां पूर्व (कनीय)स्या बोदा, अम्(म)दिविषुः । पश्चादिनरस्या बोदा । दिविषुः वितः । ज्येष्ठेऽकृताधाने कृताधानः किन्छः पर्याधाता ज्येष्ठः पर्याहितः । ज्येष्ठेऽकृतिभोः स्यागे कृतभोषयागः किन्छः पर्यष्ठा(ष्टा) । ज्येष्ठः परीष्टः । अकृतविवाहे ज्येष्ठे कृतविवाहः किन्छः परिवेत्तिः । ज्येष्ठमार्यायामुपग (य) च्छमानः विशिवत्ततः । यस्मिनगृहीतमागे वा किन्छे(ष्ठा) भागं गृह्णाति स ज्येष्ठः परिविविद् । न क्कारे। विदानपर्याधातृप्रभृतीना समुख्यार्थः । एतेष्वभिनिष्णुकादिषु योऽयमु (उ) त्तरस्ताभं स्तिस्नन् द्वादश्चमातादिमान्यादि (सादिर) द्वाक्करनिर्वेषो यः पूर्वमुक्तन्तत्र । गरीयागारीः वास्मवाति । पूर्वत्र पूर्वत्र कृत्रीयान् अभिनिष्णुकाम्युदितयोरनन्तरोक्तं प्रायभित्तद्वयमपि विकर्षेन मवति ॥ ६९ ॥

तम क्षिक्षं चित्स्वोद्धार्यभित्येके ॥ ६० ॥ ( सः १०) ॥ इति सत्यानाहाहेरण्यकेश्विभौतसूत्रे (धर्मसूत्रापरपर्याये) सप्तविश्वत्रक्षे चतुर्यः पटलः ॥ ४ ॥

यस्मिन्कीनस्यादिके छिक्के यरप्रायाश्चित्तमुक्तं तश्वरिखा तस्कीनस्यादिकं छिक्कमुद्धरे-दित्वेके मन्यन्ते । अन्यत्र दाराग्निम्य इति स्मृत्यन्तरम् ॥ ६०॥ (ख० १०)॥

इति सत्याबाडाहरण्यकेशिषर्ममूत्रन्यास्यायां महादेवदीक्षितविरवितायाः मुज्जवलायां वृत्ती सप्तविशाप्रश्ले बतुर्थः पटलः ॥ ९ ॥

#### अथ पद्ममः पटलः ।

सह देवमनुष्या अस्मिक्षांके प(पू)रा वभृतुरथ देवाः कर्मभिर्दिवं जंग्मुग्हीयन्त मनुष्यास्तेषां कर्माणि तथांऽऽरभन्ते सह देवैर्मकाणा चामुष्पिः होंके भवन्त्ययैतन्तनुः श्राद्धशब्दं कर्म मोवाच ॥ १॥

तत्र श्राद्धविधित्समानस्य परोचनार्थमयमर्थवादः - पुरा किल देवाश्च मनुष्याश्चामुाष्ट्रमन्नेव लोके परा (सह) बभूवुः । अय त्तं)सह सा(मा)[व]मसहसाना देवाः कर्मभिः
श्रीतिगां हीः स्मार्तश्च यथावदनुष्टिनेर्दिवं जम्मुः । मनुष्यास्तु तथा कर्तुमसमर्था अहीयन्त
हीना अभवन् । इहैव लोके स्थिताः । एवं कर्मणां सामध्यम् । अत इदानीमपि तेषां मनुप्याणा मध्ये ये तथा कर्माण्यारयन्ते वृर्वन्ति यथाऽऽरमन्ते(त) देवास्ते(ते) देवेर्ज्ञसणा च
सहामुष्पिल्लोके भवन्ति । अयेवं हीनान्मनुष्यान्दद्धा मनुर्ववस्वतः श्राद्धन्यद्धा श्राद्धन्यात्रव्यान्द्रश्च सनुर्ववस्वतः श्राद्धन्य श्राद्धन्यमिति शब्दज्ञात(ब्द्चमान)मेनस्कर्म प्रोचाच ॥ १ ॥

किमर्थम्-

#### प्रजानिःश्रेयसा च ॥ २ ॥

तादर्श्य एवा चतुर्था । प्रजानां निःश्रेयसार्थम् । निःश्रेयसा चिति च्छान्द्सो यकारस्य चकारः । अपर आह—छान्दसो । छिङ्कच्यत्ययः । प्रजा निःश्रेयसा चास्य स्वकर्मणः फछति ॥ २ ॥

#### तत्र पितरो देवता बाह्मणस्त्वाहवनीयार्थे ॥ ३ ॥

तत्र श्राद्धशब्दे कर्माण पितरः पितृ पितामहम् पितामहा देवताः । बाह्मणस्तु मुझान आहवनीयकृत्ये वेदितव्यः । त्रीणि श्राद्धे करणानि । होमो बाह्मणमोत्रनं पिण्डदानं चेति । तत्र भोजने प्रधानत्वरूयापनार्थोऽयमर्थवादः ॥ ३ ॥

#### मासिभाद्धमप्रपक्षस्योत्तमेऽहनि ॥ ४ ॥

कर्तन्वभिति शेषः । अकरणे पत्यवायश्रवणाभिस्यम् । उत्तमेऽहन्यमावास्यायाम् । स्पष्टमाहाऽऽपस्तम्बः----'मासि मासि कार्यम् ' । तदिदं कर्म मासे मासे कर्तन्यम् । बीप्सावचनाद्यावज्जीवकोऽम्यास इति च न्यारूयातम् ॥ ४ ॥

अपराइणः श्रेयान् ॥ ५॥

अपरपक्षस्येत्यनुवर्तते । अपरपक्षस्य यान्यहानि तेष्वपराह्वः प्रशस्तः ॥ ६ । तथाऽपरपक्षस्य जघन्यान्यहानि ॥ ६ ॥

तथै(स्यै)व पक्षस्य बान्वहानि पश्चदश तेवां यथोत्तरं श्रेयस्त्वम् ॥ 🕻 ॥

सर्वेष्वरःमु कृष्णपक्षस्य क्रियमाणे वितृत्वीणाति कर्तुस्तु कालाभिनियमात्फलाविश्वेषः॥ ७॥

गृह्येऽपरपक्षस्य वाऽयुक्ष्वहस्त्वि(स्ति)ति विहितस्य नार्थवाद इति कृत्वाऽयुजानि विषमाणीति न्यायक्षते केचित् । नैतानि फछानि प्रयोगान्तरस्वात् ॥ ७ ॥

कोऽसाबित्याह—

मथमें इसि खीपायमपत्ये जायते ॥ ८॥

यः प्रतिपदि नियमेन श्राद्धं करोति तस्यापत्ये प्रजासंताने स्त्रीपायं जायेत्। प्रायेण स्त्रियो नायन्ते ॥ ८ ॥

द्वितीयेऽस्तेनाः ॥ ९ ॥

अबोराः पुत्रा जायन्ते ॥ ९ ॥

त्तीये क्षद्रवज्ञमान ॥ १०॥

क्षुद्राः पश्चत्रोऽनादयन्तद्वान्कर्ना भवति ॥ ९० ॥

चतुर्थे बद्धवर्वमिनः ॥ ११ ॥

पुत्रा ब्रह्मवर्षभिनः । वताध्ययनभंपधिर्बन्धवर्षमम् । आपम्तम्बम्तुः विपरीतं फलः माहः — तृतीये ब्रह्मवर्षभिनश्चनुर्थे क्षुद्रपद्ममानिति । उत्तरत्राप्येकवयनेषु कर्तुर्वा(दे।) द्रष्टन्यः ॥ ११ ॥

पश्चमे पुनारंसो बह्वपत्यो भव्यापत्यो न चा[भ]पत्यः मनीयते ॥ १२ ॥

पुनांस एव भवन्ति बहबध । भन्या रूपिनैषा भवति । न चानपन्यः प्रमीयते । जीवन्स्वेत पुत्रेषु स(संनि)हितेषु च स्वयं ज्ञियते । न तेषु सृतेषु नापि देशान्तरगतेषु नापि स्वयं देशान्तरगत इति ॥ १२ ॥

ष्प्रेऽध्वश्वीलोऽसश्चीलयः ॥ १३ ॥

अध्वरीष्ठः पान्यः । र्किततः(कितवः) अक्षशीलः ॥ १३ ॥

सप्तेष कर्षे राद्धिः ॥ १४ ॥

कर्ष: कृषि: । राद्धिः मिद्धिः ॥ १४॥

अष्टमे पुष्टिः ॥ १५ ॥

स्पष्टम् ॥ १५ ॥

नवम एकखुराः ॥ १६ ॥

मधादयः ॥ १६ ॥

दश्रमे व्यवहारे राद्धिः ॥ १७ ॥

व्यवहारो वाणिवयं व्यवहारशास्त्रपरिकानम् ॥ १७ ॥

एकादश्चे कृष्णायसं त्रपुसीसम् ॥ १८॥

कृष्णायसं कृष्णमयः । त्रपुत्तीसे छोहविशेषी ॥ १८ ॥

द्दादश्चे पञ्चमान् ॥ १९ ॥

द्वाद्दयां बहवः पदावो मवन्ति ॥ १९ ॥

त्रयोदन्ने पुनांसो बह्वपत्यो[बहुमित्रो] दर्न्ननीयाः पत्यो युवमारिणस्तु भवन्ति ॥ २० ॥

त्रयोदस्यां बहवः पुत्रा मित्राणि च भवन्ति । अपत्यानि च दर्शनीयानि । किंतु ते पुत्रा युवमारिणो भवन्ति युवान एव स्त्रियन्ते । अयुवमार(रि)ण इत्यन्ये । युक्तं चैतन् ॥ २०॥

चतुर्दश्र आयुषे राद्धिः ॥ २१ ॥

संप्रामे जयः ॥ २१ ॥

पश्चदशे पुष्टिः ॥ २२ ॥

स्पष्टम् ॥ १२ ॥

तत्र द्रव्याणि तिस्रमाष(षा) द्रीहियदा आयो मूस्रफस्नानि ष ॥ २३ ॥ तत्र श्राद्धे तिस्नादिद्रव्याणि यथायथमवडयमुपयोज्यानि तेषु फलविशेषे(षो) मासणे नाऽऽह—

> प्तानि मासर मीणान्त पितृलोके विद्वायते स्नेह्वति स्वेवाके तीव्रतरा पितृलां तृष्ठिर्द्रायीयारसं च कालम् ।

यहा तहाऽतं भवत स्नेहवति तु तस्मिनाज्यादिभिरुवासिकं(के) पितृणां तीनतरा प्रीतिर्भवति । स(सा) च द्राचीयांसं काल्यननुवर्तते ॥ २३॥

तथा धर्माहतेन द्रव्येण तीर्थे प्रतिपन्नेन ॥ २४ ॥ धर्मार्कितं यद्द्रव्यं पात्रे च प्रतिपादितं तेनापि पूर्वोका प्रीतिः ॥ २४ ॥

संबत्सरं गब्येन मारसेन त्रीतिः ॥२५॥

गन्येन मांसेन पितृणां संबरसरं धीतिर्मवति ॥ २९ ॥

भृवारसमितो माहिनेन ॥ २६ ॥

माहिवेण मांसेन, इतः संवरसराद्भ्यांसं बहुतरं कार्छ गीतिर्थवति ॥ २६ ॥

प्तेन ब्राम्याणां पश्चनां मार्थसं मेध्यं व्याख्यातम् ॥ २७ ॥ एतेन माहिकेण गम्येन च मांसेनान्येवामि ग्राम्याणामत्रादीनां मीसं मेध्यं व्याख्यातं पितृणां गीतिकरमिति । मेध्यप्रहणं प्रतिविद्धानां ग्रहणं मा भूदिति ॥ २७ ॥

सद्गोपस्वरणे सद्गमा १सेनाऽऽनन्त्यं कालम् ॥ २८ ॥ सद्गपमीपस्तरणेना( प्या )सनेषूपविष्टेन्यो दत्तेन सह्गमासेनानन्तं काछं वितृषां तृग्विर्मपति । स्वार्षे व्यव् ॥ २८ ॥

तथा श्वतवर्छभैरस्यस्य मार्सन॥ २९॥ श्वतवर्ष्णिंदुशक्को( स्को ) रोहितास्यः ॥ २९॥ तथा वाश्रीणसस्य ॥ ३०॥

स्याख्यातो वार्धाणसः । तस्य मांसेनाऽऽनन्तयं कालं प्रीतिः ॥ ६० ॥
एतेनाऽऽरण्यानां पश्चनां (स्व० ११ ) मेध्यं
मार्श्सं स्याख्यातम् ॥ ३१ ॥
गतमेतत् ॥ ३१ ॥ (स० ११ )।

मयतः मसज्यनाः छष्टो भोजयेद्वाद्यणान्त्रद्याः विदो योनिगोत्रमन्त्रान्तेवास्यसंबन्धान् ॥ ३२ ॥

प्रयतः स्नानादिना शुद्धः । प्रसम्भना अन्याकुछिषितः । सृष्ट उत्साहवाम् । सृष्ट-बेद्वाद्यानविषेऽहत्वा धीतिदर्शनात् । 'वृत्तिसर्गतायनेषु कमः ' इत्यत्र सर्ग उत्साहः । एवंभूतो बाद्यानान्नोनवेत् । कीहन्नः । बद्धविदो योग्यादिभिरसंवन्धान् । योनिसंवन्धाः मातुष्ठादयः । गोत्रसंवन्धाः सगोत्रादयः । मन्त्रसंवन्धाः ऋत्विग्याज्याध्वर्थाद्यो दिमन्माप्रयाक्ष । अन्तेवास्य( सि )संवन्धाः शिष्याक्षाऽऽवार्याक्ष ॥ ३२ ॥

नार्थावेस्रो भोजयेत् ॥ ३३ ॥

द्रव्यायपेक्षया न मोननीयः ॥ १३ ॥

गुजहान्यां तु परेषा र समुदेतः सोदयों अपि भोजयितन्यः ॥३४॥ यदि परेज्ञोत्रसंबन्धा वृत्तादिगुजहीना एवं रूप्यन्ते तदा समुदेतो वृत्तादिनिर्भुकः सोदयों अपि भोमायितन्यः । किमन्ये मातुस्रादय इत्यपिशन्दार्थः ॥ ६४ ॥ यतेनान्तेवासिनो व्याख्याताः ॥ ३५ ॥

एतेन सोद्वेनान्तेनासिनो बहुवनननिर्देशायोज्यादिर्भवन्यो(पा) व्याख्यातः(ताः)। अन्वेनामकाने समुदेता मोनयितन्या इति । अत्र मनुः—

९ (पा॰ पू॰ १।३।३४)।

एव वै प्रथमः करूपः प्रदाने हृज्यकव्ययोः । अनुकरूपस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्धिरनुष्ठितः ॥ मातामहं मातुष्ठं च स्वस्त्रीयं श्वजुरं गुरुम् । दौहित्रं विद्वति बन्धुमृत्विग्याज्यौ च मोजयेत् ॥ इति ॥ ३५ ॥

अथाप्यदाहरन्ति ॥ ३६ ॥

संगन्धिनो न मोज्या इस्यस्मिन्नर्थे धर्मज्ञा वचनमुदाहरन्ति ॥ ३६ ॥

संभोजनी नाम पिश्वाचिभिक्षा मैपा पितृन् गच्छति नोत देवान् । इतैव सा चरति सीणपुण्या श्वास्तानतरे गौरिव नष्टवत्सा ॥३७॥

परस्परं मुखतेऽस्यामिति संमोजनी । अधिकरणे स्युट् । नामेदमस्याः पिशाचिम, क्षायाः । सा न पितृन्गच्छति । नापि देवान्गच्छति । किंतु क्षीणपुण्या परछोकप्रयोक अमरहिता सती, इहैव छोके चरति । मृतवत्सा गौर्गृहाम्यन्तर एव चरति न बहिर्गच्छति ॥ ३ ॥।

तद्व्याचष्टे--

**१हैव संभुज्जती दक्षिणा कुलाकुले**( लं ) विनश्यतीति ॥ ३८ ॥

संमुखती परस्परमोजनस्य निभित्तभूता दक्षिणा आद्धदानिकया गृहाद्गहं गत्वेहैव छोके नश्यतीत्यर्थ इति ॥ ३८॥

बहुवृ ग्रुस्यगुणेवृवस्थितपु कः वरिम्राह्मः---

तुरुपगुणेषु षयोत्रदः श्रेयान्द्रव्यक्तश्रश्रेष्मन् ॥ ३९ ॥

यो वयोकृद्धः स ताबद्धाद्धः । तत्रापि यो द्रव्यकृता ईन्साँकृष्ममानश्च भवति स प्राद्धः । यद्वा वयोवृद्धो प्राद्धोऽद्रव्यकृत्रोऽपि द्रव्यकृत्रोऽप्यवृद्धोऽपीति । द्वयोन्तु समवाये यथारुवीति ॥ ३९॥

## पूर्वेद्युर्निवेदनम् ॥ ४० ॥

श्राद्धदिनात्प्रेंगुरेव माह्मणेम्यो निवेदितन्यं श्वः श्राद्धं भविता। तत्र भवताऽऽहवनी-यार्चे प्रसादः कर्तेन्य इति ॥ ४० ॥

### अपरेखुर्द्वितीयमामन्त्रणम् ॥ ४१ ॥

अपरेषुः श्राद्धदिने दितीयमामन्त्रणं निवेदनं कर्तस्यम् । यदा (अद्य) श्राद्धमिति । ततस्तृतीयमामन्त्रणमिति गम्यते । अन्यथाऽपरेष्युरामन्त्रणमित्येव ब्रूयात् । स्पष्टमहिन्दमापस्तम्बः-- अपरेष्युर्द्धतीयं तृतीयमामन्त्रणम् । इति । आमन्त्रणमाह्यानम् । मोञ् त्रकाले सिद्धमागम्यतामिति तृतीयं भवति ॥ ४१ ॥ त्रिः मायमेके भाजस्पदिशन्ति ॥ ४२ ॥

न केवछं निवेदनमेव त्रिर्भवति । कि तर्हि । यश्च यावश्च आद्धे कियते तस्सर्वे त्रिराः वृत्तमित्येके मन्यन्ते । अत्र पक्षे भोजनानामप्यावृत्तिस्तरिमक्षेत्रापराह्ये ॥ ४२ ॥

यथा प्रथमिन दितीयं तृतीयं च कर्तव्यम् ॥ ४३ ॥ येन प्रकारेण प्रथमश्राद्धमेनं द्वितीयं तृतीयं च कर्तव्यम् ॥ ४९ ॥ सर्वेषु दृत्तेषु सर्वतः श्रेषं समनदायाश्रीयात् ॥ ४४ ॥

सर्वेषु आद्धेषु त्रिष्विप वृत्तेषु ममाष्ठेषु सर्वतस्त्रयाणां आद्धानां य ओदनशेषस्ततः समवदाय प्राक्षीयात् । सकृत्ययोगे द्व आद्ध एकस्मिन्वृत्ते प्राक्षीयात् । अत्र प्रयोगः— पूर्वेद्युनिवेदनम् । तद्भद्यवेद्यः प्राप्तभीन काल आमन्त्रणम् । ततो होमादिपिण्डनिषाः नान्तमेकैकमपत्रज्य ततः समवद्य प्राप्तनिनित् ॥ ४४ ॥

उदीच्यवृत्तिस्त्वासनगतामाः इस्बेषु तिलमिश्रोदः पात्रानयनं तिलानुमिकरणं च ॥ ४५ ॥ पागुद्धौ विभनते हंमः सीरोदकं यदा(था) । विदुषां शब्दतिद्वचर्य सा नः पासु शरावती ॥ इति । वैयाकरणाः ।

तस्याः शराबत्या उदकर्तारवर्तिन् उदीच्यास्तेषां वृत्तिराषारः । आसनेष्पविष्ठामः ब्राह्मणानां हस्तेषुद्रपात्रानयनमुद्रपात्रादर्धपात्राद्य आदायार्धदानमिति । अमुण्मे स्वधा नम इति मुद्योष्केन प्रकारणार्ध्य द्यात् । ततस्तिलाञ्झास्यभूमौ विकिरेत् । यद्यप्युदी• च्यवृत्तिरित्युक्तं तथाऽपि प्रकरणपाठमामध्यत्सिर्वेषामेव भवति ॥ ४९ ॥

उद्धरिष्याम्यग्री च करिष्यामीस्यामन्त्रयते ॥ ४६ ॥

होमकाछेऽनेन मन्त्रेण बाह्मणानामन्त्रयते ॥ ४६ ॥

काममुद्धियतां कामममी च कियतामिन्यतिसृष्ट उद्धरेज्युदुवास ॥ ४७ ॥

अथ ब्राह्मणाः काममुद्धियतां काममन्नी च क्रियतामित्यतिभूनेयुः । तैश्वातिमृष्ट उद्धरेतजुहुयाच्च । उद्धर्णं नाम ब्राह्मणार्थं पकादन्यद्रमं कृत्व। तदन्यस्मिन्यात्रे प्रय-करोति । एथगनकरणं ज्ञापितं मुत्रकारणाष्ट्रकाश्राद्धे ॥ ४७ ॥

श्विरपपात्रेश बादस्प(द)र्बनं परिवक्षते ॥ ४८ ॥

श्वमिरिति बहुवचनाद्वामसूकरवराहादीनां ताहशानां प्रहणम् । अवपात्राः पतिता.

दयः प्रतिछोमान्य । तेन्य श्राद्धस्य दर्शनं परिचलते गर्हन्ते शिष्टाः । मतो यथा ते न पद्येषुस्तया परिभिते[न] कर्तन्यमिति ॥ ४८ ॥

विषिविष्टः परतरागाम्यायुषी[य] ,तः वित्री इही ह्वडीपतिः सर्वविक्रयी राजभृत्यः महातोत्पको ब्राह्मण्यामित्येते श्राद्धे हुझानाः पर्केद्वजा भवन्ति ॥ ४९ ॥

शिषिविष्टः खलातेः । विगतरे(शेफ) इत्यन्ये । परतस्यगामी परतस्यं गृस्वाऽकृतः प्राथिक्षित्तस्त्रय ग्रहणम् । आयुषी(य)पुत्रः क्षत्रियवृत्तिमाश्रितो य आयुषेन मीवति ब्राध्मणस्तस्य पुत्रः । श्वित्री वित्रकुष्ठी । कुष्ठी प्रसिद्धः । वृष्ठी शृद्धकन्या, अदत्ता रजस्वला वा । तस्याः पतिः । निषिद्धद्रव्यविक्रयी तिलकम्बलरसादिद्वव्यं न विकेतव्यं तस्य सर्वस्य विकेता । राजमृत्यो राज्ञः सकाशाद्धृति वेतनं गृह्णाति स राजमृत्यः । ब्राध्मण्यामेवोत्पत्रः सस्यस्यारपादविसंदिषेः सततादुत्पत्र एवेति(!) । एते शिषिविष्टादयः श्राद्धे मुक्तानाः पक्षिक दृष्यन्ति । अतस्ते न मोज्या इति ॥ ४९ ॥

अथाप्युदाहरन्ति । वेदाध्यायी पश्चान्निसमुपर्णो ज्येष्ठसामिको ब्राझदेयानुसंतानी पश्चेते पक्षिः-पावनाः ॥ ५० ॥

वेदस्याध्यनपरो वेदाध्यायी । पद्ममाईपस्याद्यप्रयोऽस्योते पद्माक्तिः । त्रिमुपर्णश्चतुः 
फनवर्ष इत्यादिकस्तृतः । अन्ये तु ति(तै)तिरायके महामेद्र मामित्यादयस्योऽनुनाका 
इत्याहुः । तत्र हि य इमं त्रिमुपर्णमयाचितं माहाणाय दद्यादिति श्र्यते पुरुषे वृतिः । 
माहादेवानुसंतानी माहारे विवाहविदेशः 'माहो विवाह आह्य दीयते श्वत्यकंकृता' 
इत्युक्तस्तदेया या विमा तस्याः संतानं यस्य सः । आपस्तन्वस्तु 'त्रिमधुक्तिपुर्णकिनाः 
(णा)विकेतश्चतुर्मेषः पद्माप्तिप्रयेष्ठमामगो वेदाध्याय्यन् वानपुत्रः भोत्रिय इत्येते आहे 
मुझानाः पक्किपावना मवन्ति' । मधुनाता इति त्रयं त्रिमधुः । तिना(णा)विकेतोऽग्निः 
स्तितिरीयककठवछीश्चातप्रयेषु पठचते । तिन्नित्।यगतमाह्मणमन्त्रान्यो वेद सः । तथा चन्नः 
वोऽधमेषपुरूषमेषसर्वमेषः (ष)पितृमेषान्वेद त तथा । गतमन्यत् । अनुवानपुत्रस्त्रं 
पुत्रः । ओत्रिय इत्यपि पठन्ति । तदादरार्थे द्रष्टन्यम् । एते आहे मुझानाः प
शोषयन्ति । वेदाध्यायीत्यस्याप्यनन्तरं यज्ञव्दं पठन्ति । सोऽप्रयाठः । एतेन पद्मार्थः 
मक्तिपाठो व्याक्त्यातः । इति पक्तिपावनाः । तदादिरोषाद्वास्त्रम् ॥ ९० ॥

### न च नक्तरश्रादं इशीत ॥ ५१॥

श्राद्धकर्मण्यारव्ये कारणाद्विष्ठम्वे मध्ये यद्यादित्योऽस्त्रियात्तदा श्राद्धशेषं न नक्तं कुर्यात । अपरेशुर्दिवेव कुर्यात ॥ ६१ ॥

अत्रुचे चामोजनमासवावनातु ॥ ५२ ॥ (स्र ० १२) ।

पूर्वेद्युर्निवेदनप्रभृत्यातिसास्त स्रेदानान्मध्ये कर्तुभीजनपतिबेधः। आद्धक्षेषं परेद्यः समान्ययेत् ॥ ५२ ॥ (व ० १२) ।

तथा---

विलयतं मधितं पिण्याकं मधु भारमं च बजेयत् ॥ ५६ ॥

विख्यनं नवनीतमलम् । यस्य द्यो हस्तादिना मधनमात्री न जलेन मिश्रणं तस्म थितम् । तथा च नैवण्टुकाः - 'तकं स्वद्धिनमधिनं पादास्वत्रधीस्मु निर्वलस् १ ६१त ॥ यन्त्रपीदिताना तिलानां कलकः पिण्याकम् । मधुमासे पासस्य । मासमधितिषद्धमि । एतद्विलनयमादिकं वर्तयेत् ॥ ९३ ॥

कुष्णधान्य ध जुरान्नं च् ये चान्ये ब्लाइयसंग्रनाः ॥ ५४ ॥

कृष्णवास्यं कृष्णकुलस्यादि न कृष्णा बहियः। शुद्धाक्षं शुद्धदत्तमक्षं पक्तमपकं न । ये बास्येऽनाङ्यस्वेनामोज्यस्वेन संमनास्ताधा वर्तयम् ॥ ५४ ॥

अहबिष्यमनृतं कोषं येन च कोष्येत् ॥ ५५ ॥

अहबिच्यं कोद्रवादि। अनृतं मिध्यावादं(दः)। कोघः कोपः। येन च क्रोनन क्रीवियं सद्धर्भयेत् ।। ५५ ॥

स्मृतिभिष्छन्यक्षे। मेघार स्वर्गे पुछि द्वादश्चेतानि वर्भयेत् ।। ५६ ।

स्मृतिर्विदितस्य स्मरणम् । यशः स्यातिः । मेघा प्रज्ञा । स्वर्गः म्हा प्रसिद्धे । स्मृत्यादिकमिच्छन्य्वीकानि द्वादशः वर्तयेत् । स्मृत्यादिकमिच्छन्यत्रीयेदिति गृण योऽ-नुवादः । स्मृत्यादिकं कलं विषाद्धं द्वादशैतानीति वचनं विल्लादेगि प्रहणायम् । केवलमह्विष्यादिकनेवानन्तरं मा भूदिति ॥ ५६ ॥

> अश्वीनाभ्युवरिजान्वाच्छायः शिषवणप्रदक्षमुरः स्वृश्चननांप्रवक्षद्वाचेरच्छायोषगनः स्थानासनिकः संबन्सरं त्रतं चरदेनष्(१)ष्टाचन्वारिश्वनसंवितः मिरुयाचस्रते ॥ ५७ ॥

अधीनाम्युपरिजान्वाच्छाचेति व्याख्यातम् । त्रिष्वणं त्रिषु काछेषु प्रातर्मध्यंदिने सायमिति । उदकमुपरप्रशन्दानं कुर्वन् । अनिप्रषकृतिः, [वृत्तिः] स्ररीरयात्रा साऽमी पक्षेन न कार्या । अग्निमहणात्काछपकस्याऽऽम्रादेरदेषः । अच्छायोपगतस्छायामनुः पगच्छन् । स्थानासनिकः स्थानासनवान् । दिवा स्थानं रात्रावासनं न कदाषि चछपनम् । तत ज्तिद्वल्यनं मधितामित्यारम्यानन्तरमुक्तं नतं संवत्सरमेतद्वतं चरेत् । एतद्वतमष्टाचत्वारिशद्वर्षसामान्यं महाचारिव्रतेन संमितं सदृशं यावत्तस्य फलं तावदस्यापीः त्यावसते धर्मज्ञाः । न केवलं रमृत्यादिकमेव प्रयोजनामिति । अपर आह्—विख्यनं मधितं पिण्याकिमित्यादिकं त्रतान्तरं रमृत्यादिकमम्य । अधीनाभीत्यादिकं तु संमितं व्यक्ति । एतद्वसमारिको गृहस्यस्य च भवति । तथा च बीधायनः— ' अष्टाचत्वारिश्चिति । एतद्वसमारिको गृहस्यस्य च भवति । तथा च बीधायनः— ' अष्टाचत्वारिश्चित्ति । सत्याचते । तस्य तस्य संक्षेपः संवत्सरः। तत्संवत्सरवतं व्याख्यास्यामः । स यदि बद्धान्वारी स्यालियमेन प्रतिपद्येत । अथ यद्यबद्धाचारी स्थात्केश्चरमश्चलोमनस्वानि वापितः त्या तीर्थं गत्या स्वार्वा ' इत्यादि ॥ ५७॥

निस्यश्राद्धम् ॥ ५८ ॥

भहरहः श्राद्धं वक्ष्यते तस्य नित्यश्राद्धामिति नाम ॥ ९८ ॥

षिद्र्यामारुष्ठ्रचयः शुची देशे सरुक्क्वनित ॥ ५९ ॥

तिन्यश्राद्धं बहिर्मामात्कर्तव्यम् । यस्यान्नसंस्कर्तारः शुन्ती देशेऽन्नं संस्कुर्नन्ति । शुन्य इति वचननाधिनयार्थम् । 'आर्थाः प्रयताः ' इति पूर्वमेव प्रायत्यस्य विहिन्तिनात् ॥ ५९ ॥

तत्र नवानि द्रव्याणि ॥ ६० ॥

11 60 11

कानि पुनस्तानि --

यैरस्य संशिक्तयते थेषु च भोज्यते ॥ ६१ ॥ वैर्भाण्डेरससंस्कारः क्रियते थेषु च कांस्यादिष भोज्यते तानि नवानीति ॥ ६ ॥

तानि च भुक्तवद्रयो दद्यात्॥ ६२ ॥

तानि भाण्डानि कांस्यादीनि च भुक्तन्द्रची दद्यात् । एवं प्रत्यहम् ॥ ६२ ॥ समुदेता १४ भोजयेत् ॥ ६३ ॥

समुदेतप्रहणं गुणाधिनयार्थम् ॥ ६३ ॥

न चातद्गुणायोचिछष्टं पयच्छेत् ॥ ६४ ॥

माण्डेषु यद्धक्तारीष्टं तद(दि)हो। चिष्ठष्टम् । तटप्यत्रहुणायः मुक्तावनां ये गुणास्तद्र-हिताय न द्यात् । तहुणायैव द्यात् ॥ ६४ ॥

तद्लाम आह--

तानि भुक्तवज्ञभो दहाति ॥ ६५ ॥

उच्छिष्टानि श्राद्धे भुक्तवद्भच एव दद्यात् ॥ ६५ ।

एवर संबत्माम् ॥ ६६ ॥

एवमेतिलित्यश्राद्धं संवत्सरं कर्तत्यमहरहः ॥ ६६ ॥

तेपामुचमं लीहेनाजेन कार्यम् ॥ ६७ ॥

तेषां संबत्तरस्याद्धामुत्तममहः समाधिदिनं स्रीहेन लोहिनवर्णनाजेन श्राद्धं कर्न. व्यम् । दृश्यते बात्रास्मित्रयें स्रोहश्चरः । 'लोहस्तृपरो भवति । अयं तृपरः शृष्णः सानं(रक्)गो स्रोहितसारक्को वा ' इति : ब[म]केषु निद्धः(च म)विन-- ' द्यानं च मे स्रोहं च मे ' इति !! ६ ७ ॥

## मानं च कारयेत्यतिष्छन्नम् ॥ ६८ ॥

मानं विष्ण्यं बेदिका । इर्थं(रयते) हि मिनोनेरयमस्मिक्षये प्रयोगः-अम्रेणाधिं चतुरस्रां बेदि विमितं विभिन्नस्ति । पुरस्तादुस्तनं पश्चास्त्रिस्नमिति । तस्यैक्षायमुपमर्गरहितस्य प्रयोगः । तस्मानं कारयेरकर्मकरैः । प्रतिच्छस्तं तद्भवति निरस्करण्यादिना । इदमपि प्रामाद्धहिरेव ॥ ६८ ॥

नस्योत्तरार्धे बाद्मणान्भोजयेत् ॥ ६९ ॥

तस्य मानस्योत्तरस्मिन्नर्थे बाझणा भोजयितव्याः ॥ ६९ ॥

उभयान्पश्याति ब्राह्मणाध्य भुज्ञानान्याने च पितृ-नित्युपादिश्वन्ति ॥ ७० ॥

तस्येवं कृतस्य कर्मणो महिन्ना, उमयान्यदयि । कांश्च कांश्च बाह्मणांश्च मुझानान् तत्तस्मिनेव च माने पिनृत्यधा बाह्मणान्मुझानान्यस्यक्षेण पदयते(ति) तथा माने समागतान्यिनृनपि प्रत्यक्षेण पदयतीत्युपदिशन्ति धर्मज्ञाः ॥ ७०॥

## क्रवाक्तमन अध्येम् ॥ ७१ ॥

अत ऊर्ध्व मासिश्राद्धं कृताकृतम् । कीयतां वा मा कारि । अकरणेऽपि न प्रत्यः वाय इति ॥ ७१ ॥ श्राद्धेन तृति हि वेदयन्ति पितरः ॥ ७२ ॥

हि यस्मादन्त्येऽहानि दर्शनमुपगच्छन्ति तच्छ्। द्धेन तृष्ठिं हि वेदयन्ति शापयन्ति । तस्मान्कृताकृतामिति ॥ ७२ ॥

अथ पृष्टिकामस्य प्रयोगः । पृष्टिकाम इत्यादिसमुदेतांश्च मोज वेदित्यन्त एकः--

पृष्टिकामस्तिष्येण गौरसर्वपाणां चूर्णानि कार-यित्वा तैः पाणिपादं प्रक्षाल्य कर्णौ मुखं पास्य यद्दातो नातिवाति तदासनोऽजिनं वस्तस्य प्रथमः कल्पो दक्षिणाभिमुखो वाग्यतो भुज्जीत ॥ ७३॥

पृष्टिकामः पुरुषो वश्यमाणं प्रयोगं कुर्यात् । तिष्येण 'नैक्ष्त्रेण ष( श्रे ष ) सुष्याधिकारेण(पि 'इत्यधिकरणे) तृतीया । नक्षत्रेण गौराणां सर्वपाणां संबन्धीनि चूर्णानि कर्मकरै: कारयेत् । कारयित्मा तैइचुणैः पाणी पादौ कर्णी मुखं च प्रक्षाः छयेत् । प्रक्षाच्य चूर्णदेषं प्राम्येद् विकिरेत् । एतत्प्रितितिष्यम् । विदेशकृत्यं प्रत्यहं कर्तरम् । प्रास्य च यद्वातो नातिवाति तदासनः । अधिनं नर्तस्य प्रथमः कर्षः । तन्न स्वाहगासनः । भुद्धीतिति व्ययमाणेन संबन्धः । अभिनं नर्तस्य प्रथमः कर्षः । तन्न वस्ताजिनमासनं स्यादिति मुख्यः कर्षः । दक्षिणाभिमुको वास्यतो भुद्धीत ॥ ७३ ॥

अनायुष्यं त्वेवंमुखस्य भोजनं मातुरित्युपदिश्वान्ति ॥ ७४ ॥

एवं मुखस्य भोजनं तस्य भोबतुर्या माता तस्या अनायुप्यं अनायुप्करमिति धर्मज्ञा उपिदशन्ति । तस्मान्मातृवता नैतद्वतं कार्यमिति ॥ ७४ ॥

औदुम्बरश्वमसः सुवर्णनामो भोजनीयं प्रश्नस्तः ॥ ७५ ॥

चमु अदने । चम्यते यन्न[ स ]चमसः। भोजनीयं भोजनाई पात्रम् । स औदुम्बर-स्तास्त्रमयः । सुवर्णनाभः सुवर्णेन मध्येऽस्रंकृतः प्रज्ञास्ते। भोजने ॥ ७९ ॥

न चान्येनाभिभोक्तव्यः॥ ७६॥

अभि धात्वर्धात् (नु)वादि । × भोक्तव्य इति पुंलिक्कपाटेऽप्येव एवार्थः॥७६॥ यावद्भास संनयसस्कन्दयर्भ(सा)भिजिहि(हा)ताभिः

जिहीत वा कुत्स्नं प्रासं प्रसीत सहास्गुष्टम्।।७७॥

१ (पा॰ सू॰ २ । ३ । ४'९ )। × 'अत्र उक्ताइन्येन पात्रेण नामिओक्तव्यम्' इति प्रःथ्र दिनः । तथा च सूत्रे ' भोकव्यम् ' इति नर्पुंसक्तिकरुगपाटेन भाव्यमिति आति । अत पुंतिकरूगपाट इति साधु संग्रहकते । २ क पुग्तके ' अस्पन्दयन् ' इत्यभिकं विचते ।

यावद्मासं यावदेवाशितुं शक्यं तावदेव संनयन्तिष्टीकुर्वसस्कन्दयन्भूमावसम्पातः यन्कृत्स्नं प्रासं प्रसीतेत्यन्वयः। आस्ये प्रासप्रदेशे यथाऽङ्कृष्ठेऽप्यनुष्विश्वति तथा सर्वान्तेव प्रामानुक्तेन प्रकारेण प्रमीतेति । मन्ये क्रियान्तर्रविचि । नःभिन्नीहीत । भोजन्यात्रं सब्येन पाणिना न विमुश्चेत् । अभिनिहीत वः विमुश्चेद्वः । किपर्यमिदम् । यावता न प्रकारान्तरं संभवति । सत्यम् । ' प्रकारान्त नियम्यते ' इति न्यायेन [ य ]एव

न च मुखबन्दं कुर्यात् ॥ ७८ ॥

प्रकारः प्रथमे मोजने स द्वान्तो( न्ता )दनुष्ठातस्य इति । द्वमर्थनिदम् ॥ ७७ ॥

भोजनद्शां यावत् । इदमे(मि)वोत्तरम् ॥ ७८ ॥

पाणि च नावधुनुयान् ॥ ७९ ॥

पाणिरत्र दक्षिणः ॥ ७९ ॥

:85P P

आचम्योध्वी पाणी धारयेदा प्रोदकीभावात् ॥ ८० ॥ भृकत्वाऽऽचस्य पाणी उर्ली भारयेत् । याक्तप्रगतोदकी दृष्केदकी भवतः ॥८०॥ ततोऽप्रिमुपस्पृथेत् ॥ ८१ ॥

मुक्त्वा चान्निरुपम्बष्टव्यः ॥ ८१ ॥

दिवा च न भुद्धीतात्यस्मृष्टपत्लेभ्यः ॥ ८२ ॥

मूछानि कन्दाः । फछान्याम्नर्जीनि । एतेष्योऽन्यद्विया न भुक्ति । तद्भक्षणे न दोषः ॥ ८२ ॥

स्थालीपाकानुदेश्यानि वर्नभेतु ॥ ८३ ॥

तेन ब्राह्मणं विद्यावननं परिवेवष्टि, इत्यादी न भुक्षीत । अनुदेश्यानि पितृम्यो देवताम्यश्च संकल्पितानि तानि [च] न भृक्षीत ॥ ८३ ॥

नैयमिकं च भाद्य र संहबदेव दद्यात् ॥ ८४ ॥ (स्व०१३ ) ।

यित्रयमेन कर्नव्यं मासि श्राद्धं तत् स्नेहयुक्तमेव द्यात्र शुष्कम् ॥ ८४ ॥ (स॰ १६)।

तत्र विशेषः --

सर्विमा समिति प्रथमः कल्पः ॥ ८५॥

स्पष्टम् ॥ ८५ ॥

#### अभावे तैल १ शाकिमिति ॥ ८६ ॥

सर्विषेऽभावे तैस्त्रं मांसामावे शाकम् । इतिशब्दाद्यच्चाम्यदेवं युक्तम् ॥ ८६ ॥
मघासु चाधिकः ॥ अदिन कल्पेन सर्पिक्रांझाणान्भोजयेत् ॥८७॥
मघासु च पूर्वपक्षेऽपि श्राद्धविधावेन सर्पिमिश्रमत्त्रं ब्राह्मणान्भोजयेत् ॥ ८७ ॥
तिस्तानां द्रोणं येनोपायेन खनुग्यात्तया दद्यात् ॥ ८८॥

येनोपायेनोपयोजि हितुं शक्तुयात् । अम्यङ्ग उद्वर्तने मक्ष्ये मोज्ये चेति तेनोपायेन श्राद्धे तिलानां द्राणमुपयोजयेत् । तत्रैकैकस्य बाह्मणस्य द्रोणं द्रोणमुपयोजियतुमशः क्यत्वात्समुदितानुपयोजयेत् ॥ ८८ ॥

समुदेगाश्य भोजयेत् ॥ ८९ ॥

व्यारूयातामिदम् ॥ ८९ ॥

अथ पुष्टिकामस्य(स्यै) वापरः प्रयोगः---

उदगयन आपूर्यमाणपक्षे तिष्येन(ण) स्थालीपाकं अपियत्वा महाराजिमिष्टा ब्राह्मणं भोजियत्वा पुष्टिकामः सिद्धिं बाचयेत् ॥ ९०॥

पुष्टिकामः पुरुष उद्गयन आपूर्यमाणपक्षे पूर्वपक्षसंबन्धिन पुष्येण तस्मिन्नक्षन्ने स्थाली । पाकं अपयेत् । अप्रायत्वा महाराजं वैश्ववणं बजेत । अग्निमुखान्ते महाराजाय न्वाहेति प्रधानहोमः । ततः स्विष्टकृदादि । ततः स्थालीपाकेन बाह्मणं भोजयेत् । उत्तरविवक्षयेदं वचनम् । मोजयित्वा सिद्धि वाचयेत । पुष्टिरासि(स्त्वि)ति ॥ ९० ॥

#### एवमहरहरा परस्मात्तिप्यात ॥ ९१ ॥

एविमदं स्थाछीपाकश्चपणादि सिद्धिवाचनान्तमहरहः कर्तव्यम् । अपरस्मातिण्याद्याः वदपरस्तिष्य आगच्छति ॥ ९१ ॥

दौ दितीये ॥ ९२ ॥

द्वितीयतिष्ये प्राप्ते द्वी भोजयेत्। अन्यत्समानमेवमा तृतीयात् ॥ ९२ ॥ भीरस्तृतीये ॥ ९३ ॥

तृतीये ५०ये त्रीन्भोजयेत् । आ वतुर्थात् ॥ ९३ ॥ एवमभ्युषयेन संवत्सरम् ॥ ९४ ॥ एवमेतत्कर्म यावत्संवत्सरः पूर्वेत तावरकर्तव्यम् । ब्राह्मणभोजनमञ्जूषयेन भवति । चठुर्वे(थी)प्रमृति चत्वारः पश्चमप्रभृति पश्चेत्यादि ॥ ९४ ॥

एवं कृते फलपाह-

महान्ते पांत्रं पुष्यति ॥ ९५॥

महत्यायुष्ये युक्ती भवति ॥ ९५ ॥

आदित एवोपवामः ॥ ९६ ॥

उपनासस्त्वादित एव पुष्ये भवति न प्रतिपुष्यम् ॥ ९६ ॥

आत्ततेजसां भोजनं वर्जयेत्॥ ९७॥

आत्ततेनांमि तऋनानिनादीनि। तानि नोपमुझीत । ९७॥

भस्मतुषाधिष्ठानं च ॥ ९८ ॥

वर्जवेदित्येव । मस्मञ्जूषांध्य नाचितिष्ठनाऽऽक्रामेन् ।। ९८ ॥

पदा पाद्रय क्षालनं वर्त्रयेद्धिष्टानं च ॥ ९९ ॥

एकेन पदा पादम्य क्षाउनमधिष्ठानं [ब] वर्नयेन् ॥ ९९ ॥

पादयोः भेद्धोलनं च ॥ १०० ॥

प्रेङ्कां छनमान्दो छनभितस्ततश्चा छनम् ॥ १०० ॥

ज्ञानुनि वाऽत्याधानं च जङ्घायाः ॥ १०१ ॥

एकस्मिञ्जानुनीतरस्य(स्था) अञ्चाया अत्याधानमशस्या[प]नं च वर्जयेत् ॥ १०१॥

नखेश नखच्छेद्नवादनस्फोटनानि श्रीवनीन्यः

कारणात् ॥१०२ ॥

पर्वाङ्गुङीनां स्कोटनानि वर्नयेद्कारणात् । कारणं वातादि । वादनस्कोटनानीति समासपाठेऽप्येष एवार्यः । छावनान्यपि च वर्नदेन् । अकारणादिन्यय ॥ १०२ ॥

यबान्यत्परिचक्षते ॥ १०३ ॥

यश्चान्यदक्तन्यतिहि (तं तृणच्छेदनादि पश्चिशने गईन्ते नद्धि वर्भयेत् ॥ १०१ ॥

योक्ता च धर्मयुक्तेयु द्रव्यप्रिष्टेषु ॥ १०४॥

धर्माविरुद्धा वे द्रन्यपश्चित्रहान्तेषु योक्तोत्पाद्यिता स्यात् ॥ १०४ ॥

९ ' क्षेत्रवनानि चा**कार**णान् ' द्विते क. पुस्तके चराव्यपटितः पाटः ।

# प्रतिपादियता च तीर्थे यन्ता चानीर्थे यतोऽ भयकस्यात्॥१०५॥

तीर्थेषु तीर्थे गुणवत्पात्रं यत्र(ज्ञो) वा । तत्र द्रव्यस्यात्रितस्य प्रतिपाद्यिता स्यात् । यन्ता नियन्ताऽधदाता । अनीर्थे यन्ता च स्यात् । यतः पुरुषाद्प्रतिपाद्ने न मयं स्यात्। भवसंभेत्रे तु पिद्युना दिस्यो देयम् ॥ १०९ ॥

संग्रहीता च मनुष्यान् ॥ १०६ ॥ अर्थपदःनप्रियवचनानुसारेण मनुष्याणां संग्रहणशीलः स्यात् ॥ १०९ ॥ भोक्ता च धर्मीविषतिषिद्धान्भोगान् ॥ १०७ ॥

धर्माविश्रतिषिद्धा ये भोगाः स्रक्चन्दनस्थानभार्यासेवादयस्तेषां च भोगशीलः स्यात्॥ १०७॥

ण्यंत्रतंमान उभी लोकावभिजयित ॥ १०८ ॥(ख०१४) । एवं महत्या पृष्टचा युक्त उक्तपकारमनुतिष्ठज्ञुमी लोकावभिजयित । मोगेनेमं लोकं तीर्थे प्रतिपादनेन चामुं छाकम् ॥ १०८ ॥ ( ख० १४ ) ।

सर्वाश्रमाणां समयपदानीत्युक्तं पुनस्ते क आश्रमा इत्याह—

चत्वार आश्रमा गाईस्थ्यमाचार्यकुलं मौनं वान-प्रस्थमिति ॥ १०९ ॥

आश्रमाम्यन्तरेषु ( श्राम्यन्त्येषु ) पुरुषाः श्रेयोधिन इज्यास(त्याश्र)माः । एषा सामान्यसंज्ञा । उत्तरा विशेषसंज्ञाः । गृहे तिष्ठति कुटुम्बमरण इति गृहस्यः । तस्य भावो गार्हस्थ्यम् । स एक आश्रमः। आचार्यकुलम् । अत्यार्थकुले वासोऽप्येकः । मनु अवबोधने । मनुत इति मनुर्शानपरस्तस्य भावो मीनं संन्यासः परः । वनं प्रतिष्ठित इति वा(व)नपस्यः । स एव वानप्रस्यः । प्रज्ञादित्वात् । तस्य भावो त वानप्रस्यम् । इतिश्वन्दः परिसमाप्त्यर्थः । एत्वन्त एवाऽऽश्रमा इति । चतुर्णामेवोपदेशेऽपि चत्वार इति वचनं, ए(ऐ)काश्रम्यत्वादाचार्यः प्रत्यक्तिधानाद्ग हेस्थ्यादि स्मृत्यन्तरोक्तं मा आहीरिति ॥ १०९ ॥

तेषु [सर्वेषु] यथोपदेश्वमध्यप्रोः वर्तमानः क्षेत्रं गच्छति ॥११० ॥
तेष्दाश्चमेषु सर्वेषु चतुर्ध्वेषि रायोगदेशं स्थाशास्त्रमध्यप्रः समाहितमनाः भृ
वर्तते स क्षेमममयं पदं गच्छति । अनोनाऽऽश्चमविवेको(विकरणे) बाह्यो(उत्तः

तन्यः । निःश्रेवसार्थिनाऽन्यतरस्मिनाश्रमे यथाशास्त्रमः बहितेन वर्तितन्यमिति । तथा प गौतमः—'तस्याऽऽश्रमविकस्यमेके मुवते ' इति ॥ ११०॥

> सर्वेषामुपनयनवभृति समान भाषार्थकुले ब्रह्म-षारिवासः ॥ १११ ॥

उषनयनप्रमृति य आषार्यकुछे वासोऽङ्गाषत्वारिश्चदादीनामन्यतमः सर्वेषामाध्यमाण् समानः ॥ १११ ॥

कस्मादाचीयकुछे वासः समान इति। चेत् ]---

बुद्ध्वा कर्माण यस्कामयेत तदारमेत ॥ ११२ ॥

प्रस्याश्रमं यानि कर्माणि तानि नृद्ध्वा गृहस्यस्येवैतानि, एतेवाम[न]नृष्ठोन प्रत्यः वायः कछं चेदम् , एवामेनानि रुक्यान्यनुष्ठाद्वं नैतानीस्याचार्यादुवश्रुस्य यस्कर्म फछं वा कामयेत तदारचेत तमाश्रमं प्रतिप्रयेतिति ॥ ११२ ॥

सर्वेषावनु(न्)स्सर्गो विद्यायाः ॥ ११३ ॥

विद्याया अनु(न्)स्तर्गः सर्वेषामाश्रमाणां समान एव । तत्र गृहस्थस्य तत्रैयमेव प्रपश्चितस्यात् ॥ ११६॥

अध्ययनानन्तरं प्रविवासितस्याऽऽवार्धकुष्टस्य व रूपमाह---

यथा विद्यार्थस्य निक्य एतेनैवाऽऽन्तमनुत्रयुक्ताः नस्य बाऽऽवार्थकुले स्रगीरन्यासः ॥ ११४ ॥

यथा विद्यार्थस्योपकुर्वाणकस्य ब्रह्मचारिणः ' अप ब्रह्मचर्यविधिः ' इत्यारम्याग्नीः भवनादिनियम उक्तोऽनेनैव निवनेनाऽऽन्तमा शरीरपातादनुवयुक्तानस्योपासीनस्यो पसदनं कुर्नत आचार्यकुछे शरीरन्यासो देहत्यागो मवति ब्रह्मचारिणो नैष्टि-कस्य । तत्रैवाऽऽमरणादिवितिष्ठेलाऽऽश्रमान्तरं गच्छेत् । यदि तमेवाऽऽश्रममारमनः क्षेमं मन्यत इति । अत्र मनुः—

आवार्ये तु सब् प्रेते गुरुपत्रे गुणान्तिते । गुरुद्दि सपिण्डे वा गुरुवद्दुतिमाण्डेत् ॥ एषु त्वविद्यमानेषु स्थानासनविहारवान् । प्रयुक्तानोऽभित्रुश्रुवां साथयेदेह्नात्मनः ॥ एवं चरति यो विभो सम्मार्थमविष्कुतः । स गच्छत्युक्तमस्थानं न चेहाऽऽमायते पुनः ॥ इति ॥ ११॥ ॥

#### इति ब्रह्मचारिवासः ॥ ११५॥

एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारिणो वास आश्रमः ॥ ११५ ॥ अथ परिव्राजः ॥ ११६ ॥

अथानन्तरं परिवान(जो) धर्मा उच्यन्ते । दृष्टादृष्टार्थान्सर्वनिवाऽऽरम्मान्परित्यज्याः मलाः (ऽऽत्मलामाय) संन्यासाश्रमं परिवजतीति परिवाट् संन्यासी ॥ ११६ ॥

## अत एव ब्रह्मचर्यवान्मवजाते ॥ ११७॥

अत एव ब्रह्मचर्याश्रमादेव ब्रह्मचर्यवानविष्ठुतब्रह्मचर्यः प्रवनिति प्रविच्यां कुर्याद्यदि तेत्रेव पक्षकपायो मवति । श्रूयते च 'ब्रह्मचर्यादेव प्रवनित् , गृहाद्वा वनाद्वा ' इति । 'यदहरेव विरक्षेत्तदहरेव प्रवनित् ' इति च । अत एवेति वचनाद्वृहाश्रमं प्रविष्टस्य तत्परित्वागे नाऽऽश्रमान्तरपातिराचार्यस्यामिमतेव छद्दयते । तत्रायमभिपायः—दारपरिष्रहे सति 'यावज्जीवमान्निहोत्रं जुहुयात् ' इति श्रुत्या विरुत्यते स कथं प्रवन्दिति । तस्मान्तस्यापि वैराग्ये काम(स्य)स्य कामपरित्यागेन नित्यानि नैनित्तकानि च कुर्वन्त्रातिविन्द्यानि च वर्जयनगृहस्यो मुच्यत इति । यथाऽऽह याज्ञवस्त्रयः—

न्यायार्जितधनस्तत्त्रक्षाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । श्राद्धकृत्तत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥ इति ।

अय योऽनाहितामिन्तस्य विरक्तस्याऽऽत्मध्वमने को विरोधः । तथाहि— ' जायमानो व ब्राह्मणिक्षिमिर्क्सणवा जायते । ब्रह्मचर्येण ऋषिम्यो यज्ञेन देवेन्यः प्रमया वितृम्यः ' इति । मनुरवि—

> ऋगानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो त्रजन्यघः॥ इति ।

मोक्ष आश्रमः । नन्वेषं ब्रह्मचर्याद्वि प्रवृत्त्या नोषपद्यते । अथवा तत्र ' यद्हरेव विरक्षेत्तदहरेव प्रवृतेत् ' इति श्रुत्युक्तं प्रवृत्तं गृहस्यस्यापि विरक्तस्य युक्तं मिनिः ज्याति । स्मर्यते च—

> प्राजापस्यां निरुप्येष्टिं सार्ववेदसदक्षिणाम् । भात्मन्यमीन्त्समारोध्य बाद्मणः प्रमजेद्भृहात् ॥ इति ।

तथा यो गृहस्यो मृतमार्थो वृद्धः पुनर्दारिकयायामसमर्थस्तस्याप युज्यते प्र यद्हरेव विरमेदिति। एव एव काछः प्रमञ्यायाः । सर्वमन्यद्भिरक्तस्येति युक्तम् कारस्य सूत्रे अत्यनुसारेण प्रयुक्तः । य त गृहाद्वा वनाद्वेति । वाणीव (बुवाणैव) श्रुतिः व्यावयदिव प्रवनेदित्याह तथेति ॥ ११७॥

तस्योपदिश्वन्ति ॥ ११८ ॥

तस्य परिवानः कर्नव्यमुपदिशान्ति धर्मज्ञाः ॥ ११८ ॥

अनिष्ठरितकेतः स्यादश्चर्याऽश्वरणो सुनिः स्वा-ध्याय उत्सङ्घमानो नाचं ब्रामे प्राणवृक्ति प्रति-लभ्योपनिष्क्रम्यानीहोऽनमुत्रभरेत् ॥ ११९ ॥

बद्धाचारिणः समिद्धाचनमाञ्चकार्यम् । गृहम्यम्यीपासनमाञ्चकोत्रहोतः । वानप्रम्यस्य 'क्रमेणेकेनाञ्चीनाधाय' इत्यादिना विहितेऽज्ञी होमादि । तस्य तु नैवंविधं किन्दिक्षिकार्यं ताव[दस्ती]त्यनञ्जः । निकेतो वासम्यानं स्वभूतं तद्भावादिनकेतः । द्यानं मुखं तदस्य नास्तीत्यद्धमी । किविदिष दारणत्वनाप्रपक्षो न वा कस्यचिच्छरणभूत इत्यदारणः । स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणः नपः । तत्रैव वाचं विसृतेत्। अन्यत्र मीनः(नव्रतः)स्यात् । यावता प्राणा प्रियन्ते सा प्राण्वृत्तिः । तावतीं मिक्षां ग्रामे प्रतिष्टम्य । णृतावानस्य ग्रामे प्रवेद्याः । अन्यदा बहिर्वासः । इ(ई)हाडर्ष(धीः) कृष्यादयः परछोकार्यां नपहोन् माद्यो यस्य न सन्ति सोऽनीहोऽनमुत्र इत्युक्तः । स ण्वंभृतक्षरेत् । णृकन्मिनस्याने द्वचहमात्रमपि न वसेत् । अत्र गीतमः — 'न द्विती । मुनी रात्रि ग्रामे वसेत् । इति । वर्षासु ग्रामवासर्शांछः ' इति च ॥ ११९॥

### तस्य मुक्तमाच्छादनं विदितम् ॥ १२० ॥

यत्परैर्मुकं परित्यकःमयोभ्यतया (तत्) तस्य विहितमाच्छादनम् । तद्सायाच्छादये-स्निबध्नीयात् ॥ १२० ॥

#### सर्वतः परिमोक्षमिन्येके ॥ १२१ ॥

सर्वेरेव वासोभिः परिमोक्षमेक उपदिशन्ति । न किंविद्वि वामो विभृयान्तरा एव चरेदिति । अपर आह— सर्वतो विधितो निवेधतन्धास्य परिमोक्षमेके मुक्त इति न किंविदस्य वर्ज्यामिति ॥ १२१ ॥

र्तदेवोदाहरणैः ५१वयति--

सस्यातृते सुस्रदुःसं वियाविये वेदानिमं छोक्यमुं च परित्यज्याऽऽत्मानमन्बिच्छेत् ॥ १२२ ॥ सस्यमेव वक्तव्यामिति यो नियमस्तं परिस्यज्य । तथाऽत्र वक्तव्यमनृतं तदि सस्या-दिशिष्यत इत्यादिके विषये नानृतं वक्तव्यमिति यो नियमस्तं च परित्यज्य । सुख-मिष्टमोजनिदिजन्यम् । दुःखं शीतवातादिजन्यम् । प्रियापिये मित्रशत्र् । वेदान्स्या-ध्यायाध्ययनम् । इमं छोकमेहछोकिकं काम्यं कर्म । अनुं च छोकं पारध्येकिकं च काम्यं कर्म । सर्वमेतस्परिस्यज्याऽऽत्मानमध्यास्मयटछोक्तमन्विच्छेदुपासीतेति । तदेवं ज्ञानव-छावछं विनाऽकृतविधिनिवेषा ये स्वैरं प्रवर्तन्ते सिद्धाग्तेषां मतमुपन्यस्तम् ॥ १२२ ॥

अयेवां स्वेरचारिणां किं तत आह-

मुद्धे क्षेमशापणमिति ॥ १२३ ॥

आत्मिन मुद्धेऽवगते सित तदेव ज्ञानं सर्वमछं प्रक्षास्य क्षेम प्रापयति। स्मर्यते च-

यथैपांसि समिद्धोऽप्रिर्भस्मसारकुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि मस्मरःःकुरुते तथा ॥ इति ॥ १२६ ॥

तदिदं निस्यं(रा)करोति---

तच्छास्रेविंगतिविद्यम् ॥ १२४ ॥

यानि यतेरवर्षं(इय)कर्तस्यकर्मपतिपादनपराणि शास्त्राणि तैरेतिक्रिपविविद्धम् ।

तत्र मनुः — कुध्यन्तं न प्रतिकुध्येदाकुष्टं कुदास्टं बदेत् । सश्चद्वारावकीणी च न वाचमकु (नृ)तां बदेत् ॥ म चौत्पातनिमित्ताम्यां न नक्षत्राक्वविद्यया । नानुद्यासनवादाम्यां भिक्षां भिक्षेत काईचित् । इति ॥

अतो नियम(यति)मेव प्रकृत्य यानि कर्माणि विहितानि तानि कर्तन्यानि । यानि य निविद्धानि तानि वर्ज्यानि ॥ १२४ ॥

कुद्धैः(मुद्धे) क्षेमप्रापणं प्रकृत्य वाहिकत्वात्तानि विहितानि(१)। बुद्धे क्षेमप्रापणि त्येतच प्रस्थक्षविरुद्धिनत्याह—

बुद्धे चेरक्षेयमापणिवरैव न दुःखमुपस्रभेत ॥ १२५ ॥

आत्मनो बोधमात्रेण बेत् सेम प्राप्यते तदा, इहैव शरीरे दुःखं नोपस्य (मेत)ने ज्ञानि(नी)ने (न) बेतदस्ति । नहि ज्ञानेषु प्रतिषिद्धेषु कथं नहि त्वगृज्ञानमात्रेण हु नानुमूयत इत्यस्ति मनुः—अशरीरं नावसंप्रियाप्रिये न स्पृत्तात इति ॥ १२९ ॥

[तरति] शोकमात्मविदित्यादिश्वतिम्य हहैय विशोकत्वं श्रुतं विरुव्वेतेति चेतत्राऽऽ

प्तेन परं व्याख्यातम् ॥ १२६ ॥

तस्वज्ञाने जातेऽवि दुःश्विताया मानाद्दुःखसयो येन साधनेन भवति तदन्यस्यरं ज्ञानोत्पासिताधनमस्तीवि व्याख्यातम् । तत्त्राध्यातम्पटके मृत्वितम् । मैन्यादि वाऽअतना स्वासेन नासनानाशः । अष्टाङ्गयोगेन मनोनाशः इति । तदनुष्ठेयं कटासमनितिषन् । अष्टाङ्गयोगेन प्रति । १२६ ॥

अय बानप्रस्थः ॥ १२७॥

अपानन्तरं वानप्रस्थाश्रम उच्यते ॥ १२७ ॥

अत एव ब्रक्सचर्यवान्यवनति॥ १५८॥

प्रकर्षेण त्रति (ति) । अपुनः प्रवेशाय वनं प्रतिष्ठन । इति । तथा च गौतमः— प्रामं च न प्रविद्यात् ' इति ॥ १२८ ॥

तस्योपदिशन्ति ॥ १२९॥

गतमेतदुत्तरं च ॥ १२९ ॥

पकामिरनिकेतः स्वादश्वर्माऽश्वरणो सुनिः स्वाध्याय उत्सरस्यमानो वाचम् ॥ १३०॥

[ए,कस्वैक्]ुडिग्निः। न तावदीश्वसनाग्निः । अध्य वर्षस्वान् । तस्य छीकिकेडिग्नी यथापूर्वं सायं प्रातः समिश्रमाद्ध्यादिस्येबोडिशे विवसितः । अपर आह-श्राम(व)लेकेड(ना)भ्निः माधायेति । गीतमः — श्राम(व)लकं नःम वैव्वानसमृत्रम् । तदुक्तेन प्रकारेणै एकोडिग्निः राधेयः । तस्मिन्सायं प्रातरिक्षकार्यमिति । अन्यद्रतम् ।। १२०॥

तश्याऽऽरण्यमाञ्चादनं विहितम् ॥ १३१ ॥

अर्ण्ये मवगारण्यमिनवरुकछ।दि ॥ १३१ ॥

ततो मुक्तैः फक्तैः पत्रैस्तृणेशित वर्तपश्यरम् ॥ १३२ ॥

ततो मुक्तकादिभिर्वतवम्बृत्तिः पाणयात्रा तां कुर्वश्चरणशीरुः स्यात् ॥ १३२ ॥

अन्ततः पर्वानि ॥ १३३ ॥

मुखादिमिः स्वयं गृहीतैः विग्नचित्कान्तं वर्तवित्वाऽस्ततोऽस्ते प्रवृत्तानि स्वयमेव पातितानि ताञ्चनिविधित्य तैर्वर्तयेदिति ॥ १३६ ॥

आपो बायुगकाञ्चः ॥ १३४ ॥

कियन्तेचिरकाष्टमध्यसस्ततो वायुपलन्तत आकाशं न किंचित्रसयेदिति ॥ १३४ ॥ वेषाश्चचरोत्तरः संयोगः ॥ १३५ ॥ ( स॰ १५ )। संयुज्यते संश्रीयत इति संयोगः । तेवां मूलादीनां मध्य उत्तरमुत्तरं द्रव्यं फलतो विशिष्टामिति ॥ १३५ ॥ (ख॰ १५ )।

अथ बानमस्यस्वैबाऽऽनुपूर्व्यमेकं उपदिश्वन्ति ॥ १३६ ॥ .

अथेति पक्षान्तरोपन्यासे। पूर्व बद्धाचर्यादेव वनप्रवेश उक्तः । एके त्वाचार्यास्तस्यैव बानप्रस्थस्यैवाऽऽनुपूर्व(व्यं) कर्माण्युपरिशन्ति ॥ १३६॥

> विद्या समाप्य दारं करवा प्रीनाषाय कर्माण्याः रभेत सोमावराध्यानि यानि श्रवन्ते ॥ १३७ ॥

अक्सचर्यस्थितो विद्यां समाध्य गृहस्थो मृत्वाऽझीनाघाय कर्माणि कुर्यात् । कानि । सोमावराध्यीनि । अवराष्येयेत्स्वोध्वी (अवरार्ध पश्चाद्यी तत्र भवोऽवराध्यीः) सोमोऽवरा र्या (ध्यों) येवां तानि सोमावराध्यीनि । हविर्यझारूयानि चातुर्मास्यादीनि । हविर्यझान्सोमं वेत्यर्थः । यानि श्रूयन्ते यानि श्रुतानि विहितानि ॥ १३ ७ ॥

> गृहान्कृत्वा समजः सदारः सहाप्रिभिनेहिर्जान् माद्दसेत् ॥ १३८ ॥

प्रामाद्वहिररण्ये गृहान्क्वत्वा सकुटुन्बैः सहैव चाग्निमिर्वसेत् । अस्मि-न्यक्ते प्रागुक्तमेकाप्निरिस्येतकास्ति ॥ १६८ ॥

#### एको वा ॥ १३९ ॥

अथवा पुत्रेषु भार्यो निक्षित्य स्वयमेक एव वने वसेत् । अस्मिन्प्ले ' प्राजापत्यः निक्ष( रु )प्येष्टिम् ' इति परिवाज उक्तेन न्यायेन श्रीताग्नीनास्मनि समारोप्य श्रामः ( व )णकेनाग्निमाधायैकाग्निभेवेत् ॥ १६९॥

## शिलोञ्छेन वर्तयेत् ॥ १४० ॥

व्यास्थातः शिस्रोञ्छः । (ते )न वर्तयेत्पाणयात्रां कुर्यात् । इदं सकुटुम्ब. स्यैकाग्नेश्य साधारणम् । एकाकिन एवेस्यन्ये ॥ १४०॥

संबत्सराबराध्ये न चात ऊर्ध्व प्रतिगृह्णीयात् ॥ १४१ ॥ यदा शिक्रोञ्क्रवृत्तिगतोऽत ऊर्वे न किंचिद्वि प्रतिगृह्णोयात् ॥ १४१ ॥

अभिविक्तथ जुहुयात् ॥ १४२ ॥

्रयदा जुहुबात्तदाऽभिषिकः स्नातो जुहुयात् । अनुकादोऽयं स्नाने विशेषं ी इम् ॥ १४२ ॥ भनेरपोऽभ्यवेयादभिन्नसभिमुख आदित्वमुदकः मुपस्पृत्रेत् ॥ १४३ ॥

शनैरवेगेन जलाशयं पविशेत् । प्रविश्य पार्मिघ्नन्हस्तेनोदकं ताडयेत् । उदक्रमुपः स्यशेत्स्नायात् ॥ १४३ ॥

सर्वत्रेवोदकोषस्पर्धनविधिः ॥ १४४ ॥ सर्ववर्णाश्रमसाधारणमेतत् । तथा चोत्तरत्र तस्य प्रहणम् ॥ १४४ ॥ क्षारलवर्ण (ण )मधुनांसानि च वर्त्रयेत ।। १४५ ॥ गतमेतत् ॥ १४९ ॥

> तस्य द्वंद्रं पात्राणामेक उपदिश्वन्ति पाकार्थ भोजनार्थे वाससी परशुदात्रकाञ्चानाम् ॥१४६॥

यानि पाकार्य ताम्रभाण्डादीनि यानि च भोजनार्थानि कोस्यादीनि तेषां सर्वेषां बा कांस्यादीनां चतुर्णामेकैकस्य विभाग द्वंद्वे दृत्ये उत्पाद्य है ) एकम् क उ )परि-शन्ति । काञ्जमपि वास्यादिति, उपकरणविशेषो वारुमयः ॥ १४६ ॥

ं एकेद मादायेतराणि दस्वाऽर्ण्यमवतिष्ठेत ॥ १४७ ॥

तेषां पाकादिसाधनानां द्रव्याणामेकैकं द्रव्यं स्वयमादायेतराणि च भार्यायै दस्बाइन रण्यमवातिष्ठेतोपितिष्ठेत्समाश्रयोदिति ॥ १४०॥

> तस्यारण्येनैव होमा( मो ) वृत्तिः मतीक्षाऽऽच्छाः दनं विहितम् ॥ १४८ ॥

तस्य वानप्रस्थस्यारण्यमदे(त्वे)शादुर्ध्वगरण्येनैव निवासा( नीवारा )दिना होमी वृत्तिः प्रतीक्षाऽऽच्छादनं विहितम् । [वृत्तिः] प्राणयात्रा । प्रतीक्षाऽर्तिथिपूना । आन्छाः दनं वस्त्रं वल्क सादिना ॥ १४८॥

येषु कर्मसु पुरोडाश्राश्चरवस्ते कार्याः ॥ १४९ ॥

येषु दर्शपूर्णमासादिषु पुरे।डाशा विहिता गृहस्थस्य तेष्ट्रस्य तस्स्थामे परवः कार्या न पश्चनधादि(दी) ॥ १४९ ॥

सर्वे चोष पश्च सह स्वाध्यायेन ॥ १५०॥

सर्वत्र कर्मकाण्डं साक्षं प्रधानमुषांश्च भवति। पारायणश्रह्मयक्षोऽध्ययनेन सह तद्ध्युः पांश कर्तन्यम् ॥ १५० ॥

नारण्यमभ्याभाषयेतु ॥ १५१ ॥

उपांशुवचनादेव सिद्धे वचनमामिमुख्यप्रतिवेषार्थम् । तेनारण्यस्था यथा नामिमुः स्वेन श्रुणुयुस्ताचदुपांश्विति ॥ १५१ ॥

अस्म्यर्थः सरणम् ॥ १५२ ॥ श्वरणं गृहम् । तदम्म्यर्थमेव कर्तव्यम् ॥ १५२ ॥ आकाश्चे स्वयम् ॥ १५३ ॥

स्वयमास्त्रश्च एव विशे(वसे)त् ॥ ६५३ ॥ अनुपस्तीणें ऋग्यासने ॥ १५४ ॥

ज्ञयनमासनं चामुपस्तीर्थे देशे कुर्यात् । न नु(त्र) किंचिनुपस्तीर्थ ॥ १५४ ॥ नवे सस्ये पाप्ते पुराणवनुजानीयात् ॥ १५५ ॥

नवे धान्ये प्र'ष्ठे श्यामाकनीवाराशै प्राष्ठे जाते पुराणं पूर्वसंश्वितं सस्यमनुजन्नीः यात्परित्यमेत् । अत्र मनुः—

स्यजेदाश्चयुने मासि उत्पन्नं(मृत्यक्रं) पूर्वसँवितम् । जीर्णानि वैव वासांसि पुष्पमूलफलानि च॥ इति ॥ १९६ ॥ भूषा ५समि च्छन्मत्यद्दयेव पात्रेण सायं मात्तरर्थमाः इरेत् ॥ १५६ ॥

इदमेकाकिनो वानप्रस्थस्य । भूयांसं नियमिन्छक सस्यं संचिनुयात् । किं तर्हि । प्रस्यहमन्बहनेव पात्रेण येन केनचित्सायं प्रातर्थमद्नीयमाहरेद्वनस्थेन्य एव ॥१९६॥ एवं कियन्तंभिरकालं वर्षावित्व'—

> ततो मुलैः फलैः पत्रैम्तृणैरिति वर्षयःश्रेरदन्ततः प्रदृष्तान्यापोवायुराकाञ्च इत्युत्तर उत्तरः संयोगः फल्कतो विश्विष्टः ॥ १५७ ॥ (स्व० १६ )।

सर्वे गतम् । निरूपिता आश्रमाः ॥ १५७॥ ( स्व. ११ )।
अभिरामी तेवामेव पक्षप्रतिपक्षरूपेण प्राचान्यमप्राचान्यं च निरूप्यते—

अथ पुराणे श्लोकाबुदाहरन्ति । अष्टाश्वीतिसह-साणि ये भजापीषिर ऋषयो दक्षिणेनार्थम्बः पन्थानं ते स्पन्नानानि मेजिरे ॥ १५८ ॥

प्रभामिषिरे प्रजानामिष्टान्यभ्यनन्दन् । अर्थम्णो यो दक्षिणेन पन्या । मार्गस्तं प्राप्य छन्दो(छान्दोभ्यो)क्तेन विष्ण्या(चूना)दिमार्वेण मस्या पुनरामि(ि इमशानानि मेजिरे मरणं प्रापुः । जायस्य द्वियस्वस्यामर्थ(जीवं)मबीतात्रमाद्री-दिह्(१)इति गृहस्थानां निन्दा ॥ १९८॥

> अष्टाश्चीतिसहस्राणि ये वजां नेविर ऋषय उत्त-रेणार्यम्णः पन्यानं तेऽमृतस्य ५हि भेजिरे ॥१५९॥

ये द्व प्रजातन्तुं नाम्यनन्दत्(न्)उत्तरेण मार्ग ाप्य शि(प्यार्थि)शमार्गेण गस्याऽसृतर्व विभाक्तिव्यत्ययः, असृतत्वं हि मेनिरे । वचनव्यस्ययः । समर्थाः संपद्यन्ते ॥ १९९ ॥

> इत्यूर्ध्वरेनसां प्रश्नन्ताऽयापि संकल्पसिद्धयो भवन्ति ॥ १६० ॥

अपि च संकल्पसिद्धयो मवन्ति ॥ १६० ॥

तेवामूर्ध्वरेतसां तत्रोदाहरणम्---

र्व यटछः

यथा वर्ष प्रजादानं दूरे दर्शनं मनोजनता यथाः न्यदेवं युक्तम् । १६१ ॥

यदि महत्यामनावृष्टी वर्षेष्ठ देव इति ते वःमवेरन्, कामवर्षा पर्नन्या मर्थात । यदि वा कंचिद्रपुत्रमनुगृह्धीयुः पुत्रोऽस्य जायतामिति पुत्रवानेव मत्रति । यदि वा तेष्ववस्थितास्ते तथेव हिमवन्तं दिष्टक्षेरंस्तथेव तद्भवति । मनमो जवो थया ते मनोजवाः । तेषां मावो मनोजवता । सां यदि कामथेरन् । नियस्यामव का(लक्ष्म)लायः प्राप्नुयामिति ततो यावता कालेन मनस्तं देशं प्राप्नोति तावता तं देशं प्राप्नुयुग्ति । यद्धान्यदेवं युक्तं रोगिणामारोग्यादि तद्यि संकल्यादेव तथा भवति ॥ १९१ ॥

यस्मादेवं---

तस्माञ्जूतितः मस्यक्षफळ्टाश विश्विष्टानेतानाभः मानेके मुक्ते ॥ १६२ ॥

भुतितः । यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रमनेत् ' इत्यादिश्वत्याऽनुमतस्भादुक्तेन प्रकारेण प्रत्यक्षफल्त्वाक्वेतानूर्ध्वरेतसामाश्रमान्विशिष्टाम्गार्हस्यादुरक्वष्टानेके मुक्त इति ॥१९२॥

तदिदं गाईस्थ्यस्योत्कर्षभतिशदनेन नियोगं(रा) करोति--

त्रेविषहदानां तु वेदाः वमाणामिति निष्ठा तत्र यानि श्रूयन्ते ब्रीहियवपन्याज्यपयाः

## कपालपत्नीसंबन्धान्युच्चैनींचैः कार्यमिति प्रसि• द्वाचारो न प्रमाणमिबि मन्यन्ते ॥ १६३ ॥

इयवयवा विद्या श्रिविद्या श्रयो वेदाः । ज्ञानेन व(तां ये) पाठतश्चार्थतश्च व(वि)दः निता ते श्रेविद्याः तेषु वक्षज्ञानाक्षीविद्यवृद्धाः । तेषां वेदा एव प्रमाणमतीन्द्रियार्था (येऽर्ष) इति निष्ठा निर्णय इति । यथाऽऽह मगवाक्षीमिनः—'बोदनान्द्रसणोऽर्थो धर्मः' इति । प्रत्यक्षमिनिम्तस् ' इति च । ततश्च तत्र वेदेषु यानि कर्माणि श्रूयक्ते । किंग्र् स्थानि। विद्यादिनः संवन्त्या(द्धाः)नि उच्चेर्त्रज्ञा क्रियते । उपांशु यज्ञुवर्यवमादि(दीनि) तिर्विश्च आचारः प्रभाणं न मवतीति सन्यन्ते । एतदुक्तं मवति । सर्वेषु वेदेषु सर्वाषु शाखाम्बिहिहोत्रादीनि विश्वस्त्रनामयन पर्यन्तानि कर्माण्येव तात्वर्येण विधीयन्ते । अतो गार्हर्यमेव श्रेष्ठम् । उर्ध्वरेतमां त्वाश्रमामतिद्विरुद्धाः [नैव] समाश्रयणीया यदि वेदाः प्रमाणिनिति । तथा च गौतमः—'ए[ऐ]काश्रम्यं त्वाचार्यैः [र्याः] प्रत्यक्षविधानाद्वार्हर्गर्थस्थिति ॥ १६३॥

एवं गाईम्थ्यं प्रशस्य ते दमशानानि मेनिर इति निन्हां परिहरति— यत्तु इपशानग्रुच्यते नानाकर्भणामेषोऽन्ते पुरुषः सक्तारा विभीयते ॥ १६४॥

यसु गृहस्थानां इमशानं श्रृयते स एष नानाकर्भणामन्ते पितृमेधारुवः बुरूवसं. स्कारो विधीयते । ननु(तु) पिशाचा मूरवा इमशानमेव सेवत(न्त) इति ॥ १९४॥ कृत इत्याह —

ततः परमनन्त्यफलमपरिमित(तं) स्वर्गश्चर्यः श्रुयते ॥ १६५ ॥

ततः परं स्मशानकर्मणोऽनन्तरमनन्तं(न्त्यं) अपरिमित्(तं) स्वर्मश्चब्दवाच्य फर्छ श्रूयते स एव यज्ञायुषो यज्ञमानोऽज्ञक्षा स्वर्ग्य छोकं प्राप्तोति । अनन्तस्वर्ग्यमिति द॰ कारहछान्दसः । उपसर्जनः । अपराठो वा ॥ १६९ ॥

पुनरेवं गाईस्थ्यमेव प्रकारान्तरेण स्तौति-

अथाप्यस्य मजातिमश्रुतमाञ्जाय आह मजामनुष-जायसे तदु ते मर्त्याश्रुतमिति ॥ १६६॥

अधापि चास्य गृहस्थस्य प्रजाति प्रजासंतानमसृतममरणमाञ्चायो वेष आह मर्स्य मरणधर्मन्यजां जायमानामनु स्वं प्रजावसे स्वमेव प्रजास्येण जायसे तदेव ने रणधर्मणोऽस्तपमरणामिति । न स्वं ज्ञियपे स्वं प्रजास्येण तिष्ठमीति श्वं १६६ स उपपनं नैतदित्याह ---

अयापि च स प्वायं विरुद्धः पृथवमत्यक्षे-णोपलभ्यवे १६यते चापि सारूष्यं देहत्वमेवाः न्यत्र ॥ १६७॥

अपि च म एवायं पृथिवस्ट: प्रत्यक्षेणीपसम्बने । स एव द्विभा भन इति ह्रक्ष्यते । दृत्यते हि साह्य्यं द्वयोर्देहमात्रं तु भिन्नदेहस्यमिति । सा(स्वा)र्धिकस्त्व ॥१६७॥

यदि पुत्रक्षरेणावस्थानं किमेताबदेव नेत्वाह ---

ते श्रिष्टेषु कर्मसु वर्तवानाः पूर्वेषार सांपरायेण कीर्तिः( तिं ) स्वर्गे च वर्षपन्ति ॥ १६८ ॥

ते प्रशः शिष्टेषु कोदितेषु कर्मम् वर्तमानाः पूर्वेषां पितृषितामहादिना मांपरायेण परछोकेन संबन्धा( द्वा )नां कीर्ति वर्धयन्ति । अस्थायं पुत्र एवंकमीऽस्यायं पीत्र इति स्वर्भ च वर्धयन्ति । कीर्तिनतां हि भ्वर्भवासः श्रयते ॥ १६८ ॥

एवमपरोऽपरः परेपाम् ॥ १६९ ॥

एवमनेन प्रकारेण । कीर्ति स्वर्ग च वर्धयन्ति ॥ १६९ ॥

आ भूतसंद्रवासे स्वर्गाजतः ॥ १७० ॥

मतसंद्रको महाप्रकयः । आ तम्मात्ते पुषिणः स्वर्गतितो मक्ति ॥ १७० ॥

प्रनः समें बीजार्था भवन्तीति भविष्य-प्रभागे ॥ १७१ ॥

प्रख्यानस्तरं सर्गः । तत्र संमारस्य बीजार्थाः प्रजापतयो मक्तिति मिविष्यत्प्रगणे श्रयते ॥ १७१ ॥

अथापि प्रजापतेर्वचनम् ॥ १७२ ॥

अपि च प्रजापतेरपि बाक्यमान्मिक्सर्थे मवनि गार्हन्थ्य[ मेव वन्छि ]मिनि ॥१७२॥ वयी विद्यां ब्रह्मचर्य प्रजाति १ अद्धां तथी। यह-मनुषदानं य एतानि इतंवे तैरु(रि) स्मह स्मी रजो भृत्वा ध्वश्मनेऽन्यत्वशश्मिति ॥१७३॥

त्रयी विद्यानां(विद्यां) त्रयाणां वेदानामध्ययनम् । ब्रह्मचर्वमष्टाचत्वारि ५३।दित्यादिकम् । प्रजाति प्रजोत्पादनम् । श्रद्धामास्तिकयम्। तप उपभागादि । यज्ञमाग्निहोत्रादिसोमयागाः अनुम् अनुमद्गनमन्तर्वेदि बहिर्वेदि पदानम् । य एतानि कर्माण कुर्वते तैरुक्ते(रित्ते)रेव सह वयं स्मः । त एवास्माकं सहायाः । अन्यदूर्ध्वरेतसामाश्रमादिकं प्रशंमन्युरुवी रजः

पांसुला(भूरवा) ध्वंसते नश्यति । इतिशब्दो वयनसमाप्स्यर्थः ॥ १७६ ॥ यद्येवं तर्हि शिष्टेषु वर्तमानाः पुत्राः पूर्वेवां सुकीर्ति स्वर्गे य वर्षयन्ति । य(त)पा प्रतिविद्धेषु वर्तमाना अकीर्ति नरकं य वर्षयेषुस्तत्राऽऽह—

> तत्र ये पापकृतस्त एव ध्वश्सम्ति यथा पर्ने वनस्पतेर्ने परान्दिश्सन्ति ॥ १७४ ॥

तश्र प्रमासंताने ये पापस्य कर्धारस्त एव ध्वंसन्ति । ध्वंसनेऽपि न परान् पित्रादीन् हिंसन्ति कीटादिद्षितं तदेव पति न वनस्पति शाखां वा पातयित तद्वत् ॥ १७४ ॥

> नास्यास्मिक्ठीके कर्मभिः संबन्धा विद्यते तथा परस्मिन्कर्भफलैः॥ १७५॥

अस्य पित्रादेः पूर्वपुरुषस्याग्मिन्छोके पुत्रकृतैः कर्मामिः संबन्धो न विद्यते । इद्यान्तो यथा— पुत्रकृतेषु कर्मसु पित्रादेः कर्तृता नाश्ति तथा परस्मिक्षीके कर्मफ्छैरपि संबन्धो नाश्तीत्वर्थः ॥ १७९ ॥

अथापि नजापते र्ऋषीजामित्ययं सर्गः॥ १७६ ॥

प्रजापतेर्हिरण्यगर्भस्य ऋषं णां च मरीच्यादीनामयं सर्गो दैवो हि नि(वि)सर्गान्तः (देवादिस्तिर्यगन्तः)। न (ते) चाध्वस्ता एव स्वे स्वे पदे वर्तन्ते। यदि पुत्राः पापक्तः स्वयं ध्वंसमानाः परानिष ध्वं(स)सेयुग्तदेतमोपपद्यते । पुण्यकृतः सुखेनाद्यापि वर्तन्त इति ॥ १७६॥

अत्रोदाहरणमाह —

तेषां मकुतयः परा ज्वलन्त्य उपस्थयन्ते ॥ १७७ ॥

तत्र सर्गे ये पुण्यक्कतो विशिष्ठादयः प्रकृतयः शरीराणि परा उरकृष्टा ज्वलन्त्यो दीव्यमाना उपकृष्यन्ते । दिवि यथा सर्घार्षमण्डसम् । श्रूयते च---- सुकृतां वा एतानि ज्योती हुँपि यससम्राणि ' इति । इदमपि प्रमाणं पुत्राणां ध्वंसे पूर्वेषामपि न ध्वंस इति ॥ १७७ ।

स्यानु कर्यावयवेन नपसा वाकिश्वत्सवरीरोऽन्त-वन्तं स्रोकं जयेद "दर्रवर्गं लोकं जयेद" भिस्वर्गं स्रोकं जयतीति संकल्यसिद्धिः स्याक ततो ज्येष्टा (ज्येष्टचमा)भगाजाम् ॥ १७८ ॥ [ स्व ० १७] ।

१ अवतर्यस्थितो प्रन्थोऽधिक इति गाति ।

कर्मावयवेन तपसा पूर्वार्जितानां कर्मणां भक्त दे हैं ण करे होन तपसा वा तिक्रेण कर्मा दूर्ध्वरेता सह दारीरेणान्तवन्तं छो हं जित्सिन्वर्ग छो कं जयतीति यक्तस्थासं वेडापे यक्त संकल्पादेव सिद्धिः स्थादिति तटापे स्थात् । न ए तदाश्रमाणां उरीष्ठराका-रणमिति । 'तदेवमे(मै)काश्रम्यं स्वाचार्य ' इत्येव पक्षः स्थापितः । अन्ये मन्यन्ते—सर्वे आश्रमा दूषिता अदूषिताश्च भवन्ति । तत्था तेषु सर्वेषु यथोपदेश्वमन्यम् वर्तमानः क्षेमं गच्छतीत्येतदेव स्थितमिति ॥ १७८ (स० १७)।

व्याख्याताः सर्ववर्णानः साधारणवैश्वेषिका धर्मा राष्ट्रस्तु विश्वेषः इक्ष्यामः ॥ १७९ ॥

उक्तवस्त्र(क्ष्य)माणसंकीर्तनं श्रोत्र (तृ)बुद्धिममाधानार्थम् । आहंसासस्यान्तेयादयः सर्ववर्णानां साधारणा धर्माः । अध्ययनाद्य बयाणाम् । अध्यय(ध्याप)नाद्यो ब्राह्मः णस्य । युद्धाद्यः क्षांत्रियस्य । कृष्याः यं वै यस्य । शृश्चपा शृद्धस्य । राजाऽभिषिक्ते विवक्षितः । तस्यैव हि बहुयमाणं भर्मभातं समवति ॥ १७९॥

दक्षिणाद्वारं वेडम पुरं च मापयेत् ॥ १८० ॥

वेदम गृहम् । पुरं नगरम् । तदुभनम्मि दक्षिणाद्वारं मापयेत् । अ(स्थ)परयादिनिः कारयेत् । दक्षिणपार्धे द्वारं यस्य तथालाम् । १८०॥

अन्तरस्यां पृति वेश्य ॥ १८१ ॥

सर्वेषामेव पुराणां मध्ये या पृष्तम्यः मन्त्रन्थां पुरि वेदमः मापयेदात्मनः ॥१८१॥ तस्य पुरस्तादावसथस्तदामनः णमित्याचक्षते ॥ १८२ ॥

तस्य वेदमनः पुरस्तादावसयः कारायेतस्यः। एत्य वमन्त्यम्मिन्नित्यावसयः। आस्पान् नमण्डपः । तस्याऽऽमन्त्रणसंज्ञा ॥ १८२ ॥

> दक्षिणेन पुरं दक्षिणे।दग्द्वारं सभा कार्या ययोभयं संदृष्टित बहिरन्तरं च ॥ १८३ ॥

द्वित्तिवान्तम् । पुरमिति 'ऐन्या द्वित्या' इति द्वितीयान्तम्। पुरम्य दक्षिणतोऽ-दूरे समा कार्या । तथा दक्षिणोदम्हारं दक्षिणायामृत्तरम्यां दिशि द्वारे यस्याः मा तथोक्ता । किमर्थमुमयत्र द्वारमिति चेत् , रद्विद्वितं यश्चाम्यन्तरवृत्तं तदुमयमि यथा संदृष्टेवेतित । किमर्थमिति । १८६॥

सर्वत्रेवाजसा अग्रयः स्युः ॥ १८४ ॥

वेश्मभ्यावसचे समायामित्येतेषु सर्वेद्वेबावस्थानेषु श्रीकिकाप्तयोऽजलाप्तयः स्युः रिक्छिदेन पार्थाः ॥ १८४ ॥

अग्निपूजा च नित्या यथा गृहमेथे ॥ १८५ ॥

तेष्वेवाञ्चिषु निस्यमञ्जिषुना कार्या । यथा गृहमेघ भीषासने सायंपातहीं म इत्यर्थः । मन्त्रान( व )पि ताने( वे )व द्रव्यमपि तदेव ॥ १८५ ॥

आवसये श्रोत्रियावराध्यीनतिथी-वासयेत् ॥ १८६ ॥

आवसथास्ये स्थानेऽतिथीन्वासयेत् । ते विशेष्यन्ते श्रोत्रियावराध्यानिति । अवरः पर्यायोऽवराध्येशब्दः । यदि सर्वान्वासयेषु न शक्नोति श्रोत्रियानिप ताबद्धासये दिति ॥ १८६ ॥

तेषां पूजा अयस्यात्मनः कार्या ॥ १८७ ॥

भारमनो यत्कियते ततोऽपि श्रेष्ठा पूजा कार्याऽतिधीनाम् । तेम्यो या पूजा साऽऽरमकार्यादपि श्रेष्ठाऽऽवरयकी ॥ १८७ ॥

तेभ्यो यथागुणमावसथमञ्जयानं च विदेयम् ॥ १८८ ॥

तेषानतिषीनां यथागुणं विद्यावृत्ताद्यनुगुणमावसथादि विदेयं विदेशेण देयम् । आवसथं पाकार्थं (अपव)करकादयः(दि )। अक्षमोदनादि । पनं तकादि ॥ १८८ ॥

सर्वाणीतश्र स्पाद्गुरूनमात्या ध्य नातिजीवेत् ॥ १८९ ॥

गुरवः पित्रादयः । अमास्या मन्त्रिणः । ताक्षातिजीक्त् । मक्षभोज्याच्छादनादिषु ताक्षातिग्रयीत ॥ १८९ ॥

न चास्य विषये क्षुषा रोगेण हिमादपाभ्यां बाडबसीदेदभावात्कश्चित्॥ १९०॥

अस्य राज्ञो विषये सुभाऽऽहाराभावेन नुभुक्षया। रोगेण व्याधिना। हिमेन नीहारेण। वर्षादीनामण्युपलक्षणमेतत् । भातप आदित्यराहिमनापः । एतेः प्रकारेरमावादनुद्धिपूर्वे वा नकारेने कश्चिद्धः (द्वां) प्रणोऽवसी देवसन्नो न स्यात् । राज्ञोऽप्ययमपराधो यथाऽऽः हाराध्यमावेन कश्चिद्वसन्नः स्यात् । आपस्तम्वे विशेषः— 'नुद्धिपूर्वे वा कश्चित् '। तस्यार्थः— नुद्धिपूर्वे वेत्यत्रोशहरणम् । यदा नश्चित्वरणं मृणं नेवा दाय्यो मत्तदा नासी हिमातपयोरूपवेश्यायितत्रयः । मोजनादिवि(द्वा नि)रोधयः(द्वायः तथा कृषीणो(णं)राजा दण्डयेदिति ॥ १९०॥

सभायां मध्येऽधिदेवनमुद्धत्याबोह्यासामिवप (पे)यथार्थान्युग्यान्वैभीतदान्॥ १९१॥ पूर्वीक्तायां सभायां मध्येऽधिदेवनं यस्योपिर कितवा असैदींग्यन्ति तस्मान्निधिदेवनम् । तन्पूर्वे काष्टादिनोद्धन्ति । उद्धन्यावोस्ति । अवोक्ष्य तत्रासान्युन् समसंख्यान्विभीतकवृक्षस्य विकारम्तान्यधार्यान्यानिद्धर्युतं निर्वर्तते तावतो निवयति । यः विकार, य ]स्तत्र नियुक्तः । स हि तस्नामा ॥ १९१ ॥

आर्या विद्युचयः सत्यक्षीला दीवितारः ग्युः ॥ १९२ ॥

आर्था द्विनातयः । विशुवयोऽर्धशुद्धाः सत्यश्चिः सस्यवादिनः । एवंभूता एव पुरुषास्तत्र दीवितारो देविद्धेयः स्युः । [ते ] एवं तत्र देविद्धं छन (न्ते ) इस्यर्थः । तत्र (ते च ) तत्र देवित्रा (त्वा )यथापहितः( भाषितं )विहित्वणं सनि( मि )काय दत्त्वा गच्छेयुः । स च राज्ञे तमायमहरहः प्रतिमामं प्रतिसंवासरं द्यात् । स एव स्थानान्तरे दीन्यतां(तो ) दण्डयेत् । सभास्याने च कल्हकारान् । तत्र याज्ञयस्वयः—

> गरुछाडेव ( ग्लेह शांतिक) वृद्धेन्द्र सिद्धः क [ भिकः ] ग्वकं शतम् । गृह्धीयाद्ध्वतितवादितरःइशकं शतम् ॥ स सम्यवपाडितो द्यादाइ ( ज्ञे )भागं यपाकृतम् । -सि(जि)तमुद्रा(द्या)हदेनैत्रं(ज्जेश्ने) द्याःसस्ट(न्यं) बदा(षः) सर्था(भी) ॥ १९२ ॥

सर्वेषकीणां सर्वेषकीनुष्टानानि नियमेषु च युक्तः स्यात् ॥ १९३ ॥

सर्वेषां धर्माणां स्वकर्मानुष्ठानानि नियमेषु च स्वकर्मानुष्ठानं प्रमापाछनादि तत्र ये अनि(ये नि)यमाः( मा नी ) अनीतवस्तेषु च युक्तः सावधानः स्याद्धवेत् । अनीतयो न कार्या इत्यर्थः ॥ १९३ ॥

> आयुषग्रहणं तृत्यगीववादित्राणि राजाधीनेभ्योऽन्यत्र म विद्येरन् ॥ १९४ ॥

आयुषप्रहणादीनि राजाधीनेभ्यो रामायत्ता ये पुरुषारतेभ्योऽन्यत्र न विधेरन मनेयुः । उत्मनादिष्यन्यत्रापि भवत्याचारः ॥ १९४॥

> क्षेपकृद्राजा न चास्य विषये ग्रामेऽरक्ये या तस्कर्भयं विद्यते ॥ १९५॥

अस्य राज्ञो विषये प्रामेऽरण्ये च चोरवयं न भवति । स एव राजा सेमकृत् सेमः रुरो न त्वन्यः शतं तुम्यामिति ददामोऽपि ॥ १९५ ॥ भृत्यानामनुषरोधेन क्षेत्रं वित्तं च ददहासणेभ्यो यथाईमनन्ताङ्घीकानिभजयाति ॥ १९६ ॥

मृत्यानामनुषरोषेन भृत्यवर्गस्य यथोपरोषां न मनति तथा बादाणेम्यो यथाई विद्यावृत्ताद्यनुगुणं क्षेत्रं वित्तं च दद्यात् । दददनन्ताँ छोकानमिश्रयति ॥ १९६ ॥

क्राह्मणस्वान्यपिनहीर्षमाणो राजा यो इन्यते तमाहुरात्मयुगो यक्कोऽनन्तदिःण इति ॥ १९७ ॥ ( स्व० १८)।

बाह्मणस्वानि चोरादिभिरपद्धतान्यपित्रहापंमाणे(णो बाह्मणे)म्य आदा(दाना) यावित्रस्य ग्रहीतिमिच्छत्रसी राजा यदि चो हेन्यते तमारमयूपोऽनन्तद्क्षिणो यहा हैस्याहुर्भमेज्ञाः । संवामे युद्धयक्षे तम्याऽऽत्मा यूपस्थानीयः । आत्मेति शरीरमाह । अन्तरा यदि चोरैर्हन्यते तमारमयूपोऽनन्तद्क्षिणा यज्ञ इत्याहुः । आत्मा तु पशु-स्थानीयः । प्रत्यानिनीपितं द्रव्यं दक्षिणा । सूत्रे तं यज्ञमित्याहुरिति॥१९०॥ (ख०१८) ।

> पतेनान्ये ग्रूरा व्याख्याताः त्रयोजने युश्यमानाः स्तनुत्यजः॥ १९८॥

अन्ये राजन्यतिरिक्ता अपि यदि शुगः सन्तो ब्राह्मणस्वापहारामिर्युध्यमानाश्चोरैर्हताः स्तेषामपि तथैव यज्ञकृतां फलं पूर्वोवतं भवति । ययोजनग्रहणमन्यस्यापि धर्मस्य कार्यः स्योपलक्षणम् । तदेवमपि युध्यमानास्तयैव फलं लभन्ते ॥ १९८ ॥

> प्रामेषु निगमेषु चाःऽर्याञ्ज्ञचीन्सत्यशीस्त्रान्ध-र्मार्थकुत्रस्टान्यजागुप्तये निद्ध्यात्॥ १९९ ॥

प्रामादिषु प्रभासंरक्षणार्थमेतादशान्पुरुषांक्षेवर्णिकान्स्थापथेदाधिकारिणः शुचीक्रिमेन् छान्तःकरणान्तस्यवादिनो धर्मज्ञानर्थशास्त्रेचिप कुशलान् ॥ १९९ ॥

तेषां पुरुषास्तथागुणा एव न्युः ॥ २०० ॥ तेषां नियुक्तानां ये पुरुषास्तेऽपि तथागुणा आर्यादिगुणा एव स्युः ॥ २०० ॥

सर्वतो योजनं नगरं तस्करेश्यो रक्ष्यम् ॥ २०१ ॥ सर्वतः सर्वासु दिक्षु योजनमात्रं नगरं तस्करेश्यो रक्षणीयम् ॥ २०१ ॥

क्रोओ प्रामेभ्यः ॥ २०२ ॥

म्रामेम्यस्तु सर्वासु दिक्षु कोशो रक्ष्यः । म्रामेम्यः ' यतश्चाध्वकाखवरिन पञ्चमी वक्कव्या ' इति पञ्चमी ॥ २०२ ॥

तत्र यन्युष्यते तैम्तन्यतिदाय्यम् ॥ २०३ ॥

तत्र योजनमाने कोश्वमात्रे वा यन्मुष्यते वोर्यते ते न(नि)युक्तास्त्रस्मतिद्युः। रामा तैस्तरमतिदापयोदिति ॥ २०३॥

धर्म्य श्रुटक्रमनदारयेत् ॥ २०४॥

आहयेदिति । म्लादिषु विशेषस्तेनैयोक्तः-मूल्फअपुच्यीयभमकरमिति ॥ २०४ ॥ अक्तरः बोषियः ॥ २०५ ॥

श्रोत्रियादाज्ञा करो न प्राद्यः ॥ २०५ ॥

सर्ववर्णानां सियः ॥ २०६ ॥

अकरा इति परिणामः ॥ २०६ ॥

इयाराध माम्बवझनेभ्यः ॥ २०७ ॥

व्यञ्जनामि इमदमादीनि । यावत्तानि नोत्यधन्ते तावदकगः ॥ २०७ ॥

ये च विद्यार्थी बसन्ति॥ २०८॥

विद्यामुह्द्रिय गुरुषु ये वसन्ति तेऽसमाष्ठविद्या अन्यकराः ॥ २०८॥

सपस्विनम् ये धर्मपराः । २०५॥

धर्मपरा इति किम् । येऽभिचारकमन्त्रासिद्धये तपन्तप्यन्ते तेऽकरा मा भूगिति। १०९॥

श्रद्भ पादावनका ॥ २१० ॥

त्रैवणिकानां पादावनेजनवृत्तिर्थः स श्रद्धोऽप्यकरः ॥ २१० ॥

अन्धमुक्तवाधिररोगाविष्टाम ॥ २११ ॥

अन्त्रादयोऽप्यकराः ॥ २११ ॥

ये व्यर्था द्रव्यपश्चिरः ॥ २१२ ॥

थे पश्चिमानकादयो द्रव्यपश्चित्रहैर्व्यर्था निष्प्रयोजनाः शास्तते। थेषां द्रव्यपश्चित्रहः मतिषिद्धस्तेऽष्यकराः। तथा च वसिष्ठः—अकरः श्रोत्रियो राजा पुमाननाथः प्रवितियो बाक्युद्धतस्माप्रजा(ता)ता(न्ता) इति ॥ २१२ ॥

> अबुद्धिपूर्वमछंकतो युवा परदारमनुमविश्वन्कुमारी वा वाचा बाध्यः॥ २१३ ॥

यत्र परदारा आवम(आस)ने कुमारी(री) वा पनिवरा तत्र युवाऽछंक्रते।ऽबुद्धिपूर्वः मक्कानादनुप्रविद्यन्वाचा बाध्य अत्रा(त्रे)पमास्ते मां(मा) प्रतीसत्त(वितः) ' इति ॥ २१३ ॥

## बुद्धिपूर्वे तु दुष्टभावो दण्ड्यः ॥ २१४ ॥

यस्तु जाननेव प्रलोभनार्थी दृष्टमावः प्रविशति स दृष्ट्यः । द्रव्यानुहृष्टम्परा धानरूपं च । दृष्टभावप्रहणमाचार्थादिवेश्वितस्य प्रवेशे दुण्डो मा भृदिति ॥ २१४ ॥

## संनिपाते वर्षे भिश्नच्छेदनः सहुपणस्य ॥ २१५ ॥

संनिपातो मैथुनम् । तस्मिन्वृत्ते ।शिश्वच्छेदनदण्डः । सव्वणस्येत्युपसर्मनस्यापि शिक्षस्य विशेषणम् । सवृषणस्य शिक्षस्य च्छेदनमिति ॥ २१५ ॥

दुमार्थी तु स्वान्यादाय बास्यः ॥ २१६ ॥ कुमार्थी तु संनिपाते वृत्ते सर्वस्वहरणं कृत्वा देशानिर्वास्यः ॥ २१६ ॥ अय राज्ञा भृत्ये ॥ २१७ ॥

अय संनिपातात्वभाति परदारकुमार्थी राज्ञा भृत्ये प्राप्ताच्छादनेन भर्तव्ये ॥ २१७ ॥ रक्ष्ये चात कर्ध्व मैधुनातु ॥ ६१८ ॥

अतः प्रथमारसंनिप ताद्ध्वं भैथनाच रक्ष्ये । यथा पुनर्भेथनं न चरतस्तथा कार्ये 11 386 11

## चरितनिर्वेषं स्वामिम्योऽवसुजेत् ॥ २१९॥

एवं ते यदि निरुद्धे निर्वेषमुपगच्छतस्तदा स्वामिम्यस्त्रे अवसूजेत् । परदारान्मर्जे श्वराराय वा कुमारी पिन्ने भ्रान्ने वा । अनम्युष्यमे तु तस्य प्रायश्चित्तं यावज्जीवं निरोधः । २१९॥

## चरिते यथापुरं धर्मसंबन्धः ॥ २२० ॥

वरिते तु निर्वेषे यथापुरं यथापुर्व धर्मेण संबन्धो मवति , यस्मादेवं बस्मादवद्यं प्रावश्चित्तं कार्यितव्यम् । यज्ञविवाहादी न कश्चन दोष इति ॥ २२० ॥

परदारपसङ्गादिदमुरुयने--

## न सगोत्रस्थानीयां परेभ्यः समाचन्नीत ॥ २२१ ॥

थोऽनपत्य आत्मनः शक्त्यभावं निश्चित्य क्षेत्रजं पुत्रनिच्छन्मायौ परत्र नियकक्ते मृते वा तस्मिन् तस्पित्रादयः संतानकाक्क्षणस्तःद्विषयमेतत् । कुछान्तरप्र-विष्टा सगोत्रस्थानीया । सा हि पूर्व पितृगोत्रा सती मर्तृगोत्रघनैरिधिकियते । सा भर्तपक्षाणां सगीत्रस्थानीया भवति । मती तु तासारक्षगीत्रां तां सगीत्रस्थानी परेम्यः(म्योऽ)पगोत्रेम्यः समाचक्षीतः । इयमनपत्याऽस्यामपत्यमुरपाच[ता]मिति त्रायैव तु समाचक्षीतेति ॥ २२१ ।

BT-

कुलाय हि स्त्री पदीयत इत्युपदिश्वनित ॥ २२२ ॥ कुछाय स्त्री कन्या काचिदेशेषु द्यिते । गोत्रे यै: कैश्व(श्वि)र्प्यनुभूयने । उक्तं प महस्पविना-

> अन्तृकभातुमार्थाप्रहणं नातिद्वितत् । कुछे कन्यापदानं च देशेप्वन्टेषु दृश्यते ॥ इति ॥ २२२ ॥

तामिमं नियोगं दुषयति-

त्तिदिन्द्रयदौर्वस्याद्विपानिपन्नम् ॥ २२३ ॥

केषुचिद्देशेषु यद्यप्येवं पूर्व कृतवन्तस्त्रधाऽपि तद्यक्षे विवृतिविद्धम् । कृतः । इन्प्रियदीर्वस्थात् । दुर्वलेन्द्रिया क्षयत्वे मनुष्याः । तत्रश्च शास्त्रस्थानन पि मर्नृन्यतिकः मेऽतिप्रसङ्खापत्तिः ॥ २२३ ॥

सगोत्रा(त्र)विषये च यो विशेषः सोऽपि नाम्नीस्याह-अविश्वष्टं परत्वर हि पाणे: ।। २२४ !।

येन पाणिना पूर्वपश्चित्ताक्षिकं पाणिगृँहीतः तस्याः कन्यायाः पाणेरन्यो भवान सगोत्रस्थापि पाणि: । यम्मादेव पाणे: परत्वमाविशिष्टं समानं तम्माद्विशेष हति । अवशिष्टामित्यपपाठः ॥ २२४ ॥

पाणिर्न्यो भवति को दोष:--

तद्व्यतिक्रमे पुनक्भयोर्नग्कः ॥ २२५ ॥

तस्य पाणेर्न्यातिकाने पुनरुपयोर्दम्यस्योर्नरको भवति । पुनरिति प्रसिद्धयोतका निपातः ॥ २२५ ॥

> नियमारम्भणो हि वर्षीयानभ्युद्य एवमारम्भ-णादपत्यात् ॥ २२६ ॥

बोडबं दम्पत्थोः परस्परं निवनः स आरम्भणो यस्य स नियमारम्भणः । एवंजुती बोडम्युदयः स एव वर्षीयान् । एवमुक्तेन प्रकारेण यदपत्यमारमते तस्मादेवमारम्मः माजादपत्याद्वर्षीयानिति । अपरवादिति प्रायेण पटन्ति ॥ २२६ ॥

बाइप आर्थः श्रुद्वायाम् ॥ २२७॥

अर्थकेवार्णिकः शुद्रायां परभावीयां प्रसक्तो राक्षा राष्ट्राद्वःश्यो निर्वास्यः ॥२२७॥ बध्यः भुद्र आर्यायाम् ॥ २२८ ॥

शृद्धस्त्वार्थायां त्रैविणिकक्षियां प्रसक्तो वध्यः । आर्थाक्षेविणिकाः । शृद्धायां परमार्यायां प्रसक्ता एतत्र(क्ष)यमः (योऽन्तः)पुराधि(दि)व्विषक्ततो रस्तकः सन् स्वयमेव
गच्छिति तस्य मवति । अन्यस्य दु पूर्वोक्तं प्रायश्चित्तं शिक्षच्छेदनं दृष्टन्यम् । तथा च
शृद्धिकारे गौतमः — 'आर्थक्रपियगमने लिक्कोद्धारः स्वहारश्च गोष्ठा चेक्क्षचेऽचिकः'
इति । याज्ञवल्वयेन तु प्रातिलोस्ये[न) गमनमात्रे वध उक्तः । यथाऽन्त्यजात(१) ।

स्वजातावुत्तमो दण्ड आनुछोम्ये तु मध्यमः। प्रातिछोम्ये वधः पुंसां स्त्रीणां नासादिकर्तनम् ॥ इति ।

सोऽनुवध्याञ्यां सा(बन्धाम्यामाध)पेक्षो द्रष्टन्यः । तथा 'वाश्य आर्यः शूदायाम् ' इत्याचार्यवचनम<sup>ट</sup>यनुवध्याम्यां सापेक्षः(क्षम्) । ब्राह्मणादेः ऋमविवाहे वा शूद्रा तद्विषयं वा द्रष्टन्यम् ॥ २२८॥

## दारं चास्य कर्षयेत् ॥ २२९ ॥

अस्य शूद्रस्य या दारमुना तेन मुक्ता त्रैवर्णिकस्त्री तां च कर्षयेत् । तच नियमो पर्वासर्यो प्रजाता न भवति तद्विषयमेतत् ।

म्राक्षणक्षत्रियविशां स्थियः शूद्रेण संगताः। अप्रजाता विशुध्यन्ति प्रायश्चित्ते भवेतु या(न नेतराः ॥ इति ॥२२९॥ सवर्णायामन्यपूर्वायाथ सकुत्संनिपाते पादः पतित ॥ २३०॥

अन्यः पूर्वः पतिरस्या अन्यपूर्वा । परभार्या । तस्याः सवर्णायाः सक्कद्रमने पादः पतित । पतितस्य द्वादशवार्षिकं प्रायश्चित्तं तस्य तुरीयोंऽशस्त्रीणि वर्षाणि प्राकृतं ब्रह्मचर्यमस्य प्रायश्चित्तम् । एतः क्षावि(श्रोति)यमार्थायामृतुकाले कामतः प्रथमदूष-कस्य ब्राह्मणस्य । तत्र गौतमः –द्वे परदारे त्रीणि श्रोत्रियस्य १ इति ॥ २३०॥

एवमभ्यासे पादः पादः ॥ २३१ ॥ एवमभ्यासे पत्थाभ्यासे पादः पादः पताति ॥ २३१ ॥

चतुर्थे सर्वम् ॥ २३२ ॥

चतुर्थे संनिपाते सर्वमेत्र पति । ततश्च पूर्ण द्वादश्चवार्थिकं कर्तस्यम् । तृतीये नव वर्षाणि । द्वितीये पर् वर्षाणि । एतच प्रतिप्रयोगं सीभेदेन प्रथमदूषकस्य । एकस्यामेत त्वस्यासे कस्प( रूप्य )म् । तत्र ' यत्पुंसः परदारेषु तचैतां चो( चा )रयेद्वतः इति स्मरणात् । स्त्रिया अपि प्रतिप्रयोगं पादः पताते । तदनुरोधेन करूष्यम् ॥ः

जिह्वाच्छेदनं सूद्रस्याऽऽर्ये भागिकमाकोश्वतः ॥ २३३ ॥

१ ' भावासेव- इत्यादिः प्रवक्ताः ' स्वन्तो प्रन्यः वंगत्वमादाद्यिक इति भाति ।

श्द्रो द्विजातीनामस्यतमं पार्मिकं स्वकर्मस्यं यमाक्षोशति निन्दति विगर्धते तदा तस्य जिद्वा च्छेत्तच्येति । मनुस्तु सामान्येनाऽऽह—

> येनाक्कनावरो वर्गो बाह्यणस्यापराध्नुयात् । तदक्कं तस्य च्छेतस्यं तत्मनोरनुशासनम् ॥ इति ।

गौतमस्तु—' शुद्रो द्वित्रातीनभि सं )पायान्हिस्य च वास्वव्यास्थामञ्च-मोच्यो येनोपहत्यात् ' इति ॥ २६३ ॥

वाचि पयि घट्यायामासने वेति सभीभवतो दण्डताडनम् ॥ २३४ ॥

यस्तु शुद्धो वागादिष्यार्थैः समी भवति न तु तद्र्यभूतं तस्य दण्डेन ताडनं कर्तस्यं स दण्डेन ताडायतस्य इति वाज्यम् । अथमस्य दण्डः ॥ २३४ ॥

> पुरुषवधे स्तेये भूम्यादान इति स्वान्यादाय वधः(ध्यः)॥ २३५॥

भूम्यादानं परक्षेत्रस्य बळात्स्यीवनरः । ्रावधाविषु निमित्तेषु शुद्धः सर्वश्वहरणं कृत्वा पश्चाद्वःयो मारयिराज्यः ॥ २१५ ॥

# बसुर्विरोधस्त्वेतेषु ब्राह्मणस्य ॥ २३६ ॥

एतेषु निवित्तेषु ब्राह्मणस्य चसुर्निरे घः कर्तन्यः । पष्टबन्धादिना चसुषी निरोद्धस्ये यथा यावज्जीवं न पश्यति । न तृत्याटियमध्ये । न शारीरे। ब्राह्मणस्य दण्डः । ' असतो ब्राह्मणो ब्रनेत् ' इत्यादिग्मरणान् । मसुनिरोध इति क्रिक्टांवर स्मन्द्रसः ॥ २६६ ॥

> नियमातिक्रमणमन्यं वा ग्हसि वोधयेदा समा-पत्तेः )॥ २३७॥

यो वर्णाश्रमप्रयुक्तानि( नि )यमानतिक (का )मति तं नियमातिकामिनमन्यं वा प्रतिवेचा( विद्धाः)नां कर्तारं रहित बोचयेत् । तं निगदि( डि )तं निरुध्या(न्ध्या)त् । आ समापत्तेः यावदसौ नियमान्यतिपत्त्येत 'प्रतिपिद्धेस्यो निवर्तिष्ये' इति मूयात्॥२३७॥

असमापत्ती बाइयः ॥ २३८ ॥ यद्यसी वीर्वकारुं निरुद्धोऽपि न समापद्येत ततो बाइयो निर्वास्यः ॥ २६८ ॥ आचार्य ऋत्विक्सातकस्तु य[कः य ]ग्रुरो राजेति त्राण्य स्युरन्यत्र वध्यातु ॥ २३९ ॥ (स्व० १९)।

## इति सस्यायाहहिरण्यकेशिश्रीतस्त्रे (धर्मसूत्रापरपर्याये) सप्तविश्वत्रक्षे पश्चमः पटलः ॥ ५ ॥

यदि दण्डे प्रवृत्ते राजानं, आश्वर्यो ब्यात् ' अहमेनमतः पा वा रिनि यि ] ज्यामि मुच्यताम य प्रमिति ' ततो अक्तदण्डे पाष्ठे ऽर्भरण्डः । अर्घदण्डे पाष्ठे ताडनम् । ताडने पाष्ठे विध्यण्डमिति कृत्या तद्वशे विभूजेत् । एवमृत्विगिति । स्नातको विद्याः व्यतम्याम् । राजा, अनन्तरादिः सर्वः । एते राज्ञः संमान्याः । अतस्ते दण्डस्य त्राणं म्युः । उत्तेन प्रकारेण रक्षका भवेगुः । नान्यः कश्चित् । तेऽप्यन्यव वध्यान् । यस्य वधानुगुणोऽपराधो न तस्याऽऽचार्यादयोऽपि त्राणम् । हन्तस्य एव स इति ॥ २१९ ॥ ( स० १९ ) ॥

इति सत्याबाढाहरण्यकेशिधर्मसूत्रव्याख्यायां महादेवदीक्षितविरचितायाः मुज्जवद्यायां वृत्ती सर्धविदाप्रश्चे पश्चमः पटलः ॥ ५ ॥

अय वष्टः पटकः ।

## क्षेत्रं परिगृद्धोत्थानाभावात्फलाभावे यः समृद्धः स भावि तदपद्दार्थः ॥ १ ॥

वैद्यवृत्तिः परक्षेत्रं कृष्यर्थे पारिगृद्धा यदुत्थानं पतितं कृषिविषयं न कुर्यात्तद्यमावाः स्त्वफछं न स्यात्तस्मिक्तिमित्ते स कर्षकः समृद्धेरेव तस्मिन्भोगे यद्भावि फलं तद्पहार्योऽ-पहारायतन्यः । राज्ञा क्षेत्रस्वामिने दातन्यः ॥ १ ॥

## अविश्वनः कीनाश्वस्य कर्मन्यासे दण्डताडनव् ॥ २ ॥

कीनाशः कर्षकः । तस्यावशिनोऽस्वतन्त्रस्य निर्धनस्य कर्मन्यासे स चेत्क्रविकर्म न्य-सेद्विच्छिन्यासस्य दण्डेन ताडनं कर्तन्यं स दण्डेन ताडियतन्यः । अर्थाभावाद् (क्रा)र्थदण्डः , अपर आह—अवशी, अवश्योऽविषयो यदि क्षेत्रं परिगृद्धाविशः(शिनः) कीनाशस्य कृषिकर्म न्यसेन्न स्वयं कुर्यासदा स परिगृद्धो दण्डेन ताडियतन्य इति । यदि वाऽवशिन इति बहुन्नेहिः यस्य कीनाशस्या(स्य) वशी, स्वतन्त्रः क्षेत्रवान्नास्ति म यदि पूर्वकृष्टस्य क्षेत्रस्य कृषिकर्म न्यसेन्न कृर्याचस्य स्यादण्डताडनं दण्ड राजपुरुवस्य ॥ २ ॥

#### तथा पशुपस्य ॥ ३ ॥

पशुपो गोपाछः । तस्यापि कभेन्यासे पाडनस्याकरणेऽस्य दण्डेन ताडनं

## अवरोधनं चास्य पश्चनाव् ॥ ४ ॥

ये चास्य(स्मै) पशवो रक्षणाय समर्पितास्तेषां वावरोधनमपहरणं कर्तन्वम् । अन्यस्मै गोपाय समर्पणीया इति ॥ ४ ॥

> हिस्वा त्रजम(मा)चिन: कर्षयेत्पस्चातिवापे-यात्॥५॥

ये पशुन्ये( पातथेत् ) पशवो गोलंग्नियंशेः(तुः)तं व्रतं हिस्वाऽस्वाऽऽविर्धाविकतारो मवन्ति तास्तूपकर्षयेद्बलादिना क्रशान्कुर्यात् । किथ्द्राक्षतं तदा राजपुत्रादयो बान तिवाष्ट्रपेतं नातिवापवं कुर्यान्न ताडयेत् ॥ ९ ॥

अवरुध्य पञ्चनां इरणे नाञ्चने वा स्वामिश्योऽ वस्रजेत्॥६॥

यदि पशुपः पश्चनवरुष पालियनुं गृहीत्वा भयस्थानेषु विसञ्योपेसया मारवे. न्नाशयद्वा । नाशनं चोरादिभिरपहरणम् । तस्मिन्सति स स्वामिन्यः पश्चनवस्त्रेन त्यत्यर्पयेत् । पश्चभावे मुरूयम् ॥ ६ ॥

> प्रमादादरण्यं पञ्चनुन्सृष्टान् प्राथमानीय स्वाबि भ्योऽवसृजेत् ॥ ७ ॥

क.। यम्त्रत्र रक्षकत्वेन सञ्चा नियुक्तः॥ ७॥

पुनः पमादे सकृदवरुध्यत् ॥ ८ ॥ पुनः प्रभादादुरमृष्टेषु मक्षद्वरुध्य स्वामिम्बोऽवमृनेन् ॥ ८ ॥ तत जर्ध्य न सूर्भेत् ॥ ९ ॥

ततो द्वितीयास्त्रमादादृध्वं प्राममानीयेत्यादि यदुकां तम सूर्तेत् । न तस्मिन्निः षय उपेक्षेत् ॥ ९ ॥

परपरिग्रहमिनद्दानाददान एथे।दके मूले फके पुष्पे गैन्थे ब्रासे शक इति पा[चा] बाध्यः॥१०॥

एपश्चोदकं चेपोदकम् । प्रासो गवाद्ययों यवसादिः । सर्वत्र विवयसस्यी । यस्प्र-ति(यः परपि)प्रहोऽयमित्यविद्वानमानक्षेत्रो(घो)दकमादत्ते गृह्णाति स तस्मिन्यिषये ति॰ युक्तेन राजपुरुषेण प्युतया वाचा बाध्यो निवार्यः ॥ १०॥

९ इ. पुस्तके ' मन्धे प्राप्ते ' इति पहत्र्यं नास्ति ।

विदुषो वाससः परिवाषणम् ॥११॥

यस्य विद्वानादत्ते तस्य वाससोऽपहारः कर्तव्यः ॥ ११॥

अदण्डयः कामकृते तथा प्राणसच्छये मोजन-माददानः ॥ १२ ॥

तथा शब्दस्य मोजनामित्यनेन संबन्धः । प्राणसंशयदशायां गन्धोदकादेरादाने कामकृतेऽप्यदण्डचः । तथा मोजनमप्याददानः प्राणसंशये न दण्डच इति ॥ १२॥

पाप्तनिमित्ते दण्डाकर्मणि राजानमेनः स्पृत्रति ॥ १३ ॥

प्राप्तं दण्डिनामित्तं यस्य तस्मिन्युरुषे दण्डाकर्माणे दण्डस्याक्रियायां यदि दययाऽर्थे । हामेन वा प्राप्तं दण्डं न कुर्यात्तदा तदेनो राजानमुषस्प्रशाति ॥ १३॥

ननु शास्त्रफ्ष त्रयोक्त्रादिगामि । तत्कथमन्यकृतमेनोऽम्यं स्पृशेत् । बहुविधत्वात्कः र्तृपावस्थेत्याह्—

> प्रयोजियताऽतुमन्ता कर्तेति स्वर्गफलेषु कर्ममु भागिनः ॥ १४ ॥

भमेषभी वा कियमाणं यः प्रयुक्ते स प्रयोगियता। स वानेकपकारः। आज्ञापकोऽम्या्थितो(थियताऽ)नुप्राहक इति । भृत्यादेनिकृष्ट[स्य प्रवर्तनाऽऽज्ञा] । गुर्वादेशराष्य् स्य
प्रवर्तनाऽम्यर्थना] । अनुप्राहको प्रहो) द्विषिः । उपदेशस्तस्समर्थावरणं चेति । य
इत्थमुपिदिशति त्वं शश्रुमिनं व्यापादय धर्मार्गनेष्यं तेऽम्युपाय इति स उपदेष्टा । यः
पुनः पुनः के[न]विजिनयां(चां)सितं पछायमानं निरुद्धति(णाद्धि) निरुद्धः सम्हन्यते तत्र
निरोद्धा, अनुप्राहकः । यं नामस्य(यस्या)नुपार (पित)मन्तरेण कार्याकार्ये न निर्वर्तते
स राजा भर्माभर्मथोरनुमन्ता । साक्षात्कियांनिर्वर्तकः । इते त्रयोऽपि स्वर्गकछेषु नरः
क्रक्रछेषु च भर्भेष्वभर्भेषु मागिनः फछस्यांशमानो भवन्ति । सर्वेषां च क्रयंविस्कर्तृस्वम् ॥ १४ ॥

वद्यदेवम्--

यो भूव भारमते तस्मिन्फलविश्वेषः ॥ १५॥

तास्म(तेषु)न्प्रयोजकादिषु यो भ्या(बोड)न्यस्य व्यापाराधिक(क्य)मर्थे निषता उपयुज्यते तस्मिन्फक्षविशेषो भवति ॥ १५ ॥

इदुन्विनी धनस्येशाते ॥ १६॥

१ क पुस्तके 'बस्तु भूवार् 'इति भिन्नः पाठः।

कुटुन्बिनी दम्पती धनस्य पश्चिहे बिनियोगे व वै(ईशा)ते । यद्यप्येवं तथाऽपि मर्चरनुत्रवा विना सा(का) न वियोक्तपर्हति । मर्ता तु प्रमवति । तदेतेन वेदितस्यं न हि मर्तुः प्रवासे नैमित्तिके संदाने स्तेयमुपदिशन्ति ॥ १६ ॥

तयोरनुपतेऽन्येऽपि तद्धितेषु वर्तेरन् ॥ १७ ॥

तयोर्दम्बस्योरनुमतेऽ(नु)मतो सस्यामन्येऽपि पुत्रादयस्ति तयारेहिकामुध्यिकेषु वर्तेरन् । दिन्यविनियोगेनावि ॥ १७ ॥

विवादे विद्याभिजनसंपना मेथाविनो धर्मेष्वः विनिपातिनः॥ १८॥

अधिमत्यार्धनोविमतिषिद्धो वादो विवादः । तत्र वृद्धाः परिणतवयसो मेघाविन उद्धापोक्कृत्वछ। धर्मेषु वर्णाश्रमयुक्तेषु त्रेषाऽविनिपातिनः । विनिपातः प्रमादस्त-द्रद्धिताः ॥ १८ ॥

संदेहे किक्कतो दैवेनेति विविनत्य ॥ १९ ॥

ते वा निर्णयन्तः संदेहस्यकेषु जिल्लाहित्वानेन देवेन तरप्रमाणादिना । इतिशव्हः प्रकारे । वजान्यदेवं युक्तवजनव्यापादितेन विजिन्हयार्थिन्यितिमन्विष्य निर्णतारः स्युरिन्ह्याह्वतेन वास्यसमाप्तिः ॥ १९ ॥

अप माह्यविधिः--

t 920:

पुण्याहे मातरबाविदेऽपामन्ते राजनस्युभतः समाख्याः नसर्वानुवते मुख्यः सत्यं मश्चं श्रृयात् ॥ २० ॥

पुण्याहो देवनसत्रम् । प्रावर्मध्येदिनादिषु प्रापयोदिद्धेऽग्नाविभिन्द्ध्वा तत्स-मीपेऽपामन्त उदकुण्यापि विभाग तत्समापि ईक्ष्य वा नपति । राजाधिष्ठिने सदिसि, उपयत उमयोदिष पक्षयोः सत्यवचनेन साक्षिणो यद्भावि फलं तत्सत्यं मृयात् । अनुनं त्यक्त्वा स्वर्गमेष्यिति । उत्तरवा ततो मह षोरं नरकं प्रतिपद्यते । इत्यादिना प्रकारण समाख्या(त्) प्राद्धिवाकादिति एष्ट इति शेषः । अर्थिप्रत्यार्थनोः सभ्यान चानुमती सत्यां साक्षिण उ(गुणैक)रतो दोषेश्च वर्णितः साक्षी प्रशन्नं स्पष्टमर्थसन्यं यथाऽऽत्मना ज्ञातं तथा मृयात् ॥ १० ॥

अनृते राजा दण्डं पणयेत् ॥ २१ ॥ सातिणाऽनृतपुक्तिकृति पतिपन्ने राजा दण्डं प्रणयेत् । अत्र मनुः--

१ इ. पुस्तके ' संदेहें 'इति नास्ति ।

यस्य दृश्येत सप्ताहात्क्टबाक्यस्य साक्षिणः । रोगोऽग्निर्ज्ञातिमरणमृणं दाय्याव(प्यो दमश्व) सः ॥ इति ॥२१॥

न केवलमसत्यवचने राज्ञा दण्ड्यः किं तर्हि-

नरकश्रात्राधिकः सांपराये ॥ २२ ॥

सांपरायः परखोकः । तत्र नरको भवति । तेन---

राज्ञा निषुतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्भलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुक्कतिनो यथा ॥ इति ।

अस्याऽऽपद्विषयकत्वम् ॥ २२ ॥

सत्ये स्वर्गः सर्वभृतमञ्चल्या च ॥ २३ ॥ सत्य उक्ते स्वर्गो भवति । सर्वाणि च भूतान्येनं प्रशंसन्ति । अपि देवाः ॥२३॥

सा निष्ठा या विद्या स्त्रीषु सूद्रेषु च।। २४।।

स्त्रीषु शूद्रेषु च या विद्या सा निष्ठा समाष्ठिः । न तस्यामप्यिभगतायां कर्न परिति-।छित इति ॥ २४ ॥

आधर्वणस्य वेदस्य शेष इत्युपदिश्वन्ति ॥ २५ ॥ ( स्व० २०) ॥ इति सत्याषादाईरण्यकेश्विभीतसूत्रे(धर्मसूत्रापरपर्याये) सप्तविश्वमभे षष्ठः पटलः ॥ ६ ॥

अधर्वणा प्रोक्त आधर्षणस्तस्य वेदस्य शेष इत्युपदिशन्ति । अधर्वणा प्रोक्त आधर्वणस्तस्य वेदस्य शेषोऽयं या विद्या अधिषु शूद्रेषु घोपदिशन्ति धर्मज्ञाः ॥ २९॥ (स॰ २०)॥

इति सत्याबाढाहरण्यकेशिधर्मसूत्रव्याख्यायां महादेवदीक्षितविरिषतायाः मुज्जवलायां वृत्ती सप्तविशापश्चे बष्ठः पटलः ॥ (॥

सप्तविशः प्रकाः समाप्तः।

इति कृच्छ्। धर्मसमाधिः । श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

#### ॐ तत्सद्रसचे नयः

# सत्यापाढविरचितं श्रौतसूत्रम्।

( पितृमेषापरपर्यायमष्टाविषेकोनिक्षिश्वभद्दयास्थकम् ) । महादेवशाश्चिक्टनवैजयन्तीव्यारूपासमेतम् ।

> अधाष्टाविद्यापश्चारम्म । तत्र प्रथमः पटसः ।

बद्वकुक्तरमञ्जद्धसुति जिनयनं च चतुर्वृत्तवामनम् । कनकरत्वसुद्वोभिनदोत्वरं गणवति प्रथमं प्रणमान्यहम् ॥ कुमुद्दकुन्द्सितान्वरधारिणी विमलमीक्तिकहारमुद्योभिताम् । सकलमिद्धगणैरापि सेवितां परिणमामि मन्नामि च द्यागदाम् ॥ सत्याबादमृषि वन्दे यत्यसादादमी वयम् । स्वर्गादिमोसपर्यन्तां वैदिकी सिद्धिमान्तुमः ॥ ग्रन्थानालोक्य भाष्यादीत्महादेवेन चीमना । भरद्वान्तिवद्धस्तु पिनृमेचोऽनुवर्ण्यते ॥

इह तावत्सूत्रकारेण भगवता व्याख्यातानि वैतानिकानि गार्ह्याणि ल कर्माणि । अभेदानी पितृमेद्याख्यः पुरुषसंस्कारो व्याख्यायते—

अथातः पैतृमेधिकम् ॥ १ ॥

व्यास्यास्याम इति शेषः । पूर्वोक्तानि कर्माणि जीवतां पुरुषाणां जातकर्मधभृतीनि नित्यनैमित्तिककास्यप्रायश्चित्तानि जातकर्माद्युपनयनास्तास्यमयं माध्यस्तीति । पुरुष-संस्कारश्च नित्यानि ब्रह्मचर्यं च जित्यं ऋणापाकरणस्वसंस्कृतेस्तया सोमान्तानि च प्रजीत्यतिश्च । प्रायश्चित्तं च द्विविधं पुरुषापराधे कर्मापराधे च ते सर्वे जीवताम् ॥ १ ॥

अवेदानी मृतस्य कर्मे।च्यते---

पुरुषाहुतिर्द्यस्य नियतमेति विद्वायते ॥ २ ॥

पुरुषस्य मृतस्याऽऽहुतिर्द्हनम् । तस्योभयं प्रयोजनं पारकोकिकफ्छानुभवयोग्य तापत्तिः कर्मोपयुक्तश्चरीरप्रतिपत्तिश्चेति वदिष्यस्याद्मर्यः । पठितानि च सूत्रकारेण यच्छ्मशानमुच्यते, नानाकर्मणामेषामन्ते पुरुषसंस्कारो विधीयते । अतः पर-मनन्तफ्छं स्वर्गशब्दं श्रूयत इति तत्रैवं विवेको द्रष्टस्यः ।

> खननं दहनं स्थाग इति या त्रिविधोच्यते । शरीरसंस्क्रिया कस्य परकोकनयावहा ॥ विधिः शमशानसंयुक्तो योऽन्यःसंचयनादिकः । कर्मोपयुक्तदेहस्य प्रतिपस्यर्थ एव सः ॥ इति ।

ण्वमवस्थाविशेषसंयुक्ती मरणसमनन्तरानुष्ठेयः संस्कारी विधीयते । स्वननं दहनं त्याग इति तावन्मृतस्य परलोकार्थ इत्यते । तेन हि पारखीकिकसुस्तानुमवयोग्यता मवति । स एव यझायुधी यजमानी ह वे सुवर्ग छोकमेति, इति श्रुतेः । ' मृतस्यापि संस्कारः श्रीत इत्यते । प्रत्येकं पुरुषस्य पावनः, इति च स्मृतिः । अतः परमनन्तफछः स्वर्गः श्रूयत इति सूत्रकारवचनान्मृतसंस्कारेणामुं छोकम् ' ( बौ० पि० ६-१-४ ) इति बौधायनवचनाच । तत्र संस्कारतारतम्यास्पारखीकिकसुस्तानुभवतारतम्यमनुसंध्यम् । अतः एव ब्रह्ममेषे—कत्नामृत्तमः कदः ( भ० पि० २-१) इति वश्यति । तत्रश्च ब्रह्ममेषे स्वनुष्ठिते क्वत्सनमुक्तानुभवयोग्यताऽन्यव तत्तदनुगुणानुष्ठाः नानां हासः । न ववं सतीतरसुक्कतवैयर्थम् । जन्मान्तरेषु तस्प्रछानुभवसंभवात् ।

ननु मृतसंस्कारेणामुं लोकभित्यत्र मृतसंस्कारशब्दः खननादिह्रपसमनन्तरसंस्कारमात्रवचनो न पुनः सर्वपैतृमेधिककर्मवचन इति कृतोऽवसीयते । संचयनादेः पैतृमेधिकस्य कर्माप्युक्तशरीरप्रतिपत्त्यर्थतावगमात् । तानि कर्माणि तत्तद्धर्मान्यितानामेव विधियनते न पुनः शास्त्राधिकाररहितानामि । नानुपेतानां कन्यानां वा पितृमेधः । दहनकस्ये न करुपे(रुपये)रसनुपेतानक्याखीति शास्त्राधिकाररहितानामन्ते निवेषात् । अवैतेषां कृष्मास्य मिति चानुष्ठितकर्मतारतम्यानुसारेणानुसंचयनादिसंस्कारतारतम्यविधानाम् । तस्मान्यवनादेः समनन्तरसंस्कारस्य परस्रोकजयार्थताऽतः परस्य संचयनादेः कर्मोपयुक्तशरीर रवित्रवस्थीतेति विवेक उपपन्नः ॥ २ ॥

आहिताग्रेमेरणस्थाये शाचीनाविती दहनदेशं जोषयते ॥ १ ॥

आहितामेर्यदा रागादिमिहेंद्वामिरिणसंशयः मरणं संमनेतदा[तस्य] तहेशं दहनः मनकाशं जोषयते सेनतेऽध्वर्युः ॥ १ ॥

# दक्षिणाषस्यक्षवणमानि।रेणमञ्जूषिरमन्परमम्बर्धः रमन्परतमिस्रग्धार्यमनुषद्धमं प्रवणम् ॥ ४ ॥

की हम्गुणविशिष्टं—दिश्वणायत्यक्षवणं दक्षिणायरस्यां दिशि निस्नमातिश्वयुक्तम् । अनिर्शिणं सत्र तृषानि नोत्ययन्ते तिदिश्णिम् । ततोऽन्यदिनिरिणम् । यत्र मृषककुळीः राखुकीयदिकृतमुन्ति न विद्यते तदनुन्तम् । यत्र शैथिन्यं न विद्यते न म नदीप्रवाहादिविनिः यत्रीति संभान्यते तदम्बुरम् । यत्र शैथिन्यं न विद्यते न म नदीप्रवाहादिविनिः यतीति संभान्यते तदम्बुरम् । यत्रप्रवान्तरदहनमण्डाल्जिनवासादिभिरुपहतं न मकि तदनुष्हतम् । यत्र विविधं दारणं प्रदरादिकं न विद्यते विदारणं तद्विक्रम्थार्यम् । एवं लक्षणं देशं दहमाय परिणृद्धीयात् । कः पुत्नरं त्र पिमहिता । यो दहनादिसंस्कारकर्ता श्रूयते स इत्यनुसंध्यः । तत्राऽऽह बीधायनः—अधानशिष्टप्रयोगे मरणसरश्चये महा सर्मस्वय दश्च दानानि कृत्वोत्कान्तिगां द्यात् ।

अत्युत्कान्तौ प्रवृत्तम्य मुखोस्कान्तिविमुक्तये । तुम्यं संप्रदशम्येनां गायम्योस्कान्तिसंक्तिताम्॥ इति ॥

अथ पुत्रः पीत्रो दत्तको वा पत्नी है।हित्रो आता तत्वुत्रः पिता स्थवायः सपिण्डो जामाता वा यथाकमं संस्कर्ता पितृमेधेन वा क्षातृमेधेन वा अक्षरमेधेन वा यथाप्राप्तं सक्तर्यात् (वी को को पि ० १-६) इति । एतेन मात्रादीनां पुत्राव्यः पुत्रमंबन्धिनः संस्कर्तार इति भिद्धं भवति ॥ ४ ॥

# यस्माइक्षिणावतीच्या अयो निःसृत्योक्षीच्य पृत्य महानदीश्चवेत्य माच्यः संवधन्ते ॥ ५ ॥

एतल्लक्षणं पूर्वोक्तेन समुंचीयते । यम्मादेशादायो दक्षिणाप्रनीच्यो निःसरन्ति, दक्षिणाप्रतिच्यो निःसरन्ति, दक्षिणाप्रतिच्यो निःसरन्ति, दक्षिणाप्रतिच्यो निःसरन्ति, तथाम् निःसृत्योदमारवामहानदीमनुपाविदय तदुदकेन सह प्रामामिन्या(न्यो) मवन्ति, तथाम् तं जोवयते देशम् । महानदीमहणं प्राचीनप्रवाहतरिः प्रदर्शनार्थम् । तथा वीधायनः — ताः प्रदक्षिणमाभिष्योवृत्य महानदीमुषेत्य प्राच्यः संपद्येशनिति ॥ ९ ॥

सपं वा स(सु)भूषि बहुङीवर्षि बनस्यावनं क्षेत्रः स्य(स्या) क्षेत्रीमीरणस्यानिशिणमित्येके ॥ ६ ॥

' समं वा देशं जोवयते ' इति ' दक्षिणाप्रत्यक्ष्यवणम् ' इत्यनेन विकल्प्यते । दो।मना मूमिर्यन्य सुमूमि:। एतेन पूर्वेकिनानिरिणत्वादिनाऽप्ये(पी)ह समुख्य उच्यते । अत्र यस्माह्सिणापतीच्य आपो निःसृत्यौदीच्य एत्येत्यशितमयं(यमं)शोऽसंमव(वाद्) व्युदस्तः । शेषन्तु संभवात्समुखेतव्यः । प्रदक्षिणोदकामिति कल्पान्तरे दर्शनात् । एकदेश विरोध खेतरस्यापि न समुच्चय इत्यपरम् । समं वेति पक्षे बहुकोषिकमित्यपरं उक्षणमि विकस् । बहुको(छ। ओ)षधयो यस्मात्म बहुकोषधिः । स्पष्टमन्यत् ॥ ६ ॥

#### यस्मादारात्सीरिणो हसाः कण्टकिनश्र ॥ ७ ॥

य(या) औषध्य एष(एत्छ)क्षणं पूर्वस्मित्रिणि पक्षे समुखीयते । आरादिति दूगर्थे त्वव्ययम् । यतो देशाद्द्रे क्षीरिणो वटोदुम्बरादयः। कण्टिकनः खिर्रादयः। चशब्दाः त्व्यक्षादयो गृह्यन्त इत्यर्थः॥ ७॥

#### तदीवधिः (घयः) ॥ ८॥

तदीवधयम् क्षीरण्यः व.ण्टिकन(न्य)श्चेति शेषः । यस्माहा(दा)रात्तथामूतं दहन-देशं जोषयते । एवंभूता ओवधिवनस्पतयः समीपे न सन्ति तं परिगृहणीयादिति । आश्वलायनस्तु तदिहितदेशालाभे तेषां समूलोद्धारेण दहनदेशकल्लाप्तिमाह—-'कण्टिकिः क्षीरिणास्तिति यथोक्तं पुरस्तात् ' ( आश्व ० सू० ४-१-१३ ) इति ॥ ८ ॥

# तस्मिक्षभोक्षिरुयोद्ध्(द्)त्याबोध्य गाईपत्यं मायित्वाऽऽइवनीयं ज्वलन्तमुद्धरति ॥ ९ ॥

तास्मिक्षित्रोक्षित्र्य स्प्यादिना । यद्वा—अत्र यज्ञमानस्य च मरणसंभावनायां सस्यां इमद्दाने प्रामे वा सर्वाझीनामजस्त्रधारणं वस्यते । तत्र यदि इमद्दाने तत्किः यते तदा दहनदेशमिक्सस्थापनपर्याष्ठमुद्धस्यावोक्ष्य तत्राझयस्त्रावरस्थापनीयाः । तत्र गाईपत्यं मिथत्वेति धार्याणां श्रोताझीनामरणीसमारोपणप्रदर्शनम् । तत्र यज्ञमानास्समारोपणकरूपासंभवात् । व्यवस्थितमेव तत्र गाईपत्यस्य तदरण्योः सम्परोपणमुक्तवद्वेदितव्यम् । तथा दक्षिणाञ्जर्मियत्वाऽऽहितस्याऽऽहार्यत्वे त्वाहरणमेव । आहवनीयो यो गतिश्रयः समारोप्यो नेतरस्य । सम्यावसध्ययोनीऽऽहार्यत्व आरोहणं मधित्वाऽऽहितयोस्त्वरणीमात्रनयनं न समारोपणम् । अध्वार्यत्वात् । औपासनात्वे द्व समारोप्य न प्रस्यक्षनयनमेव । औपासनानेकत्वे मर्वेषः मौपासनानामेवं हरणम् । यस्य त्वीपासनो न विद्यते सम्यावसध्यो वा, त्र वीपासनस्य तदनुषयोगस्यार्थसिद्धत्वात्तत्वर्मामावोऽत्र द्वष्टव्यः ।

ततो दहनदेशं गत्वा गाईपत्यं तावदुपावरोहणम् । तेन मन्यनविधिना आहवनीयं ज्वलन्तमुद्धरतीति वचनमसिद्धरूपाणामग्रीनामाधानक्रमेण मन्य णाद्धाः स्वक्षपनिष्पादनप्रदर्शनार्थम् । ततश्च मधिने गाईपस्ये दक्षिणाग्न्याहवनीययोः समारूढयोर्मथनोपावरोहणौ मवतः । आहवनीयम्य तृद्धार्थस्वे नि( न )दक्षिणाग्निनिष्प स्यनन्तरं गाईपस्यादुद्धरणम् । ततः सम्यावसध्ययोररणी( जि )पतोर्मधनम् । उद्धाः येयोराहवनीयादुद्धरणमिति ॥ ९ ॥

एवं सर्वाप्तिषु सिद्धरूपेषु सत्सु तहस्थापनार्थ वेदिनियमं कमनियमं बाडडह---

अन्तरा दारुचितेरवकाश्च श्रिष्ट्वाऽशीनुपवपति पुरस्तादाइवनीयं पश्चाद्वाईपत्यं दक्षिणतोऽन्याः इार्यपचनं पुरस्तात्सभ्यायसभ्यायीपासनं च ॥१०॥

अन्तरा मध्ये किमपेसं ( हयं ) मध्यमम्भ्यपेसमिति सूमः । केयामप्रतिनां मध्यो त्रेताऽ
भीनाम् । कुतः । तथेयोत्तरत्रावगमात् । दारुषितिर्देहनायेकाष्ठसंषातः । तस्यायकाशमयशिव्याद्राशिवयेत् । तथ्या—दारुषित्यवकाशस्य पुरस्तादाहवनीयं स्थापिया तस्य
पश्चाद्वाहेपत्यम् । एवं दारुषित्यवकाशस्येवाऽक्षासा दारुणतोऽन्याहार्थपणनमुष्यपति । तदा चैषां त्रयाणामभीनां मध्यतश्चितेरवकाशः शेष्यत इति गम्यते । पुरस्तातसम्यावसध्याविति पूर्वोक्ताना भर्षेषां पुरस्तादिति वेदितव्यं । न त दारुषित्यवकाः
शस्य मात्रस्य । कुतः । तेष्यत्रसेषु नुद्धद्वस्ति, इत्यिमिन्नेव विहारेऽभिहोन्नादिक्तर्मानुष्ठानवचनात्तदनुष्ठानम्याम्याभेयकविहारमात्रगोषर्यवात्तिणाम्योश्च तम्स्यायेनेवान्तराष्ठकर्विदिति
व्याख्यातम् । ततश्चाऽऽहवनीयम्य पुरस्तात्सम्यः । ततः पुरस्ताश्चवस्यः । ततः पुरस्तादीपासः । सभाण्ड इति भिद्धं भवति । एतेषु देशेष्वभेनैवोपदेशक्रमेणाभीनां
स्थापनिष्यते न त नित्येत्त क्रमेण । तथा मत्येतरक्रमवैषर्थपप्रमृष्ठादाहवनीयं ज्वल,
नतमुद्धरतीत्यस्यापि वैषर्थपप्रसङ्गाच । दारुषितेरवकाशः शिष्ट्वेत्यनेन मरणपल एव
स्थापिता एवाप्रयो दहनार्था मविष्यन्तीति झायते । ततश्चेते स्वतेद्रमिक्त प्रत्याहृत्यः
पुनः सह नेतव्या इति भिद्धं भवति ॥ १०॥

#### तेष्वजसेषु जुह्नदूसति॥ ११ ॥

अनस्वत्रत्रते प्रार्थाणामघार्यानिवृत्तिनिष्यस्वर्थम् । नुद्वदिस्यग्निसंघान्(साध्या)नां सर्वेषां वित्यनैमित्तिककाम्यानां दर्विहोमेष्टिपशूनां प्रदर्शनार्थम् ॥ ११ ॥

> प्राणा वा एतदाहितामेर्यदम्यस्त एनः सुसमिद्धाः पालयन्त्रयन्त्रो इ भवतीति विद्वायते ॥ १२ ॥

एते प्राणसंस्तुता अग्नयः समिद्धा अनस्ततया घार्बमाणा एनमाहितांग्नं रोमात्या-(छ)यन्तु, उत्थापयन्तु । ततश्चागदो नि(नी)रोगी(गो) मवतीति श्र्यते । तस्मादेतदारोग्यार्थं कृतमजस्त्रचारणं प्रवछरोगपतिघाता(र्थम्) । स्तेऽस्मिन्प्रसङ्गाद्दः हनार्थमपि मविष्यन्तीत्यनुमंधेयम् । आश्च ग्रायनस्क्वाग्नीनां प्रामाद्धाहिः स्थापनमहीं-रोग्यार्थमित्याह—प्रामकामा अग्नय इत्युदाहरन्त्याशंसन्त एनं ग्राममाजिगमिषन्तोऽगदं कुर्युरिति ह विज्ञायते (आश्च • गृ० ४-१-२।३) इति । ततस्रीवं दहनदेशेऽजस्तर । धारणाद्वुगाधिक्यं द्रष्टन्यम् ॥ १२ ॥

#### तस्यैतद्भिहोत्रोच्छेषणं निद्धाति ॥ १३ ॥

तस्य यजमानस्य कृत इत्यर्थः । एतदिति संनिहितसंप्रत्ययादनन्तरपूर्वकािकवपारे-प्रष्टः । पारिगृहीतस्य जीवनपक्षे मरणपक्षे चोपयोगो वक्ष्यते । तत्र यदा द्वितीयमग्निः होत्रोच्छेषणमुत्पद्यते तदा पूर्वस्य त्यागोऽर्थसिद्धः । अनन्तरकािककस्यैवोपयोजयः त्वात् ॥ १६ ॥

# ब्रामे वाऽस्थेतेन कल्पेन जुहुषात् ॥ १४ ॥

ब्रामिति पूर्वस्थानाभिषेयम् । एतेन कल्पेनेत्यधार्याणां यथापूर्वमुखिरजस्त्रधारः णम् । भौषासनस्याप्यभ्यागारे पुरस्तान्त्रिवेशोऽनन्तरकम्लिकामिहोत्रोच्छेषणं च कथ्यते । अन्नापि जहुरादिति सर्वनित्वनैभित्तिककाम्यप्रदर्शनम् । अस्मिन्यक्षे नेदानी दहनदेश-स्योद्धननादि कियते । प्रयोजनाभावात् । न च मरणपक्षे मृतेन सह इमशानं नेप्यमान णानामग्रीनां प्रतिष्ठापनार्थम् । इदानीं तत्क.ये दमशाननयनोत्तरकाल्मेव । तद्ये वक्ष्यः माणस्वात् । तत्र सुत्रकारस्तु दिवानयनं पूर्वपशानयनं च बक्ष्यते--- ' यदि पर्वपक्षरात्री मरणं शक्केत सायमाहुति हुत्वा तदैव पातराहुति जुहुयात् । यद्यारपक्षे सायपातराहुति भिरेनं पूर्वपक्षं नथेत् । दर्शं च कुर्यात् ' (म०पि०२-९) इति । तत्रापरपक्षज्ञेषे भाविनी सायमाहुतीः प्रतिसंख्या यावत्तावस्कृत्वश्चतुरुशयनमावर्तवन्सायमाग्निहोत्रकरूपेन तः सायमःहतीस्तन्त्रेण जुहुवात् । एवं भाविनीः पातराहुतीः प्रतिसंख्या यावतावत्कृतः अपुरुक्षयनमावर्तवन्धातरामिहोत्रकस्पेन ताः मातराहुतीस्तन्त्रेण जुहुवात् । ततो दर्शे। कुर्यात् । तदिति भवेत्तत्वधानदेवताम्यः पूर्याहु( ति ) ती जुहुयात् । तथा चोक्तं बीध यनेन-अधैतद्भिहोत्रं सायमुपक्रमं प्रातरपवर्गामित्याचार्या हवते । तत्रोद यदि साथं हुतेऽ प्रहोत्रे भेयात्मातिकृष्य त्रातर प्रिहोत्रं जुहुयास्। अय य हुते कुश्रुम् । अधेमी दर्शपूर्णनाक्षी पौर्णनारयुपक्रमानमान स्वासंस्थानित्य तत्रोदाहरन्ति-स यदि पीर्णवास्यां वृतायां प्रेयास्यति हृष्यामावास्

यद्यमावास्यायां वृत्तायां कुञ्चलम् ' ( बी ० पि० १-१-९ ) इति । तत्र प्रेयादिति संभावनायां लिक् प्रत्ययः । तेन मरणक्षाः स्यादित्यभौ प्रत्येतस्यः । कृत एवेति चेत्तेनेव स्थलान्तरे-अधेनदाहिनाक्षरयुग्यत्रामः प्रतिकृष्य प्रातराग्नहोत्रं महयात्। प्रतिकृष्यामावस्यां रहेति । तरेते वर्मणी अभिमंतररेवधा अविकृते स्यातामिति । तमर्थमनुभाष्य व्याक्षानात्रपाऽतिहोत्यस्य उर्श्वणभासयोशः प्रप्रचययोगसमाप्तेः प्रयोगाः न्तरस्य चावृत्तत्वाद्वैकस्याभावव्यार्गं कद्यागनवेवयम् । न नाम्न प्रवृत्तप्रयोगममापनः वादातस्थलान्तरोक्तस्य पूर्वगतन्यवस्य वैक्रांत्यकत्वं शङ्कानीयम् । अस्य विभेः प्रवृत्तप्रश योगमपापनस्य बुर्स्यर्थनया तन्ति । नयस्य समाधेन विशेषाभावादेवभेव भातुर्भास्यमध्ये मरस णशक्कार्या कर्मश्चपस्य ततस्य मनाङ्कतिनाजस्य या श्रार्मस्यादन्**छानेन प्रश्लपयामसमा**र पनीयं वेदितस्य ्। यत् चौवायनेनां कस् नः चेन्हते । प्रातरक्षिहीत्रे निष्ठःयाममातास्यायां प्रेयासदानीमेवास्य तृष्णी प्रातरक्षित्रेयः । धर्माहत्त्व होतःयम् । तद्गनी**मेवास्य तृष्णी** । ममाबास्यां यादशी कीटशी च यत्रेत, ३०० मण्यान्द्रर्भपि प्रमृत्तप्रयोगशेषभूत(यो) प्रातरक्षिहोत्रहोमःमःवःस्येष्टः रेरन्छे स्टस्स् । एस्म सिरप्रात्यम् । कृतः । यदि पुर्वस्थामार हत्यां हताया यजमानो सिवेन । यदि । देवे पत्र य भिष्टचा यजमाना भ्रियेत, इति विध-क्रान्तर्यापि तन्त्रस्यः यक्षारुवेदिरम्म र २० माम्यकारतस्त्रादन्ष्रभास्यः केमुतिकस्यायेन निर्हतत्वात्तया मरणास्य यद्धा कास्त्री कारकारण महिषद्धाना मरणास्यावचनाच । तेन द्यवस्थितमेवस्त्रवृत्तदेषद्देशःउभावहेन्द्रां इन विषयप्तपक्षनयतं चैते <mark>नागेव मरणात्मत्</mark>। इति स्यायात् ॥ १४ ॥

## यदि जीवेषिकः प्रिशेशोशे इछेषणम् ॥ १५ ॥

यधेवं हुने यजनानस्य भीवनं लुनिधिये स्कार् ध्य(न्ना)यमनेन रागेण मरिष्यतीनि तदा यज्ञमान एवेतद्नन्तरप्रकालिकमतिहोत्रोच्छेपणं पिबेत् । अत्र पिबेदिति प्याहोमान भिपायं द्वर्यस्वरम्भि तत्तन्त्राञ्चनप्रदेशं वर्षक् । तथा दमशानविहरणपक्षेऽपि (तप्र) तेष्य-श्चिष वार्यामा समारोपणमित्यादिना पूर्वे कविविना प्रत्यानयनमनस्रोत्मर्गः प्रतिकृष्यः कृताना भ दिकर्मणा अवे सेव काले पुनरनाग्रालीमति । गृहविहारपक्षेऽप्यास्त्रोतसर्गादिः " समानतन्त्र निङ्कष्टाना पुनरन्धातमाह कीयायनः-य उ चेतपुनरागतस्य पुनरेवास्य पातः रब्रिहोत्रं वारच्यं व्यापत्रं होत्य्यम् ! पुनरेवामात्रास्या कारूप्यामय्यापत्रां यनेतेति । एतेन पूर्वप करवनःय(न ) अतिकृष्टानां मायं अवगहतीनां चातुर्मास्यादिशेषाणां च स्वे स्वे काले पुन: पुन: करणं व्याह्यातन् ।

अत्र च सूत्रकारस्त्वप्रे वश्यते-असंराग्डनलीविंग्रवाग्नय आयुष्पते पुरे।डाश्चमद्याः 1.

कपार्छं निर्वपेच्छतकृष्णलां पञ्च हर्विषां वा । यो ज्योगामयावीत्युक्तम् (म०पि०२-९) इति ॥ १९ ॥

अथ मरणपक्षे कर्तव्यमाह-

यदि परणसभ्यये ब्रह्माविदामोति परं भृगुर्वैः बारुणिरित्येनावनुवाकौ ब्रह्मविदो दक्षिणे कर्णे जपति ॥ इतरस्या आयुषः प्राणभ संतन्विति ॥ १६ ॥ यदि पेति भेनेऽमात्याः प्राचीनावीतिनो केशान् प्रकीर्य पाभम्नावपन्ते ॥ १७ ॥

अत्र माति वितर्याचार्य इत्येक इत्यापम्तम्यः । येते स्रते सत्याहितान्नी तस्यामात्या हात्यः प्राचीनावीतिनः प्राचीनावीतत्या विन्यस्तोत्तरीयाः केन्नान्प्रकीर्य विमुक्तवन्याः मृत्वत्य प्राचीनावीतिनः प्राचीनावीतत्या विन्यस्तोत्तरीयाः केन्नान्प्रकीर्य विमुक्तवन्याः मृत्वयः। अन्निद्दर्यातिरक्तेषु स्न सिपण्डेषु, अपन्तं प्राचीनावीतिनं(त्वं) विभीयते । तथा सामन्याचारिकेष्यातुरव्यञ्जनानि कुर्धरिन्नत्यादिनाऽन्वहं म्नानात्पूर्व केन्नप्रसारणादि विभीन्यते । इह तु मरणप्रभृति प्रानम्मानसमयात्तद्यासं विभीयत इति द्रष्टन्यम् । अन्नेद्रमन् नुसंवेयम्—

मृताग्निहोत्रं स्यादाश्च (चंद)त्रोपोषणात्पुरा तस्याभिवान्यवत्साया इति होमविधिः समः ॥

यदि मरणोपोषणयोर्भध्येऽमिहोत्रकाल आगच्छेत्तदा जने प्रमीतस्यैव मृहे प्रभीतस्याऽपि तस्या अन्यवत्साये पयसाऽमिहोत्रमित्यादिविविनाऽमिहोत्रहोनः कार्यः । चुस्यन्यायस्वात् । यस्य च प्रामुक्तरादिमिहोत्रकालादुर्गपणं भवति । न तस्ये-दानीमिमिहोत्रमितः । ननु — तस्यापि संस्थानार्यं कर्तव्यमेवैतत् । तथा हि — अमिहो-प्रस्थास्यां तृणमङ्खाऽनुप्रहरति । सा द्यामिहोत्रस्य संहिथतिरित्युक्तम् । न चैततृणा-चुप्रहरणं प्रति(प्र)योगं कार्यम् । न विद्यनुप्रहरेत् । अस्थियतिरित्युक्तम् । न चैततृणा-चुप्रहरणं प्रति(प्र)योगं कार्यम् । न विद्यनुप्रहरेत् । अस्थियतो वा एष यज्ञो यदिमिहोत्रम् । अपि पेडमिरिति स्थाल्यां तृणमङ्खाऽऽहवनीयेऽनुप्रहरति नवा ( मः श्री० १-७-१९ ) इत्युक्तत्वात् । तस्मान्यस्याऽऽहितामेर्यक्षसमामिहोत्रं तृणप्रहरणेन सह संस्थानं युज्यते कर्चम् । ततो मरणात्पूर्वस्यामिहोत्रं स्थान्यक्षियानमरणोत्तरकालं च जने प्रमीतस्यामिहोत्रस्यानुज्ञानात् । व्रसमत्वाक्षिश्रयानमरणोत्तरकालं च जने प्रमीतस्यामिहोत्रमनुष्ठियमेवेति केचित्

तदेतदाकाश्रकताप्रदानपुस्यं तृणानुपहरणस्य विहितप्रातिषद्धतया बोडशीप्रहणाः प्रहणन्यायेन प्रतिप्रयोगिवकस्यश्चरमप्रयोगचरमस्वे प्रमाणाभावाच । न च संस्थितिः वचनमेव तत्र प्रमाणम् । प्रतियोगं संस्थानद्भावेनात्र्ययोगपत्तेः । विषयेये दार्शपूर्णिमासिः कस्यापि कपालोद्धाननस्य तथास्वप्रमङ्कादिति ॥ १६ ॥ १७॥

तं ज्ञापनेन गाईपःयं दक्षिणाश्चिरसं दर्भेषु संबेशः यन्ति सर्वस्य प्रतिशीवगीति ॥ १८ ॥

तं प्रेतमाहितासिं गाईपत्यस्य पश्चाइ मेंषु ' सर्वस्य प्रतिशिविगे । समयाः ' इत्ये । तद्वा दक्षिणाशिरमं शाययति । स्योतास्या इति मन्त्र उहः क्रिया इत्युपदेशः । दम्भि दक्षिणाश्चाः स्वीर्यन्ते । अत्रेदमनुमंभियम् । पुरुषाहुतिर्द्धस्य प्रियतमा (म० पि० १-१-२ ) इति श्रवणार्ध्वतस्य दहनं होमसंस्कृतम् । ततो हविगरमकस्य पुरुषस्याः परेण गाईपत्यसंवेशनं निर्वापणीयस्यानीय अन्तराशितिपातनं च हविगसादनस्यानः नीयमिति । तदाऽः ह बीधायनः - अभैनमादायः नरेण चेष्युत्सरी प्रपात् सा ) च नपनेन गाईपत्यमुपसादयस्यत्र हविनिहरूपत इति । अभैनमादायान्तर्वेदि प्राकृशिसमामादयस्यत्र हविरासखते (बी० पि० १-१४) इति ॥ १८ ॥

सर्वेषु संवेशनेषु दक्षिणाशिगः ॥ १९ ॥

यत्र बन्नास्य संवेजनं च व्याचक्षते तत्र तत्रायं दक्षिणाशिराः शायितव्यः । नान्यतश्चान्ततश्च । दक्षिणाशिरम्स्यमात्रातिदेशात्तेष्ययं मन्त्री भवति ॥ १९ ॥

> पूर्वया द्वारोपनि ईत्यान्तराऽग्रे(प्री) निपात्यान्वारम्धे सृत आहवनीये सुवाहुति जुहोति पर युवाध्यः मित्येवं गाईपन्येऽन्वाहार्यपचने सम्यावसध्ययोः रीपासने च ॥ २० ॥

होमार्थ गाईपत्यागारस्य पूर्वया द्वारा निर्दृत्यान्तराऽद्या निपात्य शायिवता दक्षिणाशिरसं, अध्वर्युरन्वारच्ये सृत आहवनीय सुवाहुनि जुहोति परेयुवारसमित्येतया दुवस्वते( त इ )त्यन्तः । अविकारेण परन्या अपि शवपरत्वान्मन्त्रस्य शब्दान्तरमिति
नामधेयम् । औत्पत्तिकत्वात्तदेव मुन्नद्याण्यवन् । एवं गाईपत्ये संवेशनादि होमान्तम् ।
तूष्णीमन्वाहार्यपचने हुत्या (बी० पि० १-२-२) इति । होमानाववचनान्न
सम्यावसय्ययेरीपसने च केचित्कुर्वन्तीति । अपरे स्वन्वाहार्यपचनादिग्रहणात्समन्त्रकहोम औपासनान्तेष्विति ज्याचसते ॥ २०॥

अधास्य दक्षिणेन विहारं परिश्रिते पेतस्य केश्वरमञ्जलोपनस्वानि वार्पायत्वा स्नापायित्वा ब्राम्येणालंकृत्य शुक्रम्त्रेणाङ्गृष्टी यद्धा नलदमाः स्नामावध्य ॥ २१ ॥ ( ख० १ )।

अथ होमानन्तरमस्य मृतस्य दक्षिणेन विहारं परिश्रिते कटादिमिः परिवृत्ते शुचौ देशे दैवेन मान्येण वा वपनकरुपेन केशादि वायितवा न वपनादि कार्यम् । अन्नाssप-स्तम्बरत् - आच्छाद्येति । तन्नाप्याच्छादनमर्शाभद्धं भवत्येव । नलदो नाम नृणाविशेषः। नष्टान्यतीति व्यत्पत्तिः । परं यो विकेषम्बर्धा शिगमतो नलद्मालां प्रतिमुच्य ( बी ० पि॰ १-२-८) इति बौधायनः ॥ २१ ॥ (म०१)।

> औदम्बर्यावासन्त्रां कृष्णािसं दक्षिणाग्रीवमधर्-स्रोपाऽऽस्तीर्य तस्तिकंदधनानं निपारय पत्तोः दशेनाहतेन वासमा पाणांतीदं न्वा बख-मिति ॥ २२ ॥

भौदुम्बरीमृदम्बरदारुभया(यी) आसन्त्री, आमनार्था कट्वा । तस्या अशेषाण्यन्-च्यानि फलकानि । पादाश्चीदुम्बरमया इत्यर्यः । सा द्व रज्जुभिर्युता भवति । न फलकास्तीर्णा । रजनुरपकृष्येत्युत्तरत्रानुवातात । मैं झीभिन्व रजनुभिरित्यस्ये । अन्यत्र साहचर्यदर्शनात् । सा त्वनसा वाहनपक्षेऽपि भवत्येवानस्याधापनेयत्वात् । ऋष्णानिन-मन्यन्नानैष्टिर(म)भिन्नेतैमैपिकस्यावघातादावुषयोज्यस्वात् । तस्मिन्नेनं प्रेतं दक्षिणाश्चिरः समुत्तानं शायथेत् । पत्तः पाद्प्रदेशे दशावमनममाष्ठिदेशो यम्य वामसः तत्पाद्तो(त्पचो)-दशम् । अहतमपीडितम् । पीडा तु नि(वि)वसनेन का(र्य)रुकर्मणा वा भवति । तदुभयं यस्य नास्ति तदहतम् । इदं त्व। वस्त्रं प्रथमं न्वागन्निस्येतावानिह प्रोर्ण(व)मन्त्रः । उत्तर-स्यादिनैतिन्यायात् । अत्राऽऽह वै।यायनः — औदुम्बरं तल्पं समारे,प्याङ्गुधबन्धनं करोति (बी॰ पि॰ १-४-५) इति ॥ २२ ॥

अथास्यै(स्ये)तरदपादत्ते ध्यैतदृहोति ॥ २३ ॥

अस्य मृतस्येतरत्पूर्वाच्छादितं वस्त्रमध्वर्युर्पेतदृह यदिहेरयादिना विबन्धुध्वि स्यन्तः ॥ २३ ॥

तत्युत्रो भ्राता चाउन्यो वा प्रत्यामश्रवन्धुः ॥ २४ ॥ तद्वात्तं वासः प्रेतस्य पुत्रो आता वाःन्यो वा बाह्मण इति । पूर्वाभावे परः इति न्यायो प्रत्येतच्यः ॥ २४ ॥

# मतीतः परिषायाज्ञरसीवसीताथाप उपस्पृष्टय ॥ २५ ॥

स तु प्रवितः सन्नदूरेणाभिगम्य परिद्यीत । यदा जीर्णतत्परिपानयोभ्यं स्थादा तः स्माकालाहस्रीतित । न ततः पुरा विरमने न च तस्मै द्धादित्यर्थः ॥ २५ ॥

अपरेणाऽऽहवनीयं प्रतीचीस्तिस्त उल्पराजी क्जी)-स्तीर्त्वा परीपूर्यवहनानां बीहीणाम-वाहार्यपत्रने तृष्णीमुष्वरितं चक्ड अप्रति ॥ २६ ॥

आह्यनीयात्प्रक्रस्य भंतनास्तिय उत्तर्यस्तीरा गार्हपत्यात् स्तृणीयात् । उक्क शब्दने परिणता शुष्का दमा उच्यन्ते । दर्शपूर्णमासवन्मध्यमा प्रथमं स्तीर्थते । तत उत्तरा । ततो दक्षिणीति तु विदेश्यः । दक्षिणापयर्गतननात्परापायपय्यपराहेति वचनं विवेचनितृत्त्वर्थम् । तस्माद्वधातमीवर्यार्थं तृष्णयन्यनमेत्रमुपपरितेन दुपवितृपविवेक एवावधातस्तावन् । ऐष्टिके कृष्णार्थंन उत्तर्वतं स्थाप्य विदुणी क्रियते तृष्णीम् । दर्शपूर्णम सर्वदित्य(ति ) वचनात्त्या नृष्णीर्गपनितं चक्रः श्रययतीति चरुप्यास्युपद्वध्यात् । अय श्रपण्यमित्व तृष्णीका विजियन्ते । अतो नास्य पात्रे संसूदनादि क्रियते ॥ २४ ॥

## गार्रपस्य च भैत्रावरुणीयामिक्षाम् ॥ २७ ॥

आभिक्षायाश्च तृष्णीमेव श्रपणवर्मः । न च शास्ताहरणादि । तत्र तृष्णी शास्त्रो, पवेषादि कृत्वा तृष्णी निष्टपर्यादीवीचरा पयःश्रपणं कृत्वा छीकिकेन धर्मे [ण], आ. मिक्षाकर्म स्यात्तस्य मित्रावरणदेवत्यत्वं त्र संकल्पमात्राहेदितस्यम् । अत्राप्यामिक्षार्थे एवोपवेषश्च चरुश्रपणेऽप्याययुग्यते ॥ २७ ॥

#### यदि सामयाजी भवति॥ २८॥

गार्हपत्य आभिक्षां श्रपयति यदि बहुयात्री स्यात् ( **यो । पि० १–१–६ )** इति । बीघायनीयेऽष्यमंत्रयतां त्वाभिक्षानिवृधिर्दयते ॥ २८ ॥

> पालार्यं काष्ट्रयस्यामाग्तृणेगीद्देपस्य आदीष्य तेनील्युकेन प्रथमा गच्छन्स्यजमनुनयन्ति ॥२९॥

गच्छन्तीति बहुवचन द्यान्यवृज्यमेवैनहे दिनस्यम् । उत्मुक्तमेतदन्यनुस्तरणीमासपः चनार्थमेव । अनम्तदुत्मर्गपक्षे तृल्मुकिनवृत्तिर्दष्टस्या । न च रक्षोहानार्थमुल्मुकं नेतन्यम् । अग्निभिरेव तिसद्धेः । न च ः मञ्चानविहरणपक्षे त्विग्ननयनाभावादुरुमुकात्तत्र गार्हे परयाभावेत्रोरुमुकानिवृत्त्यनुपपत्तेः । दमशानविह्नैरेवाग्निभि(मी:) रक्षोहननिसद्धः ॥ २९ ॥ २९ ॥

# राजगती १ सब्ये यदि बद्धामग्रीमग्निभाण्डमग्निः होत्रोच्छेषणमिति ॥ ३० ॥

अजमनुनयित राजगवीम् । सन्ये यदि बद्धामझीनझी वाऽश्निभाण्डमिति । राजगवी गोश्रेष्ठा मांसल्टत्वादिगुणयुक्ता गौरित्यर्भः । तस्य(स्या) जरत्वाजरत्वादिलक्षणं चान्तरं च बह्यते । सन्ये यदीति पूर्वपादयोः सन्योऽभिन्नेतः । अझीनिति वैतानिकास्त्रयः पश्च वा । अझिभाण्डमित्यीपासनमाण्डः(ण्डम्) । अनुनयन्त्यमापि बहुतवनात्सपिण्डाः दिकुत्यमेतत् ॥ १०॥

#### येन चान्येनार्थी भवति # ॥ ३१ ॥

अर्था उपयोगवान् मवत्यिमिद्स्तद्न्यं सर्वमनुनयति । तश्वरुमामिक्षापात्राणीत्येवः माणुपयोगि द्रव्यत्रातम् ॥ ११ ॥

#### न हीनमन्वाहरेषुः ॥ ३२ ॥

तत्र यदि विस्मरणादिना नाशाद्धविर्हरणात्पूर्वमनन्तरं द्रव्यं तदिहाहीनमुच्यते ।
ततु शविर्हरणात्परं नाऽऽहरेयुः श्मशानं न प्रापयेयुः । प्रतिपात्रादिद्रव्यविषयमे
तदिच्छीन्त । इतरेषां चर्वादीनामन्वाहरणमेव कार्यम् । अन्यथा तद्बेछीपप्रसङ्गात् ॥ ३२ ॥

## अधैतमाददंते ॥ ३३॥

एतं प्रेतमासन्द्यां स्थितं ज्ञातय आददीरन् । अन्नाऽऽह बीवायनः — अथैनमेत । चाऽऽसन्द्या तल्पेन कटेन वा संवेष्टच दासाः प्रवयसो वा वहेयुः, (बी० पि० १-४-५) इति ॥ ३६ ॥

#### अनसा बद्दन्तीत्येके ॥ ३४ ॥

अनः भक्टं तेन वहन्ति वहन्तः प्रेरणादि कुर्वन्तः ॥ ३४ ॥

स. पुस्तके 'येन चान्येनार्थी भगन्ति 'इति मास्ति । स्त, ग. पुस्तयोध 'इस्येतः नुहरन्ति 'इस्येषकम् ।

तत्रानया सहाऽऽग्रन्या शकटमारोध्य तत्र शासान्तरीयं विविविश्वेषमाह कृष्णगवत्र स्यादिति शाटचायनकम् ॥ ३५ ॥

तदनः कृष्णगर्वे कृष्णाभ्यामभदुद्भ्यां वाद्यमिति शाटचायनिवा**द्याणं मवति ।** अतो विकल्पो वर्णनीय इति । पूर्वः कल्पः॥ १९॥

पुनरप्यनुबहनपक्षे विशेषभाह-

इमी युनवर्भात्येष योजन आस्नातः ॥ ३६ ॥

गच्छतादिति मन्त्रान्तः । इमी युनअभीत्यनुष्टुभात्मकः एष मन्त्रोः **शहनवोजनकरः** णत्तयाऽऽस्रातः । तेन सक्तदुक्तेन युगपदुभी बाहा युग[मू]पत्रेष्ठस्य यथायोगं(ग्यं) युक्कः तीत्यर्थः । अत्राऽऽह बीभायनः -अनश्चेद्युक्ता(स्त्रया)न् (बी० पि० १-४-७) इति । अतः पुरुषवाहत्वेऽस्यानुषयोगः ॥ ३१ ॥

आदौयमानमनुमन्त्रयते पूर्वा न्वेतश्वावयत्विति ॥ ३७ ॥

सुविद्श्रेम्य इत्यन्तः । आदीयमानवलनमनमा वहनस्याप्रद**र्श्वनम् । ततक पुरुवैरादी-**यमानमनसा वा प्रोद्यमाणम्—पूषा त्वेतश्चा(दत्त्या)वयत्वेतयर्श्वाऽप्तिदोऽनुमन्त्रयते । तत्रः-ग्निद्म्य मपिष्डत्वेऽष्यनुमन्भयिकृत्वमेव न त्वन्यनेतृत्वमर्गाति द्रष्टन्यम् ॥ ६७ ॥

> तुरीयमध्वनो गन्ना निधाय दक्षिणको ले। हानवन् रुज्य तेषु चर्र प्रतिष्ठारपैक्षनाससी बक्षिणान्केन् श्वपक्षामुद्रक्रव्य सञ्यान्निस्त्रस्य दक्षिणान्क्रनाञ्चाना सिन्धिरवयुश्वन्तिक्षः प्रसम्यं परियन्त्यप नः श्लोन् श्चपद्यमिति ॥ ३८ ॥

मकुरुवानां कृत्यमेतन् । द्वरीयमन्यन इन्यतिम्(गृ)हादिइम्झान्यर्थन्तस्याध्यनश्चदुर्णशं उच्यते । शक्रवसं तिमश्च स्थापनं इष्ट्यम् । छोष्टा सृत्यक्षण्टाः । अवरुप्योस्ताय । एक्रवामम इति । अपनेष्टिताख्यस्य कटियार्थस्य द्वितीयवाममः प्रोहणमुख्यते । नीस्रिंगियस्यापि । तस्य नित्यदार्थत्वियमात् । सत्यान्येतस्यति तिद्धममायणं प्रवनः निवृत्तिप्राक्षरद्यार्थत् । अद्भानाः दक्षिणैः पाणिमिन्ताव(ह)यमानाः निद्धाः परिचानीः यप्रान्तैः प्रेतमभियूक्वन्तान्तिः प्रसन्यं प्रेतं परिवित्त । मिर्पण्टा अपनः शोशुन्यस्यनिस्यनुः क्रारिम्ताया प्रहणमहोमार्थत्वाद्वात्यन्तपद्यात्या वह्यमाणः क्रानिष्ठप्रथमा अनुपूर्व इतरे विययः प्रतिनेपात्यस्य (ह्यः) ॥ १८ ॥

सन्यानुद्रूथ्य दक्षिणान्त्रिस्य सन्यानुहनाध्नाना

अनिभ्यून्वन्तास्त्रः मतिपर्यन्त्यप नः शोशुचद्य-मिति ॥ ३९ ॥ •

सन्यानुद्ग्रथ्य दक्षिणानिति पूर्ववत्केशपश्चविशेषणं सन्यैः पाणिभिः वाहनमधून्वना-माबानु नात्र कनिष्ठप्रथमत्वादिनियमः । प्रतिपर्यन्ति प्रदक्षिणम् । परियन्तित्यर्थः॥३९॥

मेश्रणेन लोष्ट्रेषु चरोस्निः प्रयोति ॥ ४० ॥ ( ख० २ )।

चरोरिति पश्चमी पधी वा । तन्नापि पुराडाशस्य चावद्यतीतिवदेकदेशापकर्षः प्रस्थेतब्यः । प्रयोति प्रयुत्य पातयतीत्यर्थः । छोटेव्यित वचनमामध्यति । अन्निद्कृत्यं स्वेतदेकवचनात् ॥ ४० ॥ ( छ० २ ) ।

परीत्य परीत्य प्रयोतीन्येके ॥ ४१ ॥

एकैकास्मिन्पारिगमनेऽमात्यैः इतोऽग्निद् एव सफ्टन्सकृत्प्रयोति । तत्र प्रसन्यपारिगमन् नस्यैवायं वादः । प्रतिपरीत्येति समानकर्तृकत्वमविवक्षितम् । पूर्वस्मिनकर्पे भिन्नकर्तृकस्य स्पष्टत्वात्तस्मिन्नदेशे वैयर्थ्याभावाच । अववा सपिण्डा मूनापरतया समानकर्तृकन् स्वोत्पत्तिदेष्टव्या ॥ ४१ ॥

आदीयमानमनुमन्त्रयते प्रेमा आशा इति ॥ ४२ ॥ स्पष्टमेतत् ॥ ४२ ॥

तुरीयमध्वनो गस्वा निधाय पूर्ववस्कृत्वाऽऽद्यीय-मानमनुमन्त्रयत आयुर्विश्वायुगिति ॥ ४३ ॥

पूर्वविति दक्षिणतो छोष्टानवरुज्यम त्रकृत्यं प्रयाणात्मकमञ्जिदकृत्यं च यथापूर्व इत्वा( sv ) ततोऽञ्जिदमादीयमानमेतयोर्जाऽनुमन्त्रयन इत्यर्थः ॥ ९२ ॥

> तुरीयमध्वनो गत्वा निधाय पूर्ववतकृत्वा तृतीयेन सह चरं भेक्षुणुयात् ॥ ४४ ॥

तृतीयेन प्रयवणेन सह तृतीयमयवणे चरुमालीनवाचीनविद्यां प्राम्यानिर्मिन्द्यात् । चरुस्थालीमासनेनैव तृतीयं चरुपयवणं कुर्यादित्यर्थः ॥ ४४ ॥

> अथास्य कपालानि सुसंभिज्ञानि संभिनत्ति यथै पुदकं न तिष्ठेत् ॥ ४५ ॥

अस्य परोश्चरुस्पाल्या इत्यर्थः । यथैषुदकं न तिष्ठेत्तथा कपालानि सुमंिः संभिनतीत्यर्थः ॥ ४९ ॥

त्रभी यतुर्वमादाय गत्या जपनेन दहनदेवं निषायोदेशः सबुत्कायन्तीत्येषा वे देवमनु-ष्याणा धान्या दिक्कायंवेनानन्त्कायपन्तीति विद्वायते॥ ४६॥

तृष्णी चतुर्थमादाय अधनेन दहनदेशं गत्वाऽनुमन्त्रयत इत्यर्थः। परिक्रमणाभाव-मान्त्रव्यार्थमप्रिदसहिताः सर्वेऽमास्याः चहिकामन्ति युगपदुतस्तो गच्छन्ति । एषा वा इस्यर्थनादः मशंसार्थः॥ ४६ ॥

> मस्येस्य इरिण्या प्रकाशवास्त्रया श्वभीशास्त्रया वीक्सश्चानायतन्त्र संबाहुर्घपेत बीतेति ॥ ४७ ॥

अस्मा इति मन्त्रान्तः । प्रत्येख पुनरेन्याप्निदः संवार्ष्टि । इतिणी अशुष्का । अपेत वीतेति पितृमेषपाठतः । इमझानायतनं दारुवितिपयोधो दहनदेशः । तत्र इमशान-विहरणपते दारुविस्यवकाशस्यछ एवायं संमार्ग इति द्रष्टव्यम् । यथानुक्रमतन्द्र मयोग इह विहरणान्वयी । अतः पत्तान्तरे विशेषान्त्रमः—तत्र निर्वापणदेश आसादः नदेशे च मेतस्य संवेशनम् । खुवाहुतिषु तद्मवारुपश्चासंपशिक्तते । उलपराजिका-छेऽध्वर्युः इमशानायतनं गत्वोलुपराज्याद्यामित्तान्तं कृत्वा चरुं प्रत्याहरेत् । ततोऽप्यृल्गु-क्वार्जितं सर्व पूर्ववत् ॥ ४० ॥

दक्षिणतः श्वासाग्नदासे×त्वाऽप उपस्पृष्ठयोद्धत्याः
बोध्य वध्ये दिरण्यश्वकः निभाय तस्मिन्दासः
णात्रान्दर्भानस्त्रश्चियं तेषु दक्षिणाग्नेर्याञ्चकः
कार्र्धदोकविति वित्वक्कितितुपवपाते पुरस्तादादवः
नीयं पश्चाहार्दपस्यं दक्षिणतोऽन्वादार्यपयनं पुरस्तात्सम्यावसम्पाबीपासनं य दक्षिणामागन्नेर्दः
स्तात्सम्यावसम्पाबीपासनं य दक्षिणामागन्नेर्दः
भैरिदि दाकविति य परिस्तीर्थं दक्षिणतः पश्चाद्वा
दर्भानस्त्रस्तीर्थे वितेर्दक्षिणतो दक्षिणामान्नयोः
केकशः पात्राणि मयुनक्ति ॥ ४८ ॥

शासामुद्रस्थाप उपस्पृत्रयोद्धस्यायोक्ष्येति महविद्दरणपतार्थवयनम् । इतरश्र प्रामेव ऋत-

× अत्राऽऽवीं स्यन्मावः ।

९ ग "दबो निका"। २ क वा शवार" ३ ख. "रमें।न्प्रेर्नदा": ४ ख. ग. "बंदाइ-चिते: प"। ५ ख. "बंतेलचेकेका: पा"। गंदी तपुढ क्षणापा"।

स्वात् । मध्य इति दक्षिणाग्निस्यानस्योत्तरत इत्यभिन्नसः । यज्ञियानि यज्ञियनृक्षावयव-मृतानि शुष्कदास्त्रणि । तैर्देहनपर्याम्रां चिति चित्वा पूर्ववद्ग्रीनस्थापयति । दक्षिणागाग-प्रेश्च प्रसन्यं परिग्तृणीयात् । मर्वानग्नीन्परिस्तीर्य दारुचिति परिस्तृणाति दक्षिणतो विहारस्य पश्चाद्वा दर्भेषु दक्षिणाश्चेषु पात्राण्येकैकशो न्यश्चि प्रयुक्त्यात् । अत्र विधिन निर्देष्टानामेव पात्राणां प्रयाग इति द्रष्टव्यम् ॥ ४८ ॥

रज्जूरेवक्रुव्याऽऽसन्दीमपविध्यन्ति ॥ ४९ ॥

रजन्तिस्यासन्दीबन्धनार्था रजनव उच्यन्ते । ता अपकृष्य फलकसमीपे न्यव-च्छिद्याऽऽसन्दीमपविध्यन्तीत्यर्थः ॥ ४९ ॥

रज्जुषु चैव ऋष्णाजिमे चोत्तानः श्रेते ॥ ५० ॥

इह रज्जूनां भूतलसंयोग एव विशेष इत्यर्थः ॥ ५० ॥

एकपाबिनेण मोक्षणीः सक्षकृत्य मृतं पात्राणि दारुचिति च मोक्ष्यायौऽऽज्यानि गृह्णाति दर्शः पूर्णमासवक्तुर्णाम् ॥ ५१॥

एकप्रवित्रा(त्रं ) पुरस्तात्कृतः(तं ) तद्याव इदानीं (पुनः ) कृत्वा प्रोक्षणीः संस्कृत्य पात्राणि पर्याष्ट्रस्य सकृत्वोक्ष्याथाऽऽज्यम्बर्णं दर्शपूर्णमासवत्तूष्णीमिति वचन् नाचतुरवत्तिनः पञ्चावत्तिनस्तेषां प्रहणानियमोऽप्यति ।। ५१ ॥

> आग्नहोत्रोच्छेषणमन्यन द्याः सःस्टब्यं पात्राणं पूरयति यान्यासेचनवन्त्यभ्युक्षतीतराण्यारिक्तताँ इति विज्ञायते॥ ५२ ॥ (ख०३)॥

इति सत्यापाढहिरण्यकेशिश्रीतसूत्रे(पितृमेघापरपर्याये)ऽष्टाविञ्चवक्षे प्रथमः पटलः ॥ १ ॥

अग्निहोत्रोच्छेपणं विहितं पात्रपूरणा[र्थम् । अ]म्युक्षणपर्याप्तेन दघा संस्वत्य तेनाऽऽसेः चनवान्ति विख्वान्ति च पात्राणि पूरयति । अथेतराणि विख्रहितान्यम्युक्ति । उर मयमरिक्तताऽर्थवादः । अतुव खिङ्गात्तिसृणामरिकानां न दघा पूरणाम्युक्षणे ।

४ ग. रपाकृ । ५ स. थाऽऽउमं निर्वमित इशेपूर्णमासवत्त्व्यामधा । ६ स. पा । ५ स. ताया इ ।

ब(दा)षा पदार्थनाश्चे केवछेनाऽऽज्येनःस्णोरक्कतं कुर्यातः ॥ ६२ ॥ ( स० ६ ) ॥ इति सत्याषादहिरण्यकेशिविनुमेश्चन्यास्यायः महादेवशास्त्रिकृतायां प्रयोगवैजयस्त्याम् अविशयके प्रयमः ५४७: ॥ १ ॥

> भप दितीयः पालः। ======

अधैनमुद्दे विदार्य निगन्त्रं निष्पृरीपं कुत्वाऽवटे पुरीवमवर्षायान्त्राणि महान्य मन्यवधाय सर्विवा

प्रयतीति ञ्चाटचायनि(न) क्रम् ॥ १ ॥

एवमेनमुद्रे विदार्य बहिन्तस्यान्त्राणि पुरीपं च निमृद्धा पुरीपमवरेऽवधाय मर्षि. बाउन्त्राण्यभिपूर्य पुन: मीन्येन् । त(त्रा)बाऽऽह बीधायमः— 'निष्पुरीपं कृत्ताऽद्भिः प्रसास्य सर्षिबाऽन्त्राणि पुरियत्वा दुर्भेषु संसी(मेर्)त्यम् रे इति ॥ १ ॥

> अपि वा निष्पुरीपं कुर्यात् । यादे कुर्यात्प्रजा हास्य सोधका भवन्तीति विज्ञायते ॥ २ ॥

शास्त्रायनोक्तप्रकारेण निष्युरीष्ये कृते तस्य प्रजाः क्षोधुकाः । न निन्दा निन्दितुः मिति न्यायवदिति निन्दार्थवादमहिनस्तर्धातेषधः शास्त्रास्तरे शृयते । तस्माद्विदारणं न कर्तत्यम् । तथा त विद्वितपतिषेषस्याद्विकस्यः ॥ २ ॥

> अत्र राजगवि(बी)मुपाकरोति भुवनस्य पत्र इति । जन्ती मूर्खी तज्जघन्यो कृष्णो कृष्णाक्षी कृष्णः वार्हि(छो) कृष्णम्बुराम् ॥ ३ ॥

मुबनस्य पन इद ९ हिबिरित्येताबान्मन्त्रः । अग्नये रथिमत इत्युत्तरत्र विनियोगात् । अग्नये निर्णा मुर्का तज्जबन्यां जातां जरत्यां मुर्कायां जातिने यावत्कृष्णामिति मिद्धे पुनः कृष्णार्सामित्यादि वचनमित्वाख्यवेषु वर्णान्तरयागनिवृष्यर्थम् । तत्रश्च प्रदेशाः न्तरे वर्णान्तरविहितगौर्ने दोषायेति । तन्माद्रामार्थामिति ।सिद्धं मवति ॥ ६ ॥

आपि वाऽश्विवास्त्रसुगमेव कृष्णा ४ स्यात् ॥ ४ ॥

आक्षिणि(णी) वास्यः सुराधाक्षिबात्स्वरम् । तदेव कृष्णां स्यादित्यने । कृष्णीम-स्यस्य स्यपोद्यः । नरस्वादिकं तु ममानम् ॥ ४ ॥

#### तां ज्ञातयोऽन्वारभन्ते॥ ५॥

ज्ञातयः सकुरुयास्तामनुस्तरणीमन्वारमन्ते ॥ ५ ॥

अथारिमस्तामन्वारम्भणे नियमविशेषं बद्शन्यत्रापि तस्यानुवृत्तिमाह —

अथात्यन्तप्रदेशो धून्वने उन्वारम्भणे संगाहने सर् सर्पणं उदकोपस्पर्श्वन आरोइण इति सर्वत्र कनि-ष्ठमथमा अनुपूर्वा इतरे खियो अत्रे ॥ ६ ॥

अत्यन्तो यः प्रदेशो विधिरस्यन्तप्रदेशः नास्ति धून्यनमात्रविषयमनन्तरोक्ते विष-ये अध्यत्रापि भवतीत्यर्थः । अन्वारम्माविषये स्वनन्तरस्य विधिर्या भवति प्रतिवेश्यो वेति न्यायः प्रवर्तते । धून्वनादि राजगन्यनदुहसंगाहनकर्षाणां संसर्पिणां शिखाद्वय-मध्ये नोदकोपस्पर्शनम् । धाता पुनात्विति वश्यमाणत्वात्तेषु कर्ममु कनिष्ठपपमाः स्युः । कनिष्ठः सर्वेम्योऽपरवयसः प्रथमोः वेषां ते तथोक्ता इतरे तस्मावन्येन कुर्यादनुपूर्वस्तदाऽऽनुपूर्व्यवन्तः स्युः । प्रथमापेक्षया वृद्धः वृद्धतरवृद्धतमा आनुपूर्वेण स्युरित्यर्थः । त( त्र )था संगाहनमधिक्तस्योक्तं बौधायनेन—वीयान्ययीयान्पूर्वः संघा(गा)हत इति क्रियोऽम इति मृतस्य च कुरुयानां च मार्था दद्धन्ते । तासामिषि यथोक्तं कनिष्ठप्राथम्यं वेदितन्यम् । बौधायनस्याह—अतोऽस्य मार्थाः कनिष्ठप्रयमा

#### ता प्रन्त्युत्सृजन्ति वा ॥ ७ ॥

राजगर्भी संज्ञपयन्ति सकुरुया उत्स्रजन्ति वा। अयं विकरुपः पशुक्रधयात्रिविषयः। अन्यत्रोत्सर्गनियमस्य तु वह्रयमाणत्वात्॥ ७ ॥

तत्रोत्सर्गे कर्तव्ये विशेषमाह-

यधुरस्रजन्त्यपद्याम युवतिमाचरन्ती[ मि ]रयेवाः मिस्तिस्मिक्षः मसन्यं राजगवीवधि दाविति च परिणीय ये जीवा इत्यभिमन्त्रय माता बद्राः णामिति द्वाभ्याष्ट्वत्मृजान्ति ॥ ८ ॥ ( स० ४ )।

अमान्या इति श्रेषः । दारुषिति चेति विस्पष्टार्थम् । प्रमादपतितो ना । अ-त्राऽऽह बीधायन—उत्तरतः प्रतिष्ठमानामनुमन्त्रयते ये जीवा ये मृता इति माता रुद्राणामित्यूषोत्तरेणोत्स्रजन्ति चेतेन यज्जुषा चेति द्वाभ्यां मन्त्राभ्यामुत्तृः ॥ ८॥ (स० ४)।

१ स. धुन्वने । २ इ. 'ग आरोह्य सद्कोपस्पर्धन इ' ।

#### २ परकः

यदि प्रन्ति तत्संबेष्यत्यविषाय मुसं दक्षिणापेदीं वत्वचित्रसीं क्रेन्तीति ॥ ९ ॥

संज्ञपनवसेऽत्रिद एवामास्यारमं[ न्सं ]वेष्यति । ते तथा कुर्वुः । तत्र प्रस्यविद्याः रसीमिति च्छान्दस ईकारः । नान्यत्रैव शास्त्रात् ॥ ९ ॥

निइन्यमानायाः सम्यानि जानून्यमृनिप्रन्तः पार-सनवयुजन्ति पुरुषस्य सयावरीति ॥ १० ॥

तस्याः संज्ञप( मा )नाया अमात्याः स्वकीयानि सञ्यानि जानूनि मृष्यामनुनिम्नन्तः पांसूनवमुजन्ति । पूर्ववर्षा पानिभिरपध्वंसथेरिकस्पर्यः ॥ १० ॥

जवाऽऽइ विस्नरसय(ते)ति॥ ११॥

अयाप्तिदो विसंसयते(ति) अमान्यान्धंमेष्यति । विसंसनमिह मानविद्येवोऽ-(योगो)मिप्रेतः । तद्विमन्त्रणे प्राणमासि स्नमामिति सिक्कात् ॥ ११ ॥

> विश्लंस्यमानामनुमन्त्रयते पुरुषस्य सयावरी वि ते माणमसि स्रसमिति ॥ १२ ॥

विस्नस्यमानां प्राणिवियुज्यमानांभित्यर्थः । अत्र थि ते पाणिमिति पादस्य पादो विस्न( स्य )ष्टार्थः । प्रामादिको वा । अत्रैके आयतनवचानुमन्त्रणं द्वाप्र्यामिस्यतिवचनाः द्वीषायनीये तथा दर्शनाच । द्वाष्यास्यस्यामित्यपरमुत्तरस्याद्दिनेति न्यायात्ताक्षद्वस्याः चोभयोवीषायनीयप्रकारेणैवमित्यस्याक्षात्रोपयोगात् ॥ १२ ॥

> [ततः] संमेष्यस्यङ्गादङ्गादनस्थिकानि पिषिताः न्युस्सियामकाथयन्तोऽमध्यावयन्त उस्युक्तैः अप-यताकाक्षातद्वयं निभन्नात्यक्षाती वृष्या( वयो ) मक्षातमेव मक्षावां वयां मक्षात्य सपादवाकक्षीर्यः चर्मेति ॥ १३ ॥

अमात्यान्शति संशेषस्येषं विश्वसनार्थम् । तत्र वाद्युक्छशिरोध्यतिरिक्तानि सर्वाण्य-क्वाण्युव्वियन्ते । पादादीनां वर्षानुवक्कनियम उद्धत्येषु वाक्वेषु, अवस्थितनांसांसमु-स्थिय अपयितन्यः । अध्य्यं तत्त्याज्यम् । इदयादीनि पश्च मक्कातानि अप्यन्ते । इत-राणि मांसालक्षभृतीनि न मक्कातानि स्युः । वर्षः तु न अक्लम् । तस्संबोगान्मांसादी-नामपि न अपणम् । वपाइद्वयोः पशुबन्धवच्युपणिति केषित् ॥ ११ ॥

९ इ. "पर्द प्र" । ६ सा. ग. प्रतेति । ३ सा. ग. "वसृतन्ते । ४ सा. ग. "सिस्पन्तोडम" । ५ सा. ग. "तो मतस्तो प्रकृतुं मेदः प्र" ।

## अत्र पत्नीमुपानेपातयतीयं नारीति ॥ १४ ॥

घेहीत्यन्तः । एतस्मिन्काछेऽग्निद इयं नारी पतिकोकमित्यृचा तस्य पत्नी (त्नीं) तस्सभीपे शायथेत् । तत्र तस्यै प्रजामिति जन्मान्तरे प्रजासंपत्त्याशासमम् । अतो नास्मिक्तन्मनि पुत्राय देवरादिभ्यो पुत्रोत्पादनार्थामित्रि वःल्पनावकाशः । न च जायाः मुपनिपात्तनानिवृत्तिः । न चायं पूर्वसिद्धप्रजान्वयवादः । अत्रायमपुत्रायामपि मवति । पत्न्यमावे तूपवेशानादि सहस्रवरदानान्तं प्रतिपिद्धः( द्धम् ) ॥ १४ ॥

तामविद्ध एकधनेनोत्थापयत्यन्यो वा ब्राह्मण उदीर्घ्व नारीति ॥ १५ ॥

तामुपसंविष्टां पत्नीमविद्धः पत्नीसहावसीत तद्भाता, एकधनेन हेतुनाऽपि कथितं गृहीत्वा— उदीर्ध्व नारीत्यृचीत्थापथेत् । संबभ्वेति मन्त्रातः । तां प्रतिहितः सब्वे (बी॰ पि॰ १-८-२) इति बीधायनः । तद्काभेऽन्यो वा त्राह्मण एतेन कह्येनो-स्थापयेत् ॥ १९ ॥

#### अत्र पत्नी सहस्रं वरं द्दाति ॥ १६ ॥

अत्रोत्थापनानन्तरं सङ्क्षमूच्यं पदं ददानि । सहस्राद्यक्ती शक्यपरिमाणं वरं द्यात् । गोर्वे वर इत्युक्तम् । न द्व तछोपः । अध्वर्यवे द्यादित्यनेन सूचितं भवति । पत्न्यनेकत्वे ज्येष्ठक्रमेण सर्वासामुपनिपातनादि क्रमेण क्रियते ॥ १६ ॥

\* मेतस्य इस्तौ संमार्ष्टं ॥ १७ ॥

व्रेतस्य पाण्य( णी अ )ध्वर्युः संमृज्याद्वक्ष्यमाणकर्मार्थम् ॥ १७ ॥

सुवर्णेन ब्राह्मणस्य सुवर्णे १ इस्तादिति ॥ १८ ॥

अभिमातीर्जवेमेत्यन्तः । सक्तदेव मन्त्रः । अत्रैव त्विमिति मृताभिधानात् । इस्तादिः त्येकवचनान्तं जात्यारुपायाम् ॥ १८ ॥

भनुषा राजन्यस्य धनुईस्तादिति ॥ १९ ॥

अभिषातीर्भयेमेत्यन्तः । स्पष्टमेतत् ॥ १९ ॥

माणिना वैदयस्य मणिए इस्तादिति ॥ २० ॥

मौक्तिकादिस्विरं सुक्ष्मभूषणं मणिरित्युच्यते ॥ २० ॥

अयेनं चितावुपर्यध्युहाति ॥ २१ ॥

पूर्व मृतम्मात्या दारुचितौ रज्जवादिराहितमधिनिद्ध्युः । तत्राऽऽह बौधायः

सः पुस्तके ' प्रेतस्य ' इति न विद्यते ।

अपेनमेत्याऽऽत्तन्द्या सह वितायामनद्वाति । अपकृष्य रुज्जनासन्दामपायर्थान्त ( बी ० पि ० १-८-८ ) इति । चितायामवद्यातीति वयमाद्यापि दक्षिणाश्चिरस्त्वं प्रत्येतस्यम् ॥ २१ ॥

अब व। पत्न्या संवेधनादि कियते ॥ २२ ॥ अत्रास्मिन्काले वरदानारतं क्रियते तथा सति संपेषानन्तरं हस्तसंमार्जनादि कियते ॥ २२ ॥

अधास्य पाणायतनेषु हिम्ण्यश्चन्त्रात्मत्यस्यति ॥ २३ ॥

अत्रापि परुषशीर्षमुप्रधानवद्यं विधिः । शस्त्राः शक्तान्तान् । अत्रापि तदेवाऽऽः स्पेडस(सि)कट्योः कर्णनासि सि)कयोगिते सस्पिहरण्यञ्चकछाः ॥ २३ ॥

#### आव्यकिः द्वा ॥ २४ ॥

प्रत्यस्थतीत्यनुकर्षः । तद्भाव आप्याबिन्द्रनवनथेदिति वैखानसः ॥ ६४ ॥ पात्राणि चिनोति ॥ २५ ॥

पात्राणि हविर्वहेषपयुक्तानि स्पयक्तपाछाठीनि यजमानस्योपरि विनुपात् । तेवा प्रत्यवयवेषु सादननियमोऽन्ति । अती नात्र नष्टदुष्टादेरुस्पादनभिष्यते ॥ २५ ॥

सर्वाण्यन्लोगानि धवावर्तम् ॥ २६ ॥

भवाच्यतिहिक्तति सर्वाणि पात्राण्यनुरोमान्यद्गशाणि चिनुयात् । भवाया दाक्षिणाः प्रभिरवर्षः । एतम् मछाप्रविभागगहि द्व भवाभ प्रवर्भते ॥ ६६ ॥

तस्य दक्षिणहरूने रपयं ज्ञहुं(हुं) च निद्धाति ॥ २७॥ जहममास्य (स्वानाद् ) वमासामहत्रव्यत्रैव विश्वेयाः ॥ २७ ॥ सब्यमुक्तम् ॥ २८ ॥

निद्धातीत्यन्वर्तते । सध्यह्म्त उपभूतं निद्धाति । वृषद्वव्यधान्वप्यवनिषेया । रुपमृतस्वात् ॥ २८ ॥

उरसि ध्रुवागरणी च ॥ २९ ॥ ( ख॰ ५)। तत्रारण्योरुद्गप्रत्वं ध्वाया व तिमाग्रत्वं च वेदिनस्यम् ॥ २९ ॥ ( स०५ )। मुखंडिमहोत्रहवणीम् ॥ ३० ॥ तन्न पुनर्दहनं करिक्यन्त( त)द्धांभिष्ठहोत्रहवण्य(शी) विनुषादिति गम्यते ॥ ३० ॥

नामिकयोः सूबी ॥ ३१ ॥ स्त्रवावैष्टिकामिहोत्रिकी । यदि (वानीसम्बह्नार्थमानावपि) सूबी बळ्छी मवतस्तदा

तयोरप्यत्रैव निद्वानीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

सक्ष्णे(हिरण्यस्वस्रष्ठावाज्येस्थार्छी पृषदा— ज्यस्थार्छी स्नुदी वा कर्णयोः प्राश्चित्रहरणे भिंदवाँ ॥ ३२ ॥ प्राश्चित्रहरणस्यकरवाद्भित्त्वा निघानमुच्यते । बीघायनस्थेवमेव पाठः । तस्मादम प्राश्चित्रहरणे [ हति ]द्विषनपाठः प्रामादिकः ॥ ३२ ॥

हन्बोबल्खलम्सले ॥ ३३ ॥

हवो(न्) मुसस्योपान्तदेशो । तयोर्दाक्षणस्यामुङ्खङं निदघाति । सम्यायामुसङम् । तदने॰ करदेऽप्यत्रेव निकानम् ॥ ६६ ॥

दरसु ब्राब्णः ॥ ३४ ॥

दस्मु दन्तेषु प्राव्णः ॥ ३४ ॥

यदि प्रावाणी भवन्ति ॥ ३५ ॥

अग्निहोत्रहोमार्थं सोमाभिषवार्थं तथा क्छ छं निद्वाति । तद्मावे न प्राववचनम् । उपयुक्त पदार्थत्वात् ॥ १५ ॥

शिरसि कपालानि ॥ ३६ ॥

व्यक्तमेतत् ॥ ३१ ॥

सकाट एककपालम् ॥ ३७ ॥

एकं च तस्कपाछं चैककपाछम् । यदेकमेकः श्रयणादी चाक्क्यथिव्यधिश्ययणार्थं तं नि(तिकि)दचाति ॥ ६७॥

बदरे पिष्टसंयमनी पात्रीम् ॥ ३८ ॥

उर्रे नामिदेशे निर्धातीत्वर्थः ॥ १८ ॥

नाभ्याबाड्यस्वार्टी पृषदाज्यस्वार्टी च ॥ ३९ ॥

भ्यक्तमेतत् ॥ ३९ ॥

पार्श्वयोः त्रूपें छित्त्वा वैकम् ॥ ४० ॥

श्रों इति द्विवनात्मकृतिस्यं बादुर्मास्यादिप्वेषीकस्यं च गृह्यते ॥ ४० ॥

अक्ष (बक्सण)योः सानाय्यकुम्भयौ ॥ ४१ ॥

व्यक्तार्थमेतत् ॥ ४१॥

अण्डयोईषदुपले ॥ ४२ ॥

अव्हयोर्नुष्कयोर्दवदुव्छे निद्वातीत्यर्थः ॥ ४२:॥

९ स. ग. "उपसुनी वा। २ स॰ भिस्तैकर हो। १ ग. "स्वा नैकर हा। ४ : पा"। ग, वपना पा"। ५ स. खकैम्।

विकेश्यान १ अस्यां च ॥ ४३ ॥

अदमानः (इमा स) समाहननार्थे गम्यते ॥ ४३ ॥

षष्ट[मतिष्ठयोः] अभिहोत्रस्यास्त्रीयन्याहार्यस्यास्त्री च ॥ ४४ ॥

प्रतिष्ठे पादतले । अग्निहोत्रस्थाली दारीणतः ॥ ४४ ॥

पच ववाबहरणीयं कुर्व बेर्म् ॥ ४५ ॥

उपाबहरणीयं हियमाणस्याप्तिहोत्रस्यापयमनार्थम् ॥ ४५ ॥

श्विसायाः शिरस्त उपसादनीयम् ॥ ४६ ॥

कूर्व वेदं निद्धातीति श्वेषः । यत्राग्निहोणस्योषसादनमुक्तम्-धभपरेणाऽऽहवनौयं वर्भेषु सादयति' इति संगृत्यते ॥ ४६ ॥

इंडापात्रं च ॥ ४७ ॥

शिरसि निद्धातीत्यन्त्रयः ॥ ४७ ॥

इयमग्रे चयसमिति मध्ये चमसम् ॥ ४८ ॥

माद्यन्तामित्यन्तः । जमसोऽत्र प्रणीताप्रणयनं मध्य एतयको निद्घातीस्वर्थः । शिरस्तः प्रणीताप्रणयनं जमसं निद्धाति ( बी ० पि ० १ -- ८०-११ ) इति बीघायनः । कंसादिमिः प्रणयनेऽप्यत्रैव निधानं तसूर्व्णी निधानक्षणात् । मन्त्रस्तु निवर्तते जमस-शिक्काचा । ४८ ॥

अविश्वष्टात्यन्तरा सवधानि ॥ ४९ ॥ अवशिष्टानि पात्राणि सब्ध्यो(वधना)नंध्ये निद्ध्यात् ॥ ४९ ॥ एव यक्षायुषी यज्ञमानोऽसमा स्वर्गे स्रोक्स्येतेनि विक्षायते ॥ ५० ॥

यज्ञायुत्तानि यज्ञपात्राणि तद्वान् । एवं वितयक्षपात्रनिषयोऽज्ञामा ऋतुना पथा व । सेयं पात्रचयनप्रशंसा तदादरार्था न तु फलोपबन्बः । तत्था निधानकाले न विस्मर्तव्या, नीतिमावः ॥ ९० ॥

> वरमुकेर्युष्टान्य(के नियुष्काण्य)वदानानि अपवि-त्वा हृद्येऽस्य हृद्यं निद्धानि ॥ ५१ ॥

उक्तानां मांमानामुस्मुस्के श्रपणम् । तम्येदानी विशेषज्ञापनायौऽयं वा । पादमयपद्गुः रसः । तद्राहितानि वियुक्काण्यस्य(व)दानान्यपम्(घृ)तमांसानि । अवदानप्रंहण पादादिसहिः

१ स. ग. °श्रे कृषासर श\*।

तस्य वर्मश्रपणानिवृत्त्यर्थे वियूष्कश्रपणं पशुरसशोषणान्तमुच्यते । इदयं मेतस्य इदयः देशे निद्धातीति मावः ॥ ९१ ॥

दक्षिणहस्ते दक्षिणं हेक्यं सन्ये सन्यं इयामञ्च-षलाभ्यां त्विति ॥ ५२ ॥

निद्धातीत्यन्वयः । तत्र सक्नुदुक्तेन मन्त्रेणोमी वृक्यी हस्ताम्यां युगपनिद्धाति । प्रेतामिधानात् । वृक्याभिधानादावृत्तिरित्यपरम् ॥ ५२ ॥

हस्तयोरेव मैत्रावरुणीमामिक्षां मित्रावरुणाभ्यां स्वेति ॥ ५३ ॥

अत्राभिषानात्पूर्वक्छाति आवृत्तिर्वाऽऽभिक्षााभिषानात् ॥ ५३ ॥
वपयाऽस्य मुखं मोणोंति मेदसा शिरसं मोणोंति
(णुष्व) मेदसः पीवसा चेति (ख० ६) । अथेन ६
सपादवास्त्रशीर्वचर्मणोत्तरस्त्रोन्ना मोणोंत्यमेर्वेमेति
॥ ५४ ॥

व्यक्तम् । मेदसा शिरः — संप्रोणुष्व मेदसा पीवसा चेति प्रोणोतिति श्रेषः । मन्त्रस्त्वेतावानेवात्र भवति । लिङ्कात् । ततः कृत्स्त्रयर्चा प्रोणोति । तथा बौदायन-पाठात् । तत्र शिरसा शिरःप्रोणयनं पूर्वपादाम्यां हस्तयोरपरपादाम्यां पादस्रेति द्रष्टव्यम् । दश्किषक्ष्यन्पर्यक्लयातै शिति मन्त्रान्तः॥ ९४ ॥ (ख० १) ।

अथेन ग्रुपोपाति मैनमग्ने विदइ हाते पुरस्तादाइवः नीयेन ॥ ५५ ॥

प्रहिणुतास्पितृम्य इति मन्त्रान्तः । उपोषणं दहनम् । दारु विनेरेवात्र साक्षाद्गिरः संयोगः कार्यः ॥ ९९ ॥

भृतं यदेति पश्चाद्गाईपत्येन ॥ ५६॥

उपोषतीति शेषः । वशिनीर्भवातीति मन्त्रान्तः ॥ ५६ ॥ तृष्णीं दक्षिणतोऽन्वाहार्यपचनेन ॥ ५७ ॥

उपोषतीत्यनुकर्षः ॥ ९७ ॥

पुरस्ताःसभ्यावसध्याभ्यामीपासनेन च ॥ ५८ ॥ यत्र पावनीयः प्राक्षिप्रस्ततो दक्षिणतः क्रमेणैवा प्रक्षेपः ॥ ५८ ॥ अयेनद्वपतिष्ठते सूर्व ते चहुतिति ॥ ५९ ॥

श्वरीरेरित्यन्तः । कमप्राष्ठाया ऋष एव प्रहणम् ॥ ५९ ॥

विज्ञानसुपैति यणूर्धे भूम वदा(दि)याद्गुकोको भवतीति विज्ञायते । यद्यन्तारेसमन्तरिसकोकः । यदि पृथिवीं पृथिवीकोकः ॥ ६०॥

विज्ञानं परीक्षणं तद्वेपति, अनुतिष्ठेत् । घृमगतिबज्ञासत्र यथन्तारेसमिति तिर्वन् म्मतिर्घृनस्वोद्धान्यते ॥ ( • ॥

ं जयनेन चितिमजमबस्टेन झुल्बेन संबध्माति ॥ ६१ ॥ यस्कर्वणमात्राध्यियते तदिह रस्टेमेकसरा रज्जुः ॥ ६१ ॥

अजोभागमित्युद्र( द्द्र )वन्तपनुषम्बयते ॥ ६२ ॥

यत्र कीका इति मन्त्रान्तः । उद्ग( द्द )वन्तं दाहमयाशु( च्छु )स्वं विच्छियः प्रमायमानमञ्ज् अनो भाग इस्यमुवाकशेवेणानुमन्त्रयते ॥ ६२ ॥

अभैव तद्धविश्वमसेन नुहोति अग्नये रियमते स्याहेति ॥ ६३॥

तत्र श्ववामी तद्धविरात्रगम्यवाशिष्टर्मासं च त्रातं चमसेन सङ्क्ष्ट्रेवानेन मन्त्रेण मुहु-यात् । चमसोऽत्रेवान्यमु( उ )त्वाद्यत इति भावः ॥ ६३ ॥

नव च सुवाहुतीर्य एतस्य पथी गोप्तार इति ॥ ६४ ॥ यमत्र नाथीमस्तस्य स्वाहेस्यन्तः । पर्णमयेन सुवेण ( बी० पि० १-११-६ ) इति बीधायनः । तेन स्वाहान्तीर्यमुर्श्नसुयात् ॥ ६७ ॥

अशोभयं प्रहरति । येन जुरोति ॥ ६५ ॥ येन होमकृतश्चममेन खुरेण ( जुहोति ) तदुमयं चात्राजी प्रहरत् ॥ ६५ ॥ अपरेणार्जि प्राक्ष्युस उपविद्यार्थेनं याम्येन स्केन नवर्चेन पराचाऽनुश्रदमति मकेतुनेति ॥ ६६ ॥

पराचेति वचनात्त्रधमोत्तमयोर्नाम्यामः । अनुशंसनवचनादर्धर्चसंतानेऽप्येकश्रुरयमि॰ त्यादिधर्वसिद्धिः । महत्तार्थव्यदेवापि गच्छनादित्यन्तः ॥ ६६ ॥

१ स. "सूच्यों धू"। १ स. "विरिडस्तुना पात्रिया व"

जघनेन दहनदेशस्त्रीतिस्तः कर्षः खात्वाऽ-इमभिः सिकताभिश्वावकीर्यायुग्मिरुदुक्म्मैरपः परिष्ठाव्य तासु द्वातयः संगाहम्तेऽइमन्वतीरेवती-रिति ॥ ६७ ॥ (स्व. ७)।

बाजानुत्तरेमेति मन्त्रान्तः । उदीक्तीरुदगायताः । कर्षु ( र्षू )श्रुट्दो दीर्घगर्तवाची । तासां पूर्वछेखिन्य ( खा )न्ते ततो मध्यमा ततः पश्चिमादि ( इ )ति क्रमः । सर्वास्ता दिशापवर्गज्ञषन्यन्ते पित्र्यस्वात् । तथा चाऽऽह बीधायनः — जपनेन दहनं तिस्रो दिशापायिः कर्षूः कुर्वन्ति ( बी० पि० १-११-१३ ) इति । परिष्ठावनमु दकनिनयनेन स्त(द)कीकरणम् ! तासु ज्ञातयः कनिष्ठपथमा इत्यादिनियमात् ॥ १०॥ ( ख० ७ )।

जघनेन कर्षुः परुश्चित्राखे श्वमीश्वाखे वा निम्निति ॥ ६८ ॥ दक्षिणोत्तरयोः स्थापयन्ति । तारणवत्तस्योरुत्तरा प्रथमं स्थाप्यते ॥ ६८ ॥ अथैनं(ने) दर्भमयेन शुल्वेन संबध्यन्ते( ते )ऽन्तरेण मर्सपेन्ति यदे देवस्य सवितुः पवित्रमिति ॥ ६९ ॥

सर्वतनुं पुनामीत्यन्तः । अन्नापि कनिष्ठपथमा इत्यादिनियमः प्रत्येतन्यः ॥ ६९ ॥

जघन्यः शाले न्युदस्याते या राष्ट्रात्यनादिति ॥ ७० ॥

संमृजायेत्यन्तः । जवन्यः सर्व(वेंवां) पश्चाद्गन्ता । वृद्धामा(त्या ) भनय**र्वा शासे** उत्स्विधापास्यन्ति ॥ ७० ॥

> उद्दयं तमसस्परीत्यादित्यमुपस्थायानवेस्नगाणाः आ(अ) पोऽवगाइन्ते —धाताः पुनातु सर्विताः पुनात्विति ॥ ७१ ॥

आदिस्योपस्थानं( नादिकं ) सर्वे कुर्वन्ति । न केवछं जवन्यः । अनवेक्षमाणाः पृष्ठतोऽवीक्षमाणाः अवगाहन्त इति । सशिरोवमज्जानात्मकं स्नानमुच्यते न जछप्रवेशः माश्रम् । समानमास्नानादित्युत्तरत्वानुवादात् । धाता पुनाष्ट्र सविता पुनात्वित्यनुवाकः शेषः । सूर्यस्य वर्षसेत्यत्तः ॥ ७१ ॥

केज्ञान्यकीर्य पारस्तात्येकवाससी दक्षिणायुखाः सकृदुंन्मज्ज्योत्तीर्य सध्यं जान्वोत्य वासः पीडः २ पटकः ]

यित्वोपविश्वन्त्येवं त्रिस्तत्मत्यह( य ) १ मो+मना-मधेयं तिल्लामभादकं त्रिकत्सिष्याहरहरक्किने-कोत्तरहादिरैकादश्वाहात् । अमतीला ब्राममेत्य यत्मिय आहुस्तत्कुर्वन्ति ॥ ७२ ॥

अत्र शासान्तरोक्तिविधिः—यस्मिन्दिने ज्ञियने तत्रैव दहनं कार्यस् । तत्राऽऽह् नृहस्पतिः—प्राप्ते सद्यस्य पश्चस्य हिविदेयं हुनाशन इति । यस्य त रात्री नरणं तस्य श्लोम् ते दहनं कार्यम् । रात्री न कुर्यात्तमो(ज्ञृत्)वृतोऽपीनि निवेषात् । अत प्य दाहाः धाहितविहेरेषु मरणा[द]ध्यन्येष्विस्यादिविधिविदेषाः प्रवर्तन्ते । यत्र तु दिवा दहनान्तं कर्म समापयितुमशक्यं स्यात्तत्र दिवा कर्मारम्भं कृत्या रात्री समापयेन् । ध्वदि स्वादिवाऽऽरः स्मः श्लोवं संपादयोक्तिशिं इति वचनात् । तिव्वयमेव कास्यायनवचनम्—

रात्री दग्प्वा तु पिण्डान्तं कुर्याद्वपनवार्भेतम् । श्वोमृते वपनं तत्र केशमात्रं विश्वयिते ॥ इति ।

ादिवा दहने तु दहनस्रानान्ते तदङ्गभूतं केशश्यभुमात्रवषनमिदी सवति । तथाऽ. प्रिदः कर्ता दाहाङ्गभूते वपने कास्त्रन्तराणि च स्मर्थने(न्ते)—

द्वितीयेऽहनि कर्तव्यं क्षरकर्म प्रयत्नतः।

बृतीये पक्षमे वाऽपि सप्तमे वाऽप्रमादतः । इति भरद्वामोक्तेः ।

भन्न(त्रा)प्रमादतहत्त्वनेनाग्निदाननिमित्तत्त्वमुच्यते । एवमुक्तेषु वश्चमु काथेषु वृर्वपूर्वस्य मद्रात्रिपादनक्षत्रादियोगदुष्टत्व उत्तरेत्तरकाष्टः परिग्राद्धः । न स्वदुष्टे वृर्वास्यक्षेत्र । भन्नापनादः—

## ख्रिपत्रानुजिशिष्याणां संस्कर्ता नैव बावयेत् ॥ इति ।

स्वीशाङ्गेनात्र मार्थेव गृह्यते । ज्ञानीनां स्वपरवयसामेव वपनामेव्यते । अनुमावित्रां च परिवापनमिति वचनात् । तेषां द्व शानितकर्मान्त एव वपनम् । इह सूत्रकारेणानुष्दे-शात् । एवमिह वपनं द्विविधम् । दहनाह्यं शुद्ध्ययं चेति । तत्र दहनाङ्गनाम्बद्धस्य वैद्ये-विक्रम् । तस्यैव वाहकानां शुद्धश्ययं तु सर्वसाधारणम्नानाच्छान्तिकर्मान्त एव शुद्ध्ययं वपनं कार्यमिति माध्यकारामिप्रायः । ततः उदकं पिण्डं च दस्या नग्नप्रम्छादनं विधेयम् । तदाह नारदः—

<sup>+ &#</sup>x27; बोजनामधेवम् ' इति प्रन्यः स. य. पुस्तक्योर्नास्ति ।

स्नात्वा दग्ध्वा पुनः स्नात्वा तोयं दद्याद्यथोषितम् । नम्रप्रच्छादनं दद्याद्रोजनेन सह द्विजः ॥ इति ।

तत्र तोयदानार्थ ग्राम। हाहिरुद्कान्ते कुण्डे पाषाणस्थापनं कार्यम् । उपकपात्रं द्विवि-षम् । यद्यन्ते वासोदकं तिलोदकं चेति । तहानप्रकारो वस्यते—केशान्त्रकीर्थेत्यादि । उपवेशनान्तं त्रिः कृत्वा तत्प्रस्ययमुदकमुत्सेवनीयं तत्प्रत्ययमिति । मृतस्य गोत्रनामनिर्देशः मन्यं प्राकटयमुख्यते । तथा गोत्रनाम गृहीत्वा इत्याधलायनः । तद्यथा— वातस्यायनाय विष्णुरातय इति । २.त्र परिधानीयस्थान्तं त्रिगुणं (संमुख्य) प्रसत्यमुपवेष्टचोदये । पित्रथें । न तदुदकं त्रिरुत्सिखाति । अमुख्यायणायामुद्ये प्रथमेऽहिन तद्वासोदकं ददामीति सकुतु गोत्रनामनिर्देशः । अथ(त्र) तिलमिश्रान् त्रीनुदकः खलीन् ददाति । आमुख्या विणायामुद्ये प्रथमेऽहन्येतित्तिलोदकं ददाति । ज्ञातीनां तु विधिवत्सामयाचारिकेषु च वस्यते ॥ ७२ ॥

अञ्चलनिष्ययनाधः श्रय्योदकी पर्पर्शनान्यकालमः
नृषीमेषु दृष्यद्दं त्रयद्दश्च षढदं द्वादशाहं वा गुरुष्वशः
नष्णीश्च दृष्यदं त्रयद्दश्च षढदं द्वादशाहं वा गुरुष्वशः
नष्णीश्च संवत्सरं माति पितयीचार्य इत्येके
॥ ७३॥ अनश्चनानध्ययनवर्जी यावर्जीतं प्रेतवतक्ते (पत्न्यु) देकापस्पर्श्वनमेके ॥ ७४॥ भुक्तः
मधः शय्या ब्रह्मचर्य सारलवणमधुमाश्सवर्जनं
ष ॥ ७५॥ (स्व ८)॥

इति सत्यापाढिहरण्यकेशिश्रीत्रसूत्रे (पितृमेघापरपर्याये)ऽष्टार्विः स्वनक्षे द्वितीयः पटलः ॥ २ ॥

अथ(त्र) मार्थायां परमगुरुषु च मृतेषु तस्त्रिति(सं)विश्वनामकालभे जनिमत्यादिः विधिर्मविति । तत्र परमगुरुष आचार्थाः । आचार्थः पिता । तद्मनः पितामहः । तद्भाना प्रिपतामहस्तद्भाता । तेषां भार्याध्य विज्ञेयाः । तन्मरणकालात्रभृति पष्टिपाटिकाकालः पर्यन्तमनद्मनमाद्भरुव्यक्षनानि गन्धषुप्पताम्बूल्यर्जनानि । ततोऽन्यहं दु केज्ञान्प्रकीर्येन्स्यादिविधिना वासोदकस्य तिलोदकस्य च । ततोऽप्रतीक्षा माममेत्य यत्स्त्रिय अत्र स्वादिविधिना वासोदकस्य तिलोदकस्य च । ततोऽप्रतीक्षा माममेत्य यत्स्त्रिय अत्र स्वादिविधिना वासोदकस्य तिलोदकस्य च । ततोऽप्रतीक्षा माममेत्य यत्स्त्रिय अत्र स्वादिविधिना वासोदकस्य तिलोदकस्य च । ततोऽप्रतीक्षा माममेत्य यत्स्त्रिय अत्र स्वादिविधिना वासोदकस्य तिलोदकस्य प्राप्ति परिण्डानां मरणेऽयं विधिर्भवति । पक्षाः स्वादिविधिन । तथा समानोदकेष्विप पक्षद्वयं यावता हि संबन्धो ज्ञायत इति सप्युपादानात्। तेषां द्व वामहणसामध्यीदुदकोपस्पर्श्वनमपि पक्षे न भवतीस्यपरम् ।

रकृतेषु बालेषु सृतेषु तन्मातापितृकां वैबोदकरपर्श्वनं भवति । झारीनां वाक वर्षानित्का मृद्देशपर्शनं न विद्यते । किरवाशोवनिवृत्त्वविदेश तह्यपति । अधाप्तिद्वस्य देन ) वासोदकं तिस्रोदकं वान्वहवेकोत्तरवृद्धिः कार्या । तावहृद्धिः कर्तव्या यावत्पिण्डः समाप्यत इति स्मरणात् । दहनदिवसं छ गृहपवेश्वसमये कर्तव्या माह बीधायनः—अयाप्रतिक्षाः कनिष्ठप्रथमा प्राममायान्ति । गृहद्वारे निम्ववयं प्राप्तवाव आवस्य गोशकृत्ववर्षापिऽप्रिगौरमर्थपात्मस्वर्ष्टश्यादमनि तिष्ठन्तिस्येके । यत्र व प्रेतस्य प्राणा उरकान्ता भवन्ति तत्रोदकामिकाशिकाशिनल्याव्यादमनि तिष्ठन्तिस्येके । यत्र व प्रेतस्य प्राणा उरकान्ता भवन्ति तत्रोदकामिकाशिकाशिकारण्यक्षात्रमारं प्रविशन्ति । एकराव्यक्ष गृहाणामशेषे शिवं वास्त्वास्ताम् । इति उ गेतिष्कृत्वाऽगारं प्रविशन्ति । एकराव्यक्ष पाष्ट्य तेपामसारल्यणमीजनमधःशयनं अद्यवस्य वाऽश्वरश्चात्रं (वात् ) सार्यप्रातः सकृदुदक्षिया । अपैकाव्ययोक्षेत्रिः व्यत्पक्षात्रस्य । दशमेऽहनि विरुद्धमृतिस्यन्ति सर्वेऽमास्याः । अपैकाव्ययोक्षेत्रिः कृविनित (बो० पि० १-४—१९ । २४ ) इति ।

अश्वातो सृतवार्छ व्याख्यास्यामः— प्राग्दाक्षिणायतनं चतुरसं गोमयेनोपिक्ष्यः प्राचीनावर्वाती दक्षिणामुखः सन्यं जानुं निवात्य सकृदुक्षिख्याद्धिरम्युस्य दक्षिणामान्दर्भाग्निस्तिर्वादिस्तिर्वादिस्तिर्वादिस्तिर्वादिस्तिर्वादिस्तिर्वादिस्तिर्वादिस्तिर्वादिस्तिर्वादिस्तिर्वादिस्तिर्वादिस्तिर्वादिस्तिर्वादिस्ति। स्वाचित्रद्वादिस्ति वाद्यादिस्ति । अश्वाच्यादेन नामिस्वद्याधाद्धानाम्यञ्जने मधु वामी दशोणी वा गम्बद्धव्यव्यविद्धताद्विद्वताद्वाद्वादं सार्व प्रात्वर्द्वागात्रं स्वाच्या विकृताद्वादं सार्व वर्षि दस्वाद्ययामेकोदिस्य कृति।

न जातु स्थनकाकार्दान् पक्षिणः पर्तिषेषयेत् । तद्भुपास्तस्य पितरः समायान्तीति वैदिकाः ॥

इति विज्ञायते ( बी० गृ० शे० सू० ४-१-१ । १ ) इति । अथ नन्नमच्छादनम् । तत्र वैखानसः---

> वासोऽसं च नछं कुम्भे प्रदीपं कांस्यभाजनम् । नग्नपच्छादने श्राद्धे बाद्यणाय निवेदयेत् ॥ इति ।

भृगुः -तिलोदकं तथा पिडालग्ननच्छादनादिकम् ।
रात्री न कुर्यास्संध्यायां यदि कुर्यालिर्थकम् ॥ इति ।
नारदोऽपि---नग्ननच्छादनं कार्यं मोननेन सह द्विनः ॥ इति ।

मृष्ट्स्पतिश्वाऽऽह — सुवर्णं च सकांसं च सहस्रं वेदपारगे ।
तथैव देयं तद्विपाय द्वितीयेऽहि वा कारयेत् ॥

अत्र दिवैव विण्डदानान्तं कृत्वा नग्नप्रच्छादनमापि कर्तुं श्रुव्यते । तत्र तयैव देयम् । यत्र द्वारात्री दहनं विण्डान्ते वा सूर्यास्तमयस्तत्र द्वितीयेऽहन्येनहेयामिति [वि]वेकः । न च ' नक्तं श्राद्धं कुर्वीत ' इत्यादिनिवेशात् । एवमेकोत्तरवृ-दिनवश्राद्धयोरिव द्रष्टन्यम् । तदुक्तं कात्यायनेन—

रात्री दम्ब्बा तु पिण्डान्तं कुर्याद्वपनवार्जितम् ॥ इति ।

अवैकोत्तरवृद्धिश्राद्धमुच्यते । तत्र नारदः---

श्राद्धमेकोत्तरं वृद्ध्या कर्तव्यं तु दिने दिने । अवसानाद्वश्रीनां तु द्विगुणं प्रत्यष्टं परम् ॥ इति ।

बृहस्वतिशाऽऽह--

एकोत्तरं यथाशक्ति मुक्ति द्याद्द्विजन्मने । दशकं वा शतं वाऽपि सहस्रं वा सहेमकम् ॥ देयं वित्तं च तर्स्मिस्तैर्यथा दुक्तं यथा सुलम् ॥ इति ।

अथ नवश्राद्धमुच्यते । तत्र बैश्यायनः—'मरणाद्धिपमेषु दिनेव्बेकैकं नवश्राद्धं कुर्यादा नवमात् । यदि नवमं विच्छियेतैकादशे तत्कुर्यात् ' इति । तथा च प्रथमे तृतीये पश्चमे सम्रमे नवमे चेति पद्धतानि नवश्राद्धानि मवन्ति । तत्था नवं च तच्छ्यद्धं च नवश्राद्धमिति पत्थमपरो नवशब्दः । प्रत्यमता तु शावाशीचे वर्तमान एव कियमाणत्वात्। यद्यपि नममच्छादनादेरप्यस्ति प्रत्यमता तथाऽपि पङ्कनशब्दवद्योः गरूद्या नवश्राद्धशब्दोऽपि कविदेव वर्तत इति द्रष्टव्यम् । यथा यद्येकादरोऽहिन कर्तव्यं प्रथममासिकश्राद्धं तस्यापि नवश्राद्धसमाख्या मवति । तदाह वृद्धवसिष्टः —

सष्ठमेऽङ्गि तृतीये च प्रथमे नवमे तथा । एकादशे पश्चमे स्युर्नवश्राद्धानि षट् तथा ॥ इति ।

मन्वेकादशेऽहिन कियमाणस्य प्रथममासिकश्चाद्धस्याऽऽशीचापगमोत्तरकालिकत्वाः स्कर्थं नवश्चाद्धस्यम् । अत्रोच्यते । सस्यं दशाहपर्यन्तमाशीचं सामान्यतः । श्राद्धकर्यार्तः) तु प्रथममासिकश्चाद्धसमाप्तिपर्यन्तमाशीचमस्त्येव ।

> एकाव्दोऽहाने संप्राप्त एकोहिष्टे कृते यदि । विषद्धमेकं पदातन्यमाशीवं त्वा पदानतः ॥ इति स्टितेः ।

तस्मात्तस्थाप्यश्चाविना क्रियमाणस्थायुक्तं नवश्चाद्धस्थम् । अथ यत्र दशाहमध्ये दशीगमः स्थातत्र दशें पिण्डोदकदानं समापनीयम् । उत्तरः दिनदेवमप्यदक्षपिण्डदानमपकृष्य देयमिति यात्रत् । तदाह वसिष्ठः—

> अमाबास्यामतिकस्य मर्यादा तत्र बेद्धवेत् । द्विषनद्वदर्शने दोषो महानित्यवचार्यताम् ॥ इति ।

मानिष्यपुराणेऽप्युक्तम्---पवृत्ताशीयतंत्रत्रस्यु यहि दर्श प्रपथते । समाप्य योदकं पिण्डान्छानमात्रं समायरेत् ॥ इति ॥

ऋष्यशृक्षः-आशीषभन्तरा दशीं यदि स्यात्सर्ववर्णिनाम् । समाधि प्रेततन्त्रस्य कुर्योदित्याह गीतमः ॥ इति ।

वैठीनसिः-आधेन्दावेव कर्तन्या प्रेतिषण्डोदक्तिकया । द्विरेन्द्वे तु कुर्वाणः पुनः शावं समदनुते ॥ इति ।

मानापित्रोस्तु क्रेंकगीतमः—असर्दशाहे दर्शकेतश्र सर्व समापयेत् । पित्रोम्तु यावदाशीचं द्यात्पण्डाक्षशास्त्रशीन् ॥ इति । इदमपि व्यह्मस्ये दर्शपाते । तद्ध्वै दर्शे तु पित्रोगपि तस्त्रं ममाप्यमेष ।

> पित्रोराशीषमात्यं तु यदि दर्शः समापते । ताबद्देवीत्तरं तन्त्रं पर्ययस्येत् अहात्परम् ॥ इति गास्त्रतेस्तः ।

अन्येषां तुः व्यह्मध्येऽपि समाधिरिः अन्य न्तरोक्तम् । बौधायनेऽपि— दश्ची दश्चाहमध्ये स्यार्ट्यं तन्त्र समापयेत् । जिसत्राद्धसरं पित्रोर्धनातिति निनिध्ययः ॥ इति ।

मद्रनपारिजाते तु गाल्लीयमापद्नीरमञ्जादिलिषयम् । ध्यहोध्वमिष पिद्राने तन्त्रः समाप्तिरित्युक्तम् ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ( ५० ८ ) ॥ इति सत्यापाडहिरण्यकेशिपितृभेषस्यास्याया महादेवश्चाक्षिक्वनायां प्रयोगवेजयन्त्यां वृक्षात्रष्टार्थिशपके द्वितीय पटलः ॥ २ ॥

**अ**ध मृतीयः पटछः ।

अय संचयनकालो निक्ष्यते—-अपरेषुस्तृतीयस्यां पश्चम्यार सप्तम्यां वाऽस्थीः नि संचिन्वन्ति ॥ १ ॥ अपरेग्चर्यहादिवसात्परस्मिन्दिवस इत्यर्थः । तृतीयस्यामित्यादि तु राज्यभिधानमुखेन नाहोराञ्रछक्षणातृतीयत्वादिवाक्यान्तरोक्तद्वितीयदिवसायेक्षयाऽत्र वेदितव्यम् । न तु दहः नदिवसायेक्षया । अत आह बीधायनः—अथातः संवयनम्—एकस्यां व्युष्टायां तिस्यु वा पश्चमु वा सप्तसु नवसु वैकादशसु वाऽयुग्मा रात्रीरर्धमासाम्मासानृतृन्संवत्सरं वा संप(पा) य संचिनुयुः ( बी० पि० १—१४—१ ) इति । अन्ये तु तृतीयस्यामित्यान दिषु व्युष्टायामित्यध्याहारेण तमर्थे साधयन्ति । संचिन्वन्तीति संनिवपन्ति वक्ष्यमाणाः अग्निविदादय इत्यर्थः।अत्राऽऽश्वद्यायनेन च कृष्णपक्ष एकादशीत्रयोदक्षीदक्षीद्वाषादीकान्त्यानीप्रोष्ठपदीभिन्नर्क्ष उक्तम् । तदाऽऽशीचमध्येऽसंभवे तद्ध्वे च प्रागव्दात्करणे ज्ञेयम् । आशीचमध्ये द्व संवर्तः—

प्रथमेऽहि तृतीये वा सष्ठमे नवमे तथा । अस्थिसंचयनं कार्य दिने तद्गोत्रनैः सह ॥ इति ।

छन्दोगपरिश्विष्टे तु--अपरेशुम्तृतिये वा अस्थिसंचयनं भवेत् । इति ।

द्वितीयेऽप्युक्तम् । वैलानसम्तु संचयनं चतुर्थ्यामिति । यमोऽपि-

भौमार्कपन्दवारेषु तिथियुग्मे विवर्जयेत् । वर्जयेदेकपादक्षें द्विपाद्केंऽस्थितंचयम् ॥ प्रदातजन्मनक्षत्रे त्रिपाद्कें विशेषतः ॥ इति ।

शीनकः---पालादोष्यस्थिदाहे च सद्यः संचयनं भनेत् । इति ।

काम्यमरणे द्व तस्य विरात्रमाशीचम् । द्वितीये त्वस्थिसंवय इत्युक्तम् ॥ १ ॥

क्षीरोत्सिक्तेनोदकेने।दुम्बरम्राखया प्रकार ययञ्छरीराण्यनीह्य यं ते अग्निममन्थाः भेति पश्चभिः॥ २॥

अवशायताभिति मन्त्रान्तः । सीरमुर्तिस(भि)च्यते यस्मिन्तदिदं सीरोत्सिक्तम् । तेनोदकेनौदुम्बरम्राखया प्रकाययन्ननितद्दन् । केचिदप्रकाययनिकलं कुर्वन् इति । शरीराण्यवोक्षाति—यं ते अग्निममन्याभिति । पद्मभिः प्रतिमन्त्रम् । अथवा सर्वान्तेऽवोक्षणं, वचनादेकं कर्भ बहुमन्त्रभिति न्यारान्नचेदानीं क्रत्स्वश्वाग्निरमुगम्थितन्यः । होमाद्यर्थ-मस्य पुनर्दहनपर्थन्तं वा धार्थत्वात् । पुनर्दहनाग्नेर्य(र)मावेऽपि वक्ष्यमाणाहुतिपर्यन्तं वा धार्थत्वात् । पुनर्दहनाग्नेर्य(र)मावेऽपि वक्ष्यमाणाहुतिपर्यन्तं वा धार्थत्वाच ॥ २ ॥

अत एवाङ्गारान्दिसिणतो निर्वर्त्य तिस्रः सुनाहुतीर्जुहोत्यवसृजेति प्रतिमन्त्रम् ॥ ३ ॥

बाद्यणमाविशेत्यन्तः । अत एव शवाग्नेरङ्गारान्दक्षिणतो निर्वत्यं निष्कुष्य तस्मित्र-वंमृजेति तिमृभिः शतिमन्त्रं खुवाहुतिर्जुहोति चोदितत्वात्स्वाहाकारप्रदानमिति न्यायः । खुवस्त्वत्र यज्ञियदारुणा कार्यः । तत्र सोमयाजिनस्तु निवयनान्ते पक्षेऽत ऊर्ध्व शवाग्नि निषाय मान्युपयोगात् ॥ ३ ॥

अपुरिमरुद्कुरंभेरवोक्षितमबोध्यायुजः स्त्रियः संचिन्वन्ति ॥४॥

श्चियोऽत्र पश्चामित्रेताः । तथोत्तरत्र वचनात् । तत्रायुज इति कः(काः) पुनस्ताः । यजमानस्य मार्थे(र्या इ)ति वैखानसः । ता यदि पश्च न विद्यन्ते तत्रान्या योजयि तन्याः । स्ववोक्षितमर्था(स्थी)न्यवोक्ष्य चिन्यन्त्यादायाऽऽदाय वक्ष्यमाणविधिना संनि-वर्षेस्तिति ॥ ।।

यस्याः पुनैः प्रजननं न स्यात्सा सन्ये हस्ते नीलकोहिताभ्यां सूत्राभ्यां नृहतीफलन् मावध्य सन्येन पदाऽद्मानमास्थाय सन्येन पाणिना पथमानन्वीसमाणाऽस्थीन्याद्त्त उत्ति-ष्टत इति दद्भयः श्विरसो वा ॥ ५ ॥

प्रजननं प्रस्ति: । तत उद्धव यस्यां न संभाव्यते या न गर्भिणीति न्याव(या)त् । नन्वेवं सित या न गर्भिणयेत स्यात् । यदि सतस्यैव स्त्रियो(स्त्री) इत्यन्ते(ते) न त्यन्या [इति] नियमोऽस्ति संभाज्यते चान्यासु । तत्रायुग इति बौधायनोक्तं 'याऽस्य स्त्रीणां मुख्या (बौ० पि० १-१४-६) इति च संख्यानिवृत्त्यर्थं न तु त्रित्वादिसं- ख्यानुज्ञानार्थम् । पतिपानि(त्नी)षु पश्चादपि गर्भाधानं तस्मात्तद्येवादेन वा यत्रः । अन्वीसमाण उत्तिष्ठत० देवः सविता दधात्विति मन्त्रान्तः । इत्यत्राऽऽददीत द्य्स्यः शिरसो वेति विक्रस्यः ॥ ९ ॥

तद्वासिस कुम्भे वा निद्धाति ॥ ६॥

तदास्थि सैव निदध्यात् ॥ ६ ॥

इदं त एकमिति द्वितय्या(तीयाऽ) १ साभ्यां बाहुभ्यां वा॥ ७॥ द्वितीयेष्विप यस्याः पुनिरित्यादि समानम् । मन्त्रास्त्वदं त एकमित्येतावान् । द्विती

९ स. ग. "मी: स्ववो"। २ छः ग. "नविंत्र"

याया अत्रांसाम्यां बाहुम्यां वेति प्रवेश(प्रदान)प्रदर्शनम् । तेन कान्तश्च द्वितियायाः प्रवेशो बेदितन्यः ॥ ७ ॥

> पर उ त एकमिति तृतीया पार्काभ्यां श्रोणीभ्यां वा ॥ ८ ॥

पर उ त एकमित्येतावात्मन्त्रः । काटिकण्ठयोर्मध्यमस्य प्रदेश इति ॥ ८ ॥ नुतीयेन ज्यातिषाति चतुर्थ्युकभ्यां जक्षाभ्यां बा॥९॥

तुर्तीयेन ज्योतिषा संविशस्वत्येतावानमन्त्रः । कटिगुरूफयोर्मध्यदेशः ॥ ९ ॥ संवेजन इति पञ्चभी पद्भ्योम् ॥ १०॥

मंवेशन इत्यर्धचेत्रहणम् । प्टम्यां चरणाम्याम् ॥ १० ॥

एवमेवायुजाकार मुमि]चितर संचिन्वन्ति ॥ ११ ॥

एवमेवैतेनैव करुपेन स्वेन स्वेन मन्त्रेण स्वस्वपदेशान् । अयुजाकारं नििमः पद्माभिः सप्ताभिरित्येवमयुग्मपराया [आ]वृत्त्या सुसंचितं निरवशेषं संचिन्वन्ति ॥११॥

> भस्माभिसमृद्धं सभ्हत्य शरीराकृतिं कृत्वा शरी-राण्यादायोत्तिष्ठमेहीति ॥ १२ ॥

नाकमधिरोहेमिनत्यन्तः । यस्माभिसम् (मु)ह्य संकलनं कृत्वा सकलमेकीकर-णमिति यावत् । अथ तत्संहत्य संश्चिष्टं कृत्वा ( ततो ) दक्षिणाशिरसं शरीराकृति कृत्वेति । तत्राऽऽह बीधायनः - अधैनं सुभंचितं संचित्य मस्मिषण्डं करोति । तं तथा करोति । यथाऽस्य कपोतर्छायायां नोपिकोदिति । अपेनमपरिमितैः सुद्र-मिश्रे रिहमभिः परिचिनोति न तेन परिचिनुयात् । यथाऽस्य कपोतद्वश्रयायामुपवि-शेदिति । अथैतान्यस्थीन्यद्भिः प्रक्षास्य कुम्मे वा सते वा कृत्वाऽऽदायोपोक्तिष्ठति ( बौ ० पि० १-१४-९ ) इति । निधानदेशं गच्छेदित्यर्थः ॥ १२ ॥

> शम्यां पलाशमुले वा क्रुम्भं निषाय जघनेन कुम्भं कर्षादि समानमा स्नानात् ॥ १३ ॥

शमीवृक्षम् छे पष्टाशवृक्षम् छे वा तूष्णीं कुम्मं निषायेत्यप्रिदः । ततोऽमात्याः कुम्मस्य पश्चात्कर्षणलनादि तदवगाहनस्रानानतं पूर्ववत् ॥ १३ ॥

१ क. "भ्यां वैव" । १ "क. "चिन्वन्तं सं" । ३ ख. "सा मस्माचितिमलंकृत्व सर"।

#### { :#SP }

यदा स्नातीत्येके॥ १४॥ (स०९)।

मृदा गात्राण्यमिष्ठिप्य स्नातन्यमित्येके शाखिनः समामनन्ति । अत्रापि विधिः समानः ॥ १४ ॥ ( ख० ९ )।

अथातो इविर्याजिनो(यिश्वयं)निवपनम् । यं काम-येतानन्तलोकः स्यादिति ॥ १५ ॥

यं मृतं मनसाऽपेक्षितं(तो) छोकः स्यादित्यभिदः कामयेत तस्येदानी हिवर्यक्षियनि-वपनमुच्यत इति शेषः । यथा हिवर्यक्षेपु संस्कृतशूर्णदी यो ह(यद्ध)विनिरुष्यते, एवं संस्कृतदेश्वेऽस्थीनि न्युप्यन्त इति हिवर्यक्षियवादः ॥ १९ ॥

> समस्या उद्धतेऽवोक्षिते सिकतोपोप्ते परिश्रिते वाग्यतोऽनन्वीक्षमाणो द्र्भेष्वस्थीति निवपति— पृथिच्यास्त्वा अक्षित्या अपामोपधीना रसेन स्वर्गे छोके निवपाम्यसाविति ॥ १६॥

समस्या इति च्छान्दसः सुद्दागमः । समाया भूसंबन्धिनि प्रदेश उद्धतेऽवोसत इत्यादीनि तद्विशेषणं(णानि) । तत्र दक्षिणाग्रान्दर्मान्सम्यक्पारिस्तीर्थ बाम्यतोऽन-न्वीक्षमाणोऽग्निदोऽनेन मन्त्रेणास्थि निवपेत् । मन्त्रान्ते संबुध्या मृतस्य नाम गृह्णाति । तत्त्रियमाणं कुम्मनिधानं कर्षृखननयोर्मध्ये क्रियते । निवपनदेशमपरेण द्व कर्षादि-कुम्मं निधाय । अथातो हविर्यक्षियनिवपनम् (आप० पि० १-३-१०) इत्याप-स्तम्बीये तथैवानुकान्तत्वात् ॥ १६ ॥

अनन्तलोको इ भवतीति विज्ञायते ॥ १७ ॥

रात्रिसत्रन्यायेन( न्यायाला )र्थवाद्फलमिह पक्ततमित्यामिषायः ॥ १७ ॥

अथ यदि पुनर्भक्ष्यन्तः म्युः ( हृदयं निद्धाति ) । अग्निहोत्रहवर्णा कृष्णाजिनः भ्रम्यां हषद्पले च नानुपहरेयुः ॥ १८ ॥

नन्तत्र यशुपबन्धः किमर्थमधैकेषां कुम्भानतं निधानमिति परमते पुनर्दहनस्य सोमः
याजिमात्रविषयतया काबित्कत्वादयं कृतो विधीयत इति न तु कस्मैविरम्योजनायेति
केचित् । तदसारम् । परमतविषयत्वायोगात् । स्वमतमेव द्वानुक्रम्यते । तत्र यद्यनुक्रम्यमाणमपि परमतं(मात्रविषयं) स्थात् । न तु स्वमतोपदेशमध्ये कस्यवित्यसमतमात्रः
विषयमुच्यते । अपि चात्र परमते निवपनलोष्टिवित्योरपि काचित्कृत्या तत्रापि

यशनुबन्धः कर्तन्यः स्थात् । न च दृश्यते तस्मादनुक्रम्यते । तस्मादनुक्रम्यमाणे स्वमत एबास्य वक्तन्योपपात्तः । अत्र मृमः— इयं तावरपुनर्वहन्योष्टचयने कामनिमित्तरहिते वक्ष्यते । अतो न तयोः कामनिमित्तताव(च) पृथक् संभवतीति न समुख्यः प्राप्तः । तत्र छोष्टचिते तृष्वै पुनर्वहनिमित्ते चेवं समुख्यो न घटते । अशक्यत्वादिष्टकामिरम्युपित्तानामस्थनामुद्धरणायोगाचा । न तु पुनर्वहनादृष्वै शक्यते छोष्टचितिः । अस्थिस्थाने क्षंचिद्धस्मोपयोगामावादिस्थिनवपनमात्रछोपाच । सत्यं शक्यते । प्रतिविध्यते त्वयम्पर्थः । न चात उद्धे इमशानं कर्तुमाद्भयते (इति) । तस्माक्षोभयता(थाऽ)पि समुख्यः । अतः प्रतिवेधन्यायप्राप्तः पुनर्वहन्छोष्टचित्योः स्वमते मिथो विकल्पः । तस्य सूचन्तार्थोऽयं यशुपवन्धः सति द्यास्मिन् यशुपवन्धे स्वमते न तथा मियो विकल्पः स्पष्टो मवति । तस्मात्सर्वाहिताग्नीनां सूत्रकारमते विधिः पुनर्वहनान्तः एव स्यात् । छोष्टचिन्त्वन्तः एव वा । तेनायमर्थः । यदि पुनर्वहनं करिष्यन्तः स्युने तु छोष्टचिति तदा पात्रचयनकाछेऽग्निहोत्रहवण्यादीनि पद्ध पात्राणि न चिनुयुः । तत्र पात्रचयनेऽनुप्रहरण-व्यपदेश उपयुक्तसंप्रत्ययार्थो मवति (इति) हि पात्रचयनं कर्मसूपयुक्तानां पात्राणामनुः प्रहरणानुक्तान्तेरेव पुनर्वहनस्य कार्यत्वादिति मावः । अत एवाग्निहोत्रहवण्यादिभिरेव पुनर्वहनम् । अत एवानिहोत्रोत्वाहिताग्नेः पुनर्वहनामावोऽप्यनुसंभेयः ॥ १८ ॥

अत एवाङ्गारान्द्क्षिणतो निर्वर्त्य तिस्रो रात्रीरिद्भ्वा दहनवदवकाशं जोषियत्वाऽप्रिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्यापरेणाप्तिं दक्षिणाग्रान्दर्भान्सक्ष्मस्तीर्य तेषुं कृष्णाजिने श्रम्यायां द्दवदुपलाभ्यां
मवाङ्गन श्रमरीराणि सुसंपिष्टानि पेपयित्वाऽऽज्यकुम्भे समुद्रौयत्वाऽप्रिद्दोश्रद्दवण्या जुद्दोत्यस्मास्वमधि जातोऽसीति ॥ १९ ॥

अत एव शवाग्नेरेव महान्तमङ्कारं दक्षिणतो निष्कृष्य तन्नेवैनं तिस्रो रात्रीः स्तिनहे।रात्रम्(त्रान)नसं प्रज्वास्येत् । निर्वर्तिते त्वस्मिन्स्रवाग्निरनुगमयितन्यः । एवमत्र त्रिरात्रमिन्धनपूर्वकत्वनियमाद्द्रामेऽहिन शान्तिकमेनियमाख । अष्टमेऽहिन संचयनमः संमवेऽप्युपस्तम्भयित । तस्मात्पुनर्वहनविषये द्वितीयचतुर्थषष्ठाष्टमानामेषामन्यतम-स्मिनहिन संचयनं कृत्वा तन्नेव पुनर्वहनपयोगारम्भः कार्यः।पुनर्वहनामावे त्वष्टमेऽहिन

१ स. 'क्षिणा नि'। २ 'षु दर्शपूर्णमासवत्कृः। ३ 'युखामि'।

संचयनमनकरूपते । दहनबद्दहनस्यैव तल्लक्षणभतमनकाशं परिमुखेस्पर्यः । अत्रापि यावद्रथमुद्धननावोक्षणे द्रष्टव्ये । तत्र निर्मिथताप्तिं प्रतिष्ठाप्योपसिमद्भाय परिस्तीर्व दर्भ-संस्तरणादि कुर्यात् । दक्षिणाग्रान्दर्भानसस्तीर्थ तेषु कृष्णाजिनं दक्षिणाग्रीवसपरछोः माऽऽस्तीर्य तस्मिन्त्राचीनां कुम्बार शम्यां निषाय तस्यां ( दबद्वलमत्याषाय ) इबद्म-त्यात्राय तस्यामपलमत्याद्धाति । अयोक्तान्यस्थानि विनष्टि । अवाञ्जनमवाच्याबाच्य पेषणानुगुणमाज्येन पुनः पुनः पेषयतीत्यर्यः । एवं सुसंविष्टानि विष्टाऽऽज्यकुम्भेऽवधाय समुदायुत्य द्रवीकृत्य तस्मादाज्यादान्नेहोत्रह्रवणी पूरियत्वा मन्त्रक्रमप्राष्ठयाऽस्मान्त्रमि० सुवर्गाय छोकाय स्वाहा, इत्येतयर्वा जुहुयात् । एतमेवान्तं न केवछमेता-बदेव क्रियते, किंतु यावत्कुम्भ आज्यामिश्रमस्थि नास्तीति ज्ञायते तावस्युनः पुनः पूरवित्वा, एतयची पुनः पुनरम्यस्यमानया जुहुयात् ॥ १२ ॥

एत्यैवान्तमिप्रिहोत्रहवणीं कृष्णाजिनः श्रम्यां दषदुपले चानुषदरेषुः ॥ २० ॥

अत्रैव पुनर्दहनामावेव ॥ २० ॥

न चात जर्ध्वर वपश्चानकर्य कर्तमाद्वियेत ॥ २१ ॥

पुनर्दहनात्परं श्रेष्टाचितिने कर्तव्या । यद्यपि सा कर्तव्या निमित्तराहिता । न चात लोहिचिदमिनितोऽपि प्रतिषिच्यते । सा च लोहिचते उद्ध्वमित्येवं क्रियमाणा इति विषयामानः । पुनर्दहनस्य पालिकत्वम् । अय यदि पुनर्धस्यन्त यशुपबन्धते(न्धात्)। न च पुनर्दहनात्परं छोष्टाचितरसंमन इति प्रतिवेधानर्थस्या(क्या) दस्मिन्स्थाने । तद्भरमोपयोगेनास्थिनिवपनमात्रछोपेन वा तस्याः शक्यत्वादिस्युक्तम् ॥२१॥ एवं पुनर्दहनादृध्वं लोष्टिचितिं प्रतिविध्यत एव तावत्तु कर्नव्यमित्यत आह—

क्रति(ती)वीऽस्य दहने वपेच्छर्कराभिनी परिचि-नुयात् ॥ २२ ॥

अस्य पुनर्दहनस्य सम्बन्धिनो दहने कृते कृष्णमृत्तिका निवयेत् । शर्कराभिवी परि-मण्डलमत्र चिनुयात् । उभयोरन्यतरतश्चेतन्यामित्यर्थः । यावद्रम्यायतनं प्रच्छायते-ताबत्कार्यम् । तत्र शर्कराचयनपक्षे मध्यत आरम्य प्रसन्यं परिचयनं वेदितन्यमिति । इहोत्तरतः कर्मानुपदेशात् ॥ २२ ॥

अय पटलशेषेण पुनर्दहनप्रशंसोच्यते-

तमभ्येवाऽऽदित्यस्तपाति तमाभि वातो बाति तमापः स्पन्नते ॥

९ ख. "म्तमत्रवामि"। २ ख. २ "शानं कर्त्र"।

# एवं श्रुतिरनुकान्ता ॥ २३ ॥

11 88 11

अयेतां श्रुति व्याचष्टे-

स नैवाऽऽदित्यस्य सकाश्चाविद्यते न वायोनीपार-सर्राजनात्॥ २४॥

स इति पुनर्दहनसंस्कृतः सद्यारीरो यजमान आदित्यस्य वायोध्य सकाशास च्छि-द्यते । वातेन च वृतात्मिकानामपां संसर्जनाद्द्रे मवतीति यावत् ॥ २४ ॥

अथास्मिन्तिषये बाह्मणोक्तं पुराकरूपमनुवर्तते-

एव ५ हि काषीतकि थिंदांचकार त ५ हैवं चैकिरे। एव गुहा हैव माञ्चन ४ थं चक्कः ॥ २५ ॥

एवं कीषीतिकिर्विदित्वा स्वशिष्येम्यः पुनर्दहनं प्रोवाच । तमेतेन करूपेन चकुः । पुनराहुः — आइमरथ्यं चैव चकुः । इति । संस्कारश्च पूर्विमिरनुष्ठितत्वात्प्रशस्तमेत-स्पुनर्दहनम् ॥ २९ ॥

तस्यो हैर्ने[ते] (अ) हीना(हायना व्युच्छन्ती)
व्युच्छन्त्यस्मे बस्यसी बस्यसी व्युच्छाति प्रजा हास्य श्रेयसी भवति यमेत्रं निद्धातीति विज्ञाः यते ॥ २६ ॥ (ख० १०)। इति सत्यापाढहिरण्यकेशिश्रीतसूत्रे (पितृमेधापरपर्याये)ऽद्यार्विः

भागको तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥

ब्युच्छन्तीति पुनः पुनः प्रमाया भवन्तीति । रात्रिरित्यहोरात्रलक्षणा । सर्वेऽहोरात्रा इस्यर्थः । बस्यसी श्रेयसीत्यत्रापि अहोरात्रश्रेयस्करा छक्षणा मवन्ति । प्रजा हास्य भेयसी भवतीति प्रशंसा ॥ २६ ॥ ( ल ० १ ० ) ।

> इति सत्यापादहिरण्यकेशिपितृमेधन्याख्यायां महादेवशास्त्रिकृतायां प्रयोगवैजयन्त्यां वृत्तावशाविशपक्षे तृतीयः पटलः ॥ २ ॥

> > अथ चतुर्थः पटलः ।

अथेदानी प्रेतस्यामास्यानां तस्तंस्कारादिकर्मान्त्रयानिमित्ताशीचादिनिवृत्त्यर्थे शार्रिकर्मोच्यते—

नवस्यां व्युष्टायां यद्गोपबीत्यन्तरा ग्रामक् स्मश्वानं चामिश्चपसमाभाय संपारिस्तीयीपरेणापि स्नोहितं चर्माऽऽनदुदं प्राचीनग्रीवपुत्तरस्त्रोमाऽऽस्तीर्थ तद्वे॰ तसमास्त्रिनो द्वावीनारीपयत्यारोहतेति ॥ १ ॥

नवन्यामित्यादिना यद्यपेत(१) तद्भुष्ठानक्षमाद्व समाम्नानक्षमाच छोष्टचितेः पश्चाद्वक्तव्यं भवति । तथोपरिछोष्टिचितेः पाक्षिकस्वास्परमते काचिरकस्वाच तदमाविष-याभिप्रायः प्रागुक्तः । अत्र शान्तिकर्षोच्यते । तस्मान्नेतावता शान्तिकर्षोत्तरकास्त्रमेवन छोष्टचितिः करुर्गयेतव्या पाठकप्रस्थानुधानक्रमव्यभिवरितरवात् । नवस्यां राज्यां गतायां प्रभाते दशमेऽहत्येतत्कर्भ। तत्र संभारानुषकरूपयते-वारणं खकु खुवं च बारणान्परिधीन् कुशमयं बर्हिः पर्णमयमिन्मं छोहितं चर्माऽऽनडहं नवं च सर्पिराञ्जनं चादमानं चान-ड्वाहं च शमीशालां च कुशतरुणकानि च दर्भरतमं चाझनं च यवाश्चीते । (बी० पि॰ १-२१-१) यज्ञीपपीतवचनपस्य कर्मणः प्रेतार्थस्वाभावस्यापनार्थम् । तेनेदम-मान्यसंस्कारार्थे अतिवेदितव्यम् । तत्रश्चाभिमुपसमाषायेति न शावामेर्वा न स्वीपासः नादेः । न चानन्यसाधारणतया सर्वामात्यसाचारणकर्मण्यनुपयोज्यत्वासस्माछी।किक एवात्राग्निः । तदाऽऽह बौधायनः — अधान्तरेण ग्रामं च अमञ्जानं च तद्बुधाग्निमुपसः माचाय कुशमयं बर्हिस्तीत्वी वारणान्वरिधीन्वरिधाय वर्णमयभिष्मभम्यज्ये स्वाहाकारे-णाम्याधायाधेतद्वोहितं चर्माऽऽनदुरं जघनेनामि प्राचीनग्रीवमुत्तरखोमोपस्तृणाति । तदारोहित यावन्तोऽस्य ज्ञातयो भवन्ति-आरोहताऽऽयुर्नरसं गृणाना । जीवसे व इत्यन्तः । अञ्बर्युरित्यनुवादसामध्यांत्र त्वन्निद्रतस्याप्यद्वाचित्वेन शोधनायित्वावि-शेषात् ॥ १ ॥

# अभैताननुपूर्वान् [ म ]करवयति—यथाशानिति ॥ २ ॥

करुपयेषामिस्यन्तः । एताञ्ज्ञातीनानुपूर्वस्वनानुपूर्वमाणः, कुर्यान्मन्त्रपर्णान् यथाऽः इनित्येतयाऽमात्यानां बद्धक्रमेण मरणं याचमानस्तन्मुखेनैताननुपूर्वमारिणः करुपयेदि-त्यर्थः ॥ २ ॥

> प्रतिस्रोमकृताया वारण्या स्त्रचा द्वे चतुर्गृदीवेन जुहोति---न हि ते अर्थ इति ॥ ३ ॥

वारुणी वरुणवृक्षोत्पन्ना । तथा पतिके महत्वा मूखतोबिखाऽअतोदण्डेरवेवं इता ।

तया चतुर्गृहीताभ्यामेता आहुतीर्जुहुयात् । सुवग्रहणं सुवश्च वारुणः प्रतिष्ठोमकृत इप्यते । न हि ते अग्ने० भौरिव स्वाहा अप नः शोशुचद्वं० मृत्येब स्वाहा इति द्वे आहुती जुहोतीत्वर्थः ॥ ३ ॥

दश च स्नुवाहुतीरप नः श्रोशुचद्घामिति ॥ ४ ॥

अत्र प्रतिलोमकृतयेत्युमयं लिङ्गा वि ]पारैणामेन योजयितव्यम् । तेन सुवस्थान मुक्तं भवति। अपनः शोशुचद्द्रिम (तै०आ०४-१०) त्यनुवाकोऽपि प्रहणम्(प्राद्यः)। द्वाद्दा सुवाहुतीः ( बी० पि० १-२१-६ ) इति बीधायनः ॥ ४ ॥

द्रुत्वा हुन्वा पाञ्यां संपातमवनयति ॥ ५ ॥

मंपातशब्देन हुनद्रव्यशेष उच्यते । स त्विह सर्वास्वाहुतिषु प्राद्धाः ॥ ९ ॥

तत्रोभयं पहरति येन जुहोति ॥ ६ ॥

उभयं सुवं चेत्यर्थः । तदुभयमत्राशी प्रहरेत् ॥ ९ ॥ उत्तरेणाप्तिं लोहितोऽनद्वान्माङ्गुस्वोऽवस्थितो

भवाति ॥ ७ ॥

नवः स्थापनीय इत्यर्थः ॥ ७ ॥

तं ज्ञातयोऽन्वारभन्तेऽनङ्गाहमन्वारभामह इति ॥ ८ ॥

संवारणो भवेत्यन्तः । नात्र क्रमनियमोऽपि न च घून्वनेऽन्वारम्भण इति नियमोऽत्र प्रवर्तते। तस्य राजगन्यन्वारम्भणमात्रविषयत्वाच्च घून्वनादिसमभिन्याहारसामर्थ्यात्॥८॥

माओं गच्छन्तीमे जीवा इति ॥ ९ ॥

प्रतरां द्धाना इति मन्त्रान्तः । ज्ञातय इति विशेषः । अत्रापि न कमनियमः ।

जघन्यो वेतसञ्चाखया चावकाभिश्व पदानि सं-लोभयभेति मृत्योः पदिमाति ॥ १० ॥

यिक्षयास इति मन्त्रान्तः । जघन्यः सर्व(वैवां)पश्चाद्वतोऽमास्यः । मृत्योः पदयोः पयन्त(१)इत्यनया स्वस्य परेषां च जघ[ना]नि संख्रोमयन्समूइननवरासना(ना)रो-हयन्गच्छेत् ॥ १० ॥

अयैभ्योऽध्वर्ध्वेक्षिणतोऽद्यानं परिधि द्धातीमं जीवेभ्यः परिधि द्धामीति ॥ ११ ॥

पर्वतेनेति मन्त्रान्तः । एम्योऽमास्येम्यः एषां जीवनार्थं दक्षिणतोऽग्निं प्रतिष्ठितः महमानं परिचित्तया निद्ध्यात् । व्यवचानतयाः स्थापयेत् । स तः मृत्युमान्ननिरोधार्थः स्वात्परिधिर्भवति ॥ ११ ॥

स्त्रीणामञ्जान्ति संपातानवनयतीमा नारी।रिति ॥ १२ ॥

योनिमप्र इति मन्त्रान्तः । स्त्रीणामित्यत्रामात्यानां भार्या गृह्यन्ते । प्रतिपत्त्यः, न त विभवा। मन्त्रिलिङ्गात ॥ १२ ॥

तेर्भुखानि विग्रज्येन्ते ॥ १३ ॥

ता नार्थ इति शेषः ॥ १३ ॥

पदाञ्चनं त्रैककुटमिति वैकक्ट्रेनाञ्चनंनाञ्चते ॥ १४ ॥

त्रिककृत्रि हटपर्वतस्तत्र पवमाञ्चनं त्रैककुदं तेन सर्वेऽमात्याः स्वे म्वे चक्षुपी अजीरन् ॥ १४ ॥

> यदि त्रैककुदं नाधिगच्छेद्येनैव केन चाञ्जनेना-ज्जीरन् (ख॰ ११)॥१५॥

नाषिगच्छेत्र लभेरान्नि(ते)त्यर्थः ( ख० ११ ) ॥ १५ ॥

पृथिव्यामोषधीस्तम्बं प्रतिष्ठापयति यथा त्विमिति ॥ १६ ॥

द्वेषा स्तीत्यन्तः । स ओषिस्तम्ब उत्स्निति प्रतिलोमो य वर्धते, अवधार्यते तमेतयर्चा वर्षनानुगुणं प्रतिरोधयेदिस्यर्थः । अध्वर्गुक्तस्यं चैतदेकवचनानिर्देशादेविभन उद्भिन्दन्त (तै० आ० ४-९) इति मन्त्रिष्टकाच ॥ १६ ॥

> \* प्रत्येत्य ग्रहानुत्तरपूर्वदेशेऽगार्ग्याग्निमुपसमा-धाय संपरिस्तीयोनुलोमकृत्या वारु (र) ण्या स्रचा है चतुर्गृहीते जुहीन्यानन्दाय प्रभोदाः येति ॥ १७ ॥

द्वादशाऽऽहतीरिति वैलानसः । अत्रापि छौकिक एवाग्निः पूर्ववत् । खुवश्चानुछोम-कतो वारुण इच्यते । ग्रहणार्धमत्रीमयं प्रहरणमाह--

 वयात्विमित्यस्याप्रे च प्रखेरयेत्यस्य प्राक् ' उद्दिमनस्योपधे 'इति प्रन्थः कखक्षक्रकयो। पुस्तकुमीर्वतंते ।

अत्रोभयं पहरति येन जुहोति ॥ १८॥

अन्नोमर्थ प्रहरतीति । येन जुहोति क्रुवस्यापि परम्परया होमसाधनत्वायेन जुहोतीति करणतोपपत्तिः ॥ १८॥

अजमेतदहः पचति यबौदनं च ॥ १९ ॥

एतदहः श्वान्तिकर्मदिवसे मांसमोजमार्थ ततश्चामात्यानां प्रातराञ्चार्थमेव । कछी मांसाञ्चानप्रतिवेषाद्यवैदनमेव श्रेय इत्यर्थः ॥ १९ ॥

अजोऽसीतित्यजस्य प्राक्षन्ति ॥ २०॥

द्वेषाप्तीस्यन्तः ॥ २० ॥

यबोऽसीति यबौदनं च ॥ २१ ॥

प्राश्ननतीति शेषः । द्वेषाप्सीत्यन्तः । यवीदनस्य दानेन प्रातराश्चानियम उच्यते । किं तु प्रातराशार्थमेव प्रविश्वतः सुत्रकारेण ॥ २१ ॥

अत्राऽऽसन्दीस्तल्पानित्यधिरोहयन्ति ॥ २२ ॥

अत्रेतदिनन्काले दशाहकर्मसमाप्तमित्यर्थः । आसन्दी, आसनार्था लट्टा । तल्याः शयमार्था एतेनातुरम्यस्मानानां सर्वेषां निवृत्तिः प्रदर्शिता ॥ २२ ॥

नापितकर्माण च कारयन्ते ॥ २३ ॥

नापितकर्माणीति बहुवचनं केश्वश्मधुल्लोमनखात्मकविषयात्मकबहुत्वकर्मत्वाद्वी• ध्यम् । यथाऽऽह बैाधायनः—

दशमेऽहीनं संप्राप्ते स्नानं ग्रामाद्वहिर्मवेत् । तत्र त्यज्यानि वासांसि केशश्मश्चनखानि च इति ॥ २२ ॥ एव मथमोऽस्रंकारः ॥ २३ ॥

ए बोडनन्तरोक्तोऽस्त्रनादिवपनान्तोऽलंकारः प्रेतकार्यविनिमुक्त्युत्तरकालिकानां मण्ड-नानां प्रथमो वेदितन्यः । ततश्चास्मिन्नहनि कर्तन्यं केशान्त्रकार्ये पांसूनोप्येत्यादि कर्म पागेव शान्तिकर्मणः कार्यम् । न तुर्ध्वमिति रूथापितो भवति ॥ २३ ॥

> सोऽयमेवं विहितमे(ए) वानाहिताग्नेः पात्रचये-ष्टकावर्चम् ॥ २४ ॥

सोऽयं पितृमेष एवं विहित एव भवति । अनाहिताग्नेनीन्यथा । किंतु पात्रच इष्टकाश्चानाहिताग्नेने भवति । न तु जुह्वादिपात्रामावादेव पात्रचयोऽस्य भवति । न पात्राणामेतद्थेमुत्पत्तिः । प्रसक्तित्वास्प्रतिवेधो निवार्यत इत्यर्थवान्भवति । प्रतिषे पयुक्तसंस्कारत्वात् । पात्रचयनस्य न चानाहिता।भिविषयेऽनुषयुक्तानां जुहादिनामस्तीति मतिपत्तिः, तस्माज्जुह्व।दिस्थानीयद्रव्यान्तस्थापने सति चयनमसक्तं निवर्तियतुमयं पात्रचयनप्रतिषेत्र उच्यत(इति) द्रष्टव्यम् । तथाऽशिहोत्रहरूण्याद्यमावात्पुनर्दहनामाव इत्युक्तम् ॥ २४ ॥

### औषासनेनानाहिताप्रिं दहन्ति ॥ २५ ॥

16

लुप्तानां कर्मणां कुर्यात्प्रायाश्चित्तस्ते पुरा । माविष्रवृत्तरोवं च पूर्वपक्षनयं तथा ॥ कर्ममध्ये सते तम्मिन्दार्वेहोमादि लुप्यो । ग्रामान्तरस्तौ तत्र समारोप्य सतो यदि ॥ विच्छिन्नाग्नेश्च विधुराग्नेश्चोत्पास स्वयोनितः । अप्रजाते दहेन्कसं पुरुवाकृतिमेव वा ॥ इति ।

प्रेतोमात्येत्यादि समानम् । गाईपत्यादीनां सर्वेषामग्नीन(नां)सद्भावः प्रवस्यते विधिः विधुराग्निनिष्पन्नाचेति तमङ्गाराद्वाहिनिधाय तस्य पश्चात्पेतमन्त्रेण संवेदय पुनस्तत्रेष तृष्णी संवेदय सकृदेव परेयुवासममिति स्त्रवाहुति जुहोति अम्यनेकामावात् । यस्य त्वनेकमार्यतयौपासनानेकत्वं तस्य प्रत्याग्न भवत्येव होमः । तत्र मुख्याग्नी मन्त्रवतो स्त्रवाहुतीरन्यत्र तृष्णीमिति विवेकः । दक्षिणनोऽग्नेः परिश्रिते केशदमश्चवपनादिसमान्तताऽत्रीपासनवताम् ॥ २९ ॥

### निर्मन्थे(न्थ्ये)न पन्नीम् ॥ २६ ॥

निर्मिषिते[ना]मि[ना] दहन्तीति विशेषः ।.स तुँ छीकिकारणीम्यां निर्मय्यते । परनी पाणिग्रहणसंस्कृता स्त्री कथ्यते । परयुनीं यज्ञासंयोग इति श्रुतेः । पाणिग्रहणसंस्काराः नन्तरं परन्यावहन्तीति व्यपदेशाच । तैनायं विधिराहिताग्नेरनाहिताग्नेरिप मार्यायां समानः । तत्र जीवत्यौ(त्र्यो) विशेषो वक्ष्यते । यथा पत्युरश्चत्ये(श)विवाह आहवनीयाः दिमिर्दहनमनाहिताग्निपरन्यास्त्वौपानन विवाहासंसवे निर्माश्योनिति । ग्रामान्तरे स्त्रायाः परन्याः प्रायशो न हि संभवेत् । यत्राग्नगस्ततोऽन्यस्मिन्त्रामे तस्याः, इति निर्मारयेत्र दाहः प्रस्थेतव्यः ॥ २६ ॥

#### उत्तपनेनेतरान् ॥ २७ ॥

दहतीति देशः । उत्तवनो नामाधस्तान्सिमिध्यमानाञ्चरिष्या निनय्यमाने पात्रे तुषादिः प्रसेषाद्योऽग्निः । इतरञ्चन्देनात्र कन्या[म]अनुपनीतानां प्रेनवहहनं स्मर्यते—उत्तपनीय-मेके समामनन्ति ( २-४-११ ) इति ॥ २७ ॥ यथा शास्त्रान्तरोक्तां कर्मतारतम्यानुद्धपां पैतृमेधिककर्मतारतम्यव्यवस्थामाह--

अथेकेषां कुम्भानतं निधानमनाहिताग्रेस्त्रियाश्च निवपनान्तं हविर्याजिनः पुनर्दहनान्तं सोमया-जिनश्चयनान्तमग्निचित हैति ॥ २८ ॥

अधिकेषामिति वाजसनेथिब्राह्मणमतानुवादप्रदर्शनार्थः । अनाहिताग्नेगृहिषेधिनस्ताः वरकुम्मान्तिनियानमेव पैतृमेषिकं मवति । अस्थिकुम्मानिधानान्तमिति यावत् । एवम-नाहिताग्नेश्राहिताग्नेश्च परनीभृतायाश्च श्चियाश्च । न तु तस्या विकारमेव निवपनं कार्यः मिति, निवपनकार्यादित्यर्थः । निवपनान्तं हिवर्यक्षयाजिन इति । सोमयाज्याहिताग्नेनृद्धते तस्य निवपनान्तं कार्यामिति कर्माभावऽपि निवपनान्तं नियम्यते पुनर्दहन्नशे-ष्टचयने च निवर्तते । न तु सर्वेषामाहिताग्नोनामिवशेषण । पुनर्दहनान्तं लोष्टाचित्यन्तं वा पेतृमेषिकं मवति । तत्र निवपनान्तं सति काम त्रमुच्चीयते, असित च न मवतीति दिश्चितः । सोमयाजिन इति चानग्निषिद्धक्षते । अवशेषात्तस्य लोष्टाचित्यन्तमिति पक्षान्तरस्यावृत्त्यर्थः । वचनं तत्र निवपनस्य काममावामावानुविधायानुमवौ अग्निचिच्छब्देन महाग्निचयनं काठकचयनं वा गृद्धतेऽविश्वेषान् । तस्य लोष्टाचित्यन्तमेव मवति । न तु पुनर्दहनान्तमिति पक्षान्तरस्यावृत्त्यर्थमेवेदं गृद्धते । अत्र वचनमपि निवपनान्तमिनयतं कामानुसारात् ॥ २८ ॥

अथान्यान्विशेषानाह —

#### नासंनय्यतामामिक्षाम् ॥ २९ ॥

यागार्थं सांनाय्यमुत्पादयन्यजमानो यदि सोमयाजी संनयत इति । तन्द्यतिरिः कोऽसंनयतः । बहुवचनमनाहिताग्न्यादीनामुपसंग्रहार्थम् । इतरथाऽऽहितानिमात्रवाग् च्यतामावाक्तत्रश्च संनय्य( य )द्यजमानन्यितिरिकानां पितृमेधमाजां यथोक्ता मैत्राग् वरुण्यामिक्षोत्पाद्यत एवासंनयत्यामिक्षा न विद्यते तस्य संनयद्व्यपदेशायोग्यत्वाद्यजमाग्नस्येव हि संनयद्व्यपदेशो दृश्यते । न सु पत्न्या अपि ॥ २९ ॥

## उत्सर्गो राजगच्या अपशुबन्धयाजिनः ॥ ३० ॥

पशुबन्धेन येन केनिचिदिष्टवान्स पशुबन्धयाजी तन्द्यतिरिक्तोऽपशुबन्धयाजि(जी) [तस्य ] । अत्रापि पशुबन्धेज्याराहिततया नाहिताशीनामप्युपसंग्रहः । तेषां राज-गन्या उत्सर्गपस एव कार्यः । न तु संज्ञप्तपस इति पक्षान्तरन्यावृत्त्यर्थे व नमत्र ॥ १०॥

#### खियाश्व ॥ ३१ ॥

केचित्स्त्रयाश्चापीति पठन्ति । तत्तु विस्पष्टार्थमिति द्रष्टव्यम् ॥ ३१ ॥ दहनकल्पेन कल्पेरकानुपेतान्कन्याश्च ॥ ३२ ॥

दहनकस्यः प्रेतोऽमात्याद्यक्तः पैतृमेधिकः करुषेराश्वित्यन्तर्भावितण्यर्थः । अनुक्रतोः पनयनसंस्काराः पुमांसः । कन्यास्त्वकृतपाणिग्रहणाः, तानुभयान् पितृमेधेन विधिन्नाऽनुकरुषयेयुः । तं जर्षनेन गार्हपत्यमित्यादि हविर्यक्तानिवपनान्तं पैतृमेधिकं कर्म न भवति । न द्व तच्छरीरमपि जातकर्मादिष्प्युक्तमतस्तन्नापि निवपनान्तं कार्यम् । नेतदेवम् । न हि जातकर्मादिषु शरीरस्योपयोगः । शरीरस्य कर्माक्वत्याभावान् । कथं तर्हि शरीरे जातकर्मादीनामुपयोगः । शरीरसंस्कारस्वासेषां शरीराक्कर्वमेव ।

नन्ववं विवाहोपनयनथोरिप शरीरसंस्कारत्वात्कथं तत उद्ध्वं पैतृमेषिकप्रवृत्तिरिति चेत्-- सत्यम् । प्रवेशहोमसाविष्यनुवचनादेग्तु न शरीरसंस्कारता । अतस्तत्र शरीर रस्य कर्माङ्कताऽस्त्येव । अत एव विवाहोपनयनादिकर्मणां स्वाधिकारता । जातकर्माः दीनां तु पराधिकारतेति वद्धाष्ठिः । तस्मादुक्तमनुपेतानां कन्यानां च न पितृमेष इति ॥ ३२ ॥

अन्वयमनुपेतानां कन्यानां च न भवतीति कः पुनरनुपेतानां कन्यानां च कर्तब्यः विधिरित्यत आह

## पुनर्दहनमन्त्रेणैव दहेयुः ॥ ३३ ॥

तत्रास्मास्वमधिजातोऽस्ययं ० सुवर्गाय लोकाय स्वाहा (ते० आ० ४-४) इत्यनेन पुनर्दहनमन्त्रेण दहनमात्रं कार्यामित्यर्थः । तत्र चाऽऽह बीधायनः—ययो एतल प्राक्चीलात्प्रमीतानां दहनं विद्यते नानुपनीतानां कन्यानां वा पितृमेध इत्युक्तम् । कथमु खरुवेषामुक्तः संस्कारो विद्यत इति । असमाप्तरारीराणां गर्माणां स्ववणमित्येके । गर्मस्वयो—इयं वा अग्निर्वेधानरं।ऽस्यामेवेनं जुहोति, इति झाझणम् । मूमौ निहस्य सबैलोऽवगाहेत सद्यः शौचम् । अदन्तजानानां निखननं प्रणवेन वा दन्तमातानां व्याहृतिविधानेन वा । तस्य कः कर्मण उपस्रमो भवति । निर्मन्थ्यं कुर्यानिमेन्थ्येन स्वीकुमाराणां दहेयुरित्युक्तत्वात् । अय प्राम्येणालंकारेणालंकृत्य स्मज्ञानं निर्हत्य प्रेतं तन्नेव निधायास्यातं चितायामुपक्रस्यनम् । अपरेण चितामग्निमुपसमाधाय संपरिस्ती- व्याऽउज्यं विलायोत्पुय स्वकृत्स्वं निष्टप्य संग्रुव्य पर्णमयेन स्ववेण मध्येन पर्णावापनेन वा । तत्सविद्ववेरेण्यम् १ इत्यनुद्रत्येकादशक्त्यः गृह्णाति— ' प्रमापतये स्वाहा ' इति वा । तत्सविद्ववेरेण्यम् १ इत्यनुद्रत्येकादशक्त्यः गृह्णाति— ' प्रमापतये स्वाहा ' इति

प्रथमामाहुति जुहोति भेतायाऽमुच्मै यमाय वैवस्वताय स्वाहा ' इति द्वितीयाम् । 'दश्च वै पशोः प्राणा आत्मैकादशे। यावानेत्र पशुस्तत्सर्व जुहोति ' इति ब्राह्मणम् । पर्णमय- खुवं प्रेतस्योपरिष्टान्निधाय मूरिति मनसा ध्यायनुषोषेत् । मुव इत्युपस्थानं सुवित्यवगा- साप्सु निमज्ज्योन्मज्ज्योत्तीर्याऽऽचन्यैकमृद्काञ्जि द्वाति । न चास्यात उर्ध्वक्षसम्बानं कर्षुमाद्वियेत नोदकिक्रया वा अयुग्मदिवसे श्रीन् पश्च सष्ठ ब्राह्मणान्भोजयेदेकमि वा । भवस्यामैर्व मृष्टकलैः प्रदानमात्रं हिरण्येन वा प्रदानमात्रं सर्वेषु होतृपरेषु स्वधास्थानेषु कुर्यात्—अमुण्या उपतिष्ठा विवति ( बी० पि० ३-६-९) इति ॥ ३३ ॥

# स्त्रियाश्चेत्रम् ॥ ३४ ॥

स्थिया इति पितृमेधयोग्या गृहमेथिनी(भी)या गृह्युते । एविमिति संनिहितो अभिकलप इहातिदिस्यते । तस्यास्य केशवपनं नेध्यते । अग्न्याधेयादाविप प्रतिषेधात् । आह् चात्र बीधायनः—'न स्त्रीणां केशवपनं विद्यते' इति । तथा पत्युपनिपतनादिवरासनान्तमः संमवन्युदस्तम् । समानमन्यत् । जीवपत्न्या अपि मरणे स्नुवाहुत्यर्थे स्त्रवश्चीत्पाद्य । आह्वनीयादिभिश्चिमर्द्राह्ययासंवेशनादिस्त्रचाऽऽ(वा) हुत्यादिभिश्च स्युक्त्वपराजीश्च मवन्त्येव चरुश्चपणं दक्षिणाश्ची । आहिताशिवस्या दारुचिति कल्पनमुपोषणं चाहिताशिवदन्यत्सर्थः मनाहिताशिवदिति द्रष्टन्यम्।

यत्त्वीपासनेन द्ह्यते निर्मन्थ्येन वा न तत्र केशवपनपत्युपतापनिपतनादिवर्जितं सर्वन् मनाहितामिवत् ॥ ३४ ॥

> पुंछिङ्गवपनवर्जामित्येक इत्येके ॥ १२ ॥ ३५ ॥ इति सत्यापादाईरण्यकोशिश्रोतसूत्रे(पितृमेषापरपर्याय) ऽष्टाविश्वभक्षे चतुर्थः पटलः ।

मन्यन्ते । तत्र पुंछिङ्कमन्त्राः—सुवर्णक्षहस्तादित्यादयः पद्य । अजो माग इति पद्धाः घेऽनुवाके । तृतीये द्व, इदं त एकं यो तेऽश्वानौ इति मन्त्रौ । चद्वपे यते कृष्णः शकुन इति संवेशनस्तनुव उत्तिष्ठ पेहीति त्रयो मन्त्राः । षष्ठ अपेत धीतेति स्मशानमार्जनमन्त्रः । इस्येते द्वावशमन्त्रा वर्जनीयाः । अनुक्तान्तास्त्वेते बीधायनेन तन्मन्त्रसंयुक्तास्तु क्रिया-स्तूष्णी क्रियन्ते । अस्मिन्सूत्रे शवाभिवानात्युं छिङ्कोषपत्तिरिति मावः ।

वपनवर्जनवचनाछोमनखवापनमप्यस्मिन्पक्षे न भवति । अत्रैक इत्यभ्यासः प्रश्न-समाप्त्यर्थः ॥ १२ ॥ १५ ॥ इति सस्याषाडाहरण्यकेशिभर्मसूत्रव्यास्त्यायां महादेवशासिकृतायां प्रयोगवैत्रयस्यामष्टाविद्यायके चतुर्भः पटकः ॥ ४ ॥

समाप्तोऽष्टाबियः मभः॥

अवैकोनिविधः प्रशः ।

तत्र प्रथमः पटलः ।

अथ छोष्टचितिरुच्यते । सा तु स्वमते पुनर्रहनेन विकरूप्यते सर्वेष्याहिताप्रिषु । परमते त्विग्नचित्सु व्यवतिष्ठेतेस्युक्तम् । तत्र विधिमाह—

दिष्टगमनादयुक्ष्वडःस्वडोरात्रार्थमास[माम]र्तुषु सं-

दिष्टशब्देन परछोक उच्यते । तं गच्छत्यस्मिभिति दिष्टगमनं मरणदिवसः । एतम दहनदिवसामिप्रायम् । प्रायशो भरणदिवस एव दहनस्य निवृ(वृं)तेरेवं निर्देशः । यस्य तु मरणदिवसादन्यस्मिन्दिवसे दहनं तस्य दहनदिवसादारम्य दिवससंख्यानभित्ययंः । अन्ये तु दशममहो दिष्टगमनिर्द्यामस्ते । तन्मन्दम् । वृद्धव्यवहारे तद्वाधित्वप्रसि द्वमावात् । यदोक्ततार्थे प्रसिद्धत्वाम । न चाऽऽशो वानुवृत्वावन्नादि वा न विरोधः(१) । दानुदीवाभावात् । प्रतिप्रहीतुन्तु सर्वत्र(दा) दोषात् । नप्तप्रच्छादननवथाद्वादिवदृपपरोध्य । तस्माद्वहनदिवस एवात्रापूर्वे विशिः । तम्माद्युक्षवहान्विति तृतीयादिनवमान्ताना चतुर्णामयुग्मदिवसानामन्यतमेऽहनित्यर्थः । अर्थमासादिकस्येषु तृ न दश्मेऽहिन शान्तिः कर्म किंतु छोष्टिवित्यन्त एवत्युक्तम् । निद्यातीत्यस्थिसंवयनस्यछे निवानमुच्यते । तत्र निवयनाभावपक्षे यस्मिन्नहन्यपक्तमस्ततोऽपरेद्युरिधनिषानपूर्विका छोष्टिविति समाधिः । दहनसद्भावे तु यस्मिन्नहन्यपक्तमस्ततोऽपरेद्युरिधनिषानपूर्विका छोष्टिविति समाधिः । दहनसद्भावे तु यस्मिन्नहन्यपक्तमस्ततोऽपरेद्युरिधनिषानपूर्विका छोष्टिति विवेकः । एवं चयनात्तदिद्वतीयेऽहिने संचयनं घवनामावस्य । तत्र पद्यमेऽस्थना निषानम् । सहमदिवसादि तु कालेषु पवनसद्भावेऽपि संभवत्यस्यना निषानिरित्यन्नवित्रादि । १ ॥

अन्द्राते याथाकामी या मन्ध्याः पौर्णमान्याः फाल्गुन्याभैज्या वैश्वाख्या नैदाध्या थोपरिष्टादः मानास्या तस्याम् ॥ २ ॥

तस्यां निर्वातीत्वन्वयः । अप्रज्ञाते दिष्टगमने मावादीनां वण्यासानामन्यतमस्यान्तर्दः ज्ञाहं संवयनोक्तन्नान्टिकं स्यात्तत्राम्थनां निषानं, न तु दहनदिवसादयुहवहः विस्यादिकाः देवु । तत्र निदास्या इति ग्रीट्यर्तुमवयोज्येक्षायादयोः पौर्णमास्योः सामान्यनिर्देशः । तेव तयोरुभयोरत्र परिग्रहः । याउमावा या तस्यां निद्धातीत्यनेन तर स्मावास्यासंबन्धि यजनीयमहर्षिवासितम् । यथोपो वितामां पर्यसुकार्य इति तथा चयनिक तत्त्र्यं कर्तव्यं संभारिनधानं प्रति परि (हरि ) व्यत्र चार्यः — तद्हरमावास्यायां ं द्वाति [इति ] बीधायनः । चयनिविवसारपूर्वेद्यः कर्णत्र्यां इमशानयात्रां प्रत्याह — त तया प्रयपुर्यदहः पुरस्ताज्ञ पश्चाचनः इमसं पद्येर्यु ति । तस्माद्ध्ज्ञातमरणि स्य यथोक्तानां पण्णाममावास्यानायन्यतमस्यां यजनी ऽहन्यस्थनां निधानं चयनं चे सिद्धम् । तत ऊर्ज्वे शान्तिकर्मेति च ॥ २ ॥

अयुजो युजो वाडभीरादायोत्तरतो <mark>छोष्टानवरू</mark> . दक्षिणा निर्दरन्ति अछार्यानिष्टकार्यान्या ॥२॥

अभिशब्दों दारुमयखनित्रवःची उत्तरतो दहनदेशस्याभ्रिभिलं अनुत्खायामात्या जननदंशात् । दालणा निहंसित । कि प्रयोजनमेपा लोष्टानामितः ।ऽऽह—स्थला र्थानिति । स्थलार्थ दहनस्थलस्य च नानुगुणमात्रा[प्र]क्षिप्त्यर्थम् । यथा वश्यति— स्मशानस्य मात्रा व्यञ्जलं व्यञ्जलमेत ।दि । ते तदेतल्लोष्टखननादि । वि चयनमेव स्थलं पक्ष उपयोगः । तत्रेष्टकार्थे लोष्टान्तरं नारिमाह्यम् । इष्टकार्थपते तु सलार्थे लोष्टान्तरं पारिमहः । पश्रद्वयेऽपि खननदेशस्य । मध्येऽपि लोष्टा स्थाप्येव सा पूर्वेद्यरेव कियते । तत्र प्रवन्यक्षे तत्समाप्तिस्तत्यर्क्षम् । प्रवृद्धन्य अप्रवन्यम् । अपि । प्रदितोऽनुक्रमणं द्व घवनामायपक्षानिपायम् । एतदुत्तः अप्रदर्शयिक्यामः ॥ ३ ॥

पुरस्तादेव क्मशाना तत्तनादोषधी रुद्धारयान्ति पाट पृक्षिपणीकर्णिकार ।जवृक्षकण्ट्कतिस्वकविभीतः कार्कशरम्बदंष्ट्राध्यपटा अन्याश्च क्षीरिणीरनुत्सः याः ॥ प्र ॥

पुरस्तादेव छोष्टखननात्पूर्वभेव यानिदेशान् पाठाद्योषपीरुद्धार हे मात्याः । ओष-धिशब्दस्य च्छित्रिन्यायेन छक्षणावृशिद्धेटस्या । आदितश्च बहुकाः यवधानाह्हनदेशे पाठादिशरोहणे सिति तदुद्धरणं वेदित यम् । आसन्नकालिके तु चयने पाठादिशरोहणाः भावेऽर्थछोपान कियते ॥ ४ ॥

> अपराह्ने इमशाना :तनं [ वि ]िमभीते पश्च पः। मक्रमान्सर्वतः ॥ १ ॥

पारतो विमिमीते । तथा च पञ्च क्रमसंमितं पमचतुरश्रं छोर्छ्यचतरायतनं

प्रक्रमो द्विपद्गियपदो बेल्युक्तं शुल्बेषु । तं एकासंख्यासु च तारतम्यं वक्स्यते । तत्र यथाई संबः : प्रत्येतवयः ॥ ६ ॥

षद् पुरस्तादित्येके ॥ ६ ॥

पुरस्ताद्धिस्ता इत्यन्थे समामनन्ति । अस्तिपक्षे पद्य प्रक्रमाः पश्चाद्धिस्तरः। पार्श्वमानी पाऽऽः वन तावदेवाक्षयार्थात्तिलोदकं संगद्यते ॥ ६ ॥

माने परीतान इष्टकोषधान इति । उन्संयोगः ॥ ७ ॥

मानं मानं दोक्तम् । परीतानो २०७वा गरिवेष्टनम् । इतिहाबदः प्रदर्शनार्थः । परिश्रयणादिरप्ये देव पारेवुणोति ॥ ७ ॥

सर्वत्र पुरस्तादुपक्रम् ॥ ८॥

प्रमन्यं दक्षिण् तोऽपवर्गः (भ० पि० परि० - १) इति । मर्वत्र मानादिषु दिक् संयोग एतेष कर्मन पुरस्ताद्वक्रमः ॥ ८ ॥

ः सब्यं दक्षिणतोऽपवर्गः। त्रिवृ ॥ मौब्ज्या। वास्त्रः

्या वा रज्ज्वा प्रसन्धावृाया त्रिः प्रसन्धं

िद्तत्यायश्मिकदक्कम्भैः विशेषितमवीक्षेत्रया

ाणादुत्सर्वेत् ॥ ९ ॥

मीझीबचनम् (विकल्पार्थानुवादः । तत्र ।दक्षिणमावेष्टच प्रसब्यं समस्येत्तदा त्रिवृता **ज्या** व ल्पज्या वा भवति । तया द**िणपूर्वस्या दिइयारम्य श्रिः** प्रसब्यं परिचिनोति । तः सथा तत्र त्यानं ततः अवं पर्सपेयुः । एतमयुग्निरुवृतुःभैः स्वतीः क्षितमवोक्षेत दह ंशम् ॥ ९ ॥

अथ जन्तुत्र रणं हरत्रिषेधात्तद्विधिमाह --

ः प्राणान(द)धि निवरेद्यदि प्राणान(द)धि निवरे-

्जीवनां इ तत्राणानाधि नि पन् ।। १० ॥

न कस्यचिरः शिन उपर्युपनित्रपनादिकुर्याकः तन्तोऽपि मृतस्य ५त्रादयो स्त्रियस्त्। तम्मारसर्वेषामेव अन्तुनामुन्सारणं कार्यम् ॥ १० ॥

्यर्थीतल्बे वासंभारानोष्य । ११ । (स० १)।

साति(री) घ न्यमानार्था । आवां परिशेषः । तरुषं वित्रादिमयम् । संमाराश्चरुप्रभू-ति(ती)न्युवयोस्य णद्रस्याणि यानि इमशानय नतं कर्नस्यानि स्वक्रपेणोवयोज्यानि न ॥११॥ (सः१)।

ाभूने पशुना तद्र्यमञ्ज ः अस्कृत्य नद्माना-

व्यायां निद्धाति ॥ १२ ॥

तथा श्रीमृते करिष्यमाणमाद्याणमोजनायैतस्मिलहाने पशुना सहात्रं संस्कर्तस्यम् । पद्मीर्विद्यममादिकं मीहीणामवषातादिकं वाऽऽद्यं कर्तन्यम् । पाकस्तूत्तरेशुरेव । इतरपाऽ-ध्युषितस्बप्रमङ्गात्तदहरिति वधनम् । श्वीमृत इति । श्वश्ययनदिवसप्रतिपादकस्वपक-टनार्थम् । अमावास्यायामित्यप्रज्ञानविषयविहितकाश्चानुवाद इति पूर्वोक्तमर्वकाशानपेक्ष-याऽनन्तरपूर्वदिनपद्दीनार्थम् । एयममाबास्यायां संभारनिधानाद्यजनीयेऽहनि चयनं निवेदितव्यम् । न च विपर्ययः शक्यकस्पनः । संगारनिधानपूर्वकत्वनियमाचयनस्य । एनदमिदेनापराह्वे क्रियते । अमास्यास्त्वेतस्मिन्काले बहुवमाणुमन्त्रानसारेण वयनस्थक इष्टकाश्च करुपयेयुः ॥ १२ ॥

एवं धवनामावपक्षे प्रयोग उक्तः । अथ घवनपक्षे प्रयोगमाह---

अथ यदि पुनर्धविष्यन्तः स्युस्तदङ्गारं तर्थं बा मिन्बन्ति ॥ १३॥

यणुष्यन्धाद्वेकस्पिकं धवनं तत्रैतस्मिन्यशेऽगारात्तरपं वा ग्रामाद्वहिः करूष्यन्त्यः मास्याः। तल्पशब्देनात्र[न] शयनादिकिया किंतु विष्णिय उच्यते। अधान्तरेण ग्रामं च इमकानं चामारं वा विनिर्मितं कारितं भवति (चै० पि० १-१७-३) इति बीचायनः । ततश्च घवनपक्षे प्रारम्मदिवस एतदादीनि कर्माण कृत्वा समाप्ते घवनेऽ-परेष्टुः पूर्वोक्तानि कर्माणि कार्याणि । प्रारम्मदिवसध्य धवनदिनसंस्थानुसारेण वयन-दिवसादर्वाक्यस्यः (स्ट्यः) । यथैकाह्यवनयक्षे चयनदिवसादर्वाकाचितेः पश्चमेऽहन्युपक्रम-स्तरमारा रतस्तृतीये उहिने घवनसमाप्तिः । ततः परे छोष्टलननादि । ततः परे चयन-मिति व्यक्तानुकान्त एव कर्मक्रयो बौधायनेनेत्यनुसंधेयम् ॥ १६ ॥

> तस्य पूर्वीर्वे मध्ये पश्चार्थे वा पाछाश्ची मेथीं निध्नान्त त्रिविषुकास् ॥ १४ ॥

मेथी गवादिवन्धनाथी स्यूणा । त्रिविबूका त्रिशृक्का । ता निस्तातम्हां स्थापयन्स्य-मात्याः ॥ १४ ॥

> पुरस्तादेव भूदीत्पन्नी प्रधायन्धुर्वा संवादिती-पविश्वति ॥ १५ ॥

शुद्रोत्यन इस्युस्पन्नप्रहणं नास्यन्तरोपसंग्रहणार्थम् । तत्रशाशुद्रोत्यनस्य प्रहणं मनति । अधायः पुर्य [दि] विद्वास्त्रैवर्णिक उच्यते । तथीरन्यतरी घवनारम्म संवादितस्तिमिहोयविद्यात् । वस्यमाणकर्मसंवादात्मकमवनोदित इस्वर्थः ॥ १ ५

या स्त्री मुरूयतम। तामाइ वसर्ति मयो सइ पृष्छिति ॥ १६ ॥ या मृतस्त्रीणां मुरूया महिवी सुरूपा वा तामनन्तरीको पुरुष एवं मूबात् । वसर्ति मया सइ प्रस्कृति।[पृष्छितिः] तत्राऽऽदरार्थः। यथा नर्तु पृष्छेम नक्षत्रमित्यादी॥१९॥

न ददामीतीतरा परवाइ॥ १७॥

इतरा सा स्त्री । न ददामीति तं मृयात् ॥ १७ ॥

एवं द्वितीये करोति ॥ १८॥

द्वितीय इत्युषक्रमदिवसापेक्षया । द्वितीयत्वामित्यभिष्रेतम् । तत्राप्येते वयुज्येति वयने कार्ये इत्यर्थः ॥ १८ ॥

एकरात्राय ददामीति तृतीये ॥ १९ ॥ तृतीयेऽहति तथैव तेन पृष्टैकरात्राय ददामीति प्रतिम्यात् । एतच वचनमात्रम् । न तु तेन सह वासः कार्य एवमेतेनाऽऽह ॥ १९ ॥

घवनपक्षे प्रतिवचनमुक्तम् । अनेकाघवनपक्षेऽप्याह---

याबद्वात्रं वा धविष्यन्तः स्युः ॥ २० ॥

यावदन्त्याहिन वा धवनं चिकीर्षेयन्ति तां वा संख्यामिह सूयात् । त्रिरात्राच १व्यरात्रायेति । ताश्च संख्या वक्ष्यन्ते । अपि वा तिस्तो रात्रीरिस्यादिना ॥ २०॥

प्तस्यां वाचि मेध्यामुले अगिराणि निद्धाति ॥ २१ ॥

एतस्यां प्रतिवचनात्मिकायां वाचि प्रयुज्यमानायामध्वर्युर्मेध्याम्छदेशे तस्यास्यीति तृष्णी निद्धानि ॥ २१ ॥

श्रतातृष्णं च कुम्पं त्रिविषुके ॥ २२ ॥ श्रतातृष्णमघोमागे शतच्छिदं कुम्पं त्रिविषुके शृक्षत्रयाम्नू(न्तरा)के निदघाति॥२२॥

तस्य विस्तं चर्मणा कुन्नैः परिणद्धं भवति ॥ २३ ॥

तस्य [बिछं] कुम्मस्य चर्मणा कुदीश्य परिवेष्टितं भवति । न तु संनिष्टितं भवति । न तु संनिष्टितं

तस्मिन्दाचे वाजिनिश्यमानयति वैश्वानरे इविरिदं जुद्दोभीति ॥ २४ ॥

तिसम्बुन्मे वाजिनं नाम दिविसंसृष्टस्योध्यास्य प्रयमो द्रवाशः। तिसम् दिवि तदः स्टमानुवरि सेच्यते । विभररियन्थमान इति मन्त्रान्तः ॥ २४ ॥ विश्वरत्तवाभिमन्त्रयते-द्रष्सध[स्क]न्देम श्रामुद्रः मिति द्वाभ्याम् ॥ २५ ॥

व्योमिकति द्वितीयमन्त्रान्तः । छिदैरस्थियु वाजिनमिश्रं दिष विक्षरन्तकुम्मः मिस्यर्थः ॥ २९ ॥

> चत्वारो ब्रह्मचारिणोऽन्ये वा ब्राह्मणोः प्रयता दक्षिणाँनकेश्वपक्षानुद्वथ्य सन्यान्त्रस्य दक्षिणाः नुरूनान्नानाश्वर्षोऽऽन्नतः (सिन्भिर्भिष्ट्वन्तिस्वः प्रसन्यं परियन्त्यजिनैमेध्यिःनमे[ध्याजिनमे]धीति ॥ २६ ॥

ब्रह्मचारिणोऽसमावृत्ता ब्रातिनः । अन्ये वा ब्राह्मणाः । ब्राह्मणपुत्रा अन्ये वा । निरयब्रह्मचारिण इत्यर्थः । पितृमनतोऽनुत्पादितपुत्रा विवक्षिताः । चर्माऽऽझनतः इति कुम्मो-परिवेष्टतं चर्म गृह्यते । मेर्षि परियन्ति । अजिनमेधीत्यस्य ।त्रिः पाठिश्वपयोगार्थः । तत्र प्रथमे परिगमनपर्यायमन्त्रः ॥ २६ ॥

#### एवममात्याः स्त्रियश्च ॥ २७॥

न्निः प्रसन्यं परियन्तित्यन्वयः । अत्रापि कःनिष्ठपथमा ज्येष्ठजघन्या इत्यादिनियमः प्रत्येतन्यः ॥ २७ ॥

उत्तराभिः सिग्भिर्मन्त्रवर्जे पूर्ववत्परिक्रमणम् ॥ २८ ॥

सन्यानुद्वरथेत्यादिपूर्ववतिभक्तमवर्जामिति धृन्वनश्चर्माहननं वर्नियत्वेत्यर्थः ॥२८॥

संप्रवदन्ति वीणाः शङ्काँ त्राः छीकान्त् (कांस्तु)णाः पणवासृत्यगीनवादित्राणीति ॥ २९ ॥

बीणादयस्तद्वि। द्विवीद्यमानाः संप्रवदेयुः । घनवकाले युगपच्छन्दायेरन् । नृत्यन्ति च नर्तक्य इति शेषः । तदनु नर्तक्यश्चानुनृत्येयुः (बीट पि० १-१७-७) इति बीषायनः ॥ २९॥

मातर्मध्यंदिनेऽपराह्ने [हत्येवं रात्रेक्किरपरपक्षस्य] तिस्रो रात्रीः [धुवन्ति ] ॥ ३० ॥

बस्वारे। ब्रह्मचारिण इत्याचुक्तोऽयं विधिनेवचा विमक्तः स्याद(कस्या)हरू प्रथममध्यमोत्तमेषु मागेषु कियत इत्यर्थः । एवं तिस्रो रात्री(त्रय)स्त्रिराः

१ स. ग. °णा इ । २ क. "णामुखान्के" । । "नमोध्यजिनमोध्यजिनमो ४ स. ग. शहसा नाकत्वाचा (त्रम)प्येवं प्रथममध्यमोत्तमेषु नवमांशेषु कियते। तथा चैकस्मिलहिन पट्कस्वः कियते। अपि वातिस्रो रात्रीः संप्रवदन्ति (घुनन्ति)।। ३०॥

> पश्च सप्त नवैकादश वाऽर्थमासं मासं वस्स-रमु हैके धुवन्त्यन्नं च यथाशक्ति देयं तथा द्रुच्याणि॥३१॥

तिस्रो रात्रीरित्यहोरात्रह्सणा । एवं पश्चसप्तनवैकाद्द्याः । अर्थमासमिति पश्चद्याहोरात्राः । माप्तमिति त्रिंशतीः (त्) । तिस्रो रात्रीरित्ययं विकस्यो दिष्टगमनादयुक्ष्यहः '
स्वित्यस्थेव द्रष्टव्यः । पश्चसप्तेत्यादयस्त्वर्धमासादिविकल्पविषयाः प्रत्येतव्याः । अयं करूपः सामर्थ्यात् संवत्सरपित्रानपक्षे द्रष्टव्यः । अपञ्चातविषयत्वं संवत्सरपत्रनकरूपो न भवति । असंभवन्युद्सत्तवात् । अर्घः च यथाशक्ति देयम् । चकाराद्धवनपक्ष एवायं विधिः । घवनदिवसेषु यथाशक्तत्त्ययं देयं ब्राह्मणैम्यः । तथा द्रव्याणि । तथा दृष्टः द्रव्याणीत्यापस्तम्बः । तथा दृष्टं हिरण्यादीनि च द्रव्याणि घवनदिवसेषु देयानि शक्तरमुत्तारेण ॥ ११ ॥

. उत्तेमेऽइनि द्रव्यत्याग इत्येके ॥ ३२ ॥

उत्तमे धवनदिवसं एव इत्यस्यागो धवनदिवसे बिनस्यन्ये समामननित । धवनाभाव-पक्षे तृत्तम एवाहन्यत्रमेव देयमिति प्रदर्शितम् । एवं धवनपक्षे प्रयोगारम्भ उक्तः ॥ ३२ ॥

अत ऊर्ध्व पक्षद्वयसात्रार्णप्रयोग उच्यते-

एतस्मिनेवायां तुष्णीग्रुपचरितान्पश्च चरू९ श्रपः यन्ति ॥ ३३ ॥

एतस्मिञ्छवायायेव ॥ ३३ ॥

तेषामभिषारणानि छुत्र श्रितं क्षीरं द्वि मध्यिः त्यपूर्वाभिष्याना भवत्ति ॥ ३४ ॥

पश्चचरूणां यथाक्रममेतानि द्वरणण्यभिवास्ति।नि मवन्तीस्यापस्तम्यः । श्रितं पकं पयः शृतं क्षीरमेतेपामकैकेन यथाक्रमं ल्तस्यरुमभिवार्यदिस्यर्थः । अपूपामिर्यान्। मवन्ति सर्वेऽप्यते चरव एकैकेनापूर्वन विहितास्य मवन्ति ॥ ३४ ॥

१ स्त. ग. "तम एवीह"। २ स्त. "पाषा"। ग. "पानिधा"।

अपररात्रे गच्छन्त्याद्येः प्रथमोऽघों(यो)दङ्कम्भोऽ-नद्वाम्छरीराणि संभारा इति येन चान्येनार्थी भवति ॥ ३५ ॥

अपरेशुरध्वर्युरमास्याद्यश्च दहनदेशं गच्छन्ति । तत्र श्वािशः श्वशानात् । प्राम् वर्षादां प्रस्याह—तास्ततः परमध्वानमग्रतो नीयते । तदनूदकुम्मो यद्गतेनोदकोर्षकार्षाः करिष्यन्ते । अनद्वाहः कर्षणार्थाः । शरीराण्यस्थीनि । तान्यस्थीनि कुम्मेऽवधायानिषीः यन्ते । संमाराश्चर्वादयः खर्या( परा )री निक्षिप्य भीयन्ते येन चान्येनेति तिछ्छाङ्कुडानि गृह्यन्ते ॥ ३५ ॥

> न हानपन्वाहरेयुरन्तरा ग्रापं व्यक्तानं चैतपप्रि-पिन्धान आस्ते ॥ ३६ ॥ (ख०२)।

ते सर्वे प्रामदमशानयोर्मध्यदेशं गत्वा तत्रैव न हीनमन्वाहरेयुर्निवसेयुः ! तत्राः ध्वर्युरेतमाप्तिं प्रज्वालयकासीत् ॥ ६६ ॥ ( स ० २ ) ।

> •युष्टाया ५ हरिण्या पलाश्चशाखया श्वमीशाखया वा अवश्वानायतन ५ संमाष्ट्रचेपेत वीतेति ॥ ३७ ॥

द्दास्वदतानमस्मा इत्यन्तः । व्युष्टायां प्रमातायां रात्री सर्वेऽभिवर्त श्मशानं ततोऽः ध्वर्युरेवं संमाष्ट्रचेपेत वीतेति । ऋभमाष्ठोऽयं मन्त्रः ॥ ३७ ॥

दक्षिणतः श्वालामुदासित्वाऽप उपस्पृष्ठयोद्धत्याः वोक्ष्य सिन्नैतानि श्वरीराणीनि सीरं युनाक्ति षड्गवं द्वादश्चगवं चतुर्विक्शितवं वा ॥ ३८ ॥

तेभिर्युज्यन्तामित्रया इति मन्त्रान्तः । सीरं छाङ्गछाादिकर्षणद्रव्यसमुदायः । तन्न द्विपद् कमपक्षे षद्गवं द्वाद्शगवं सीरं मवति । त्रिपद्मक्रमपक्षे तु चतुःर्वेशतिगविमिति स्थाई विनिवेशो द्रष्टव्यः ॥ ३८ ॥

> याबद्भवं सीरं वाबन्ति श्वतानीष्टकानीं मानः[नि] भवन्तीति विद्वायते ॥ ३९॥

याबद्भवं सीरं ताबन्ति शतानीष्टकानां गोसंख्याबिच्छक्षशतमंख्या मवन्ति । तथ्या—षङ्गवे षट्शतानीष्टकानाम् । द्वादशगवे द्विशताधिकं सहस्रम् । चतुर्विशति-गवे तु चतुःशताधिकं सहस्रम् । आमा भवन्तीति श्रवणात्ता अप्यक्षिपाको न वर्णाः । अत एव छोष्टाचितिरित्याख्या ॥ ३९ ॥

१ छ. कामचेंक्कानां पावेक्ष्कानां मानावि भ<sup>®</sup>।

वस्याश्रुविश्वेन भागेनेहकाः करोति वादेहः काश्र ॥ ४०॥

तस्याः शमकानम्भेः पद्मप्रमा[णा]याश्रतुर्विशाशेन न पादपरक्षुकेन मुख्या इट्टकाः करे।ति । तद्र्षप्रमाणेन तु साष्टांशः यङ्कुळेन तासां पादेष्टकाश्च । तत्र पादेष्टकाः संख्यापूरणार्थास्तस्याश्चतुर्विशेनेति । षड्गवद्वादशगवकस्ययोरेवायं विधिः । चतुर्विशितेगवपसे स्वयमसंमत्रो व्युद्धतः । ततश्च पट्तिशेन मागेन मुख्या इष्टकाः कार्याः । तद्र्षप्रमाणेन च पादेष्टका इति द्रष्टक्यम् । एवं समनतुरश्चपतः इष्टकाक्छिः । पट् पुरस्तादिस्येक इति पसे वक्षा अपि कतिबिदिष्टका इति त्रिविधा इष्टका वेदितव्याः । तत्र संमदः—

मुख्यानां करणं कार्यं पादाधिकषडङ्गुलम् । तद्र्षेभानं पाद्यानां चतुरश्च ऋजा तु(जुःद्व) सः ॥ इति । एवं समचतुरश्चसेत्रकरणद्वयमेव भवति । इष्टकासंख्या तु चङ्गवः स्यात् ।

पश्चविद्यातिसंस्थानामण्टषाण्ट्युक् तथा ।
तासां तु द्वादशगवे साष्टषष्टि शतत्रयम् ॥
स्यादमतुर्विज्ञतिगवेऽण्टाविशनवशत्यपि ।
पश्चद्वयेऽपि पाद्याभिः तत्तरसंस्था तु पूर्यते ॥ इति ।

तत्र बङ्गवे द्वात्रिंशस्पादेष्टकाः । द्वादशगवे द्वात्रिंशदुत्तरान्य(ण्य)ष्टी शतानि । चतुर्विशतिगवे तु द्विसप्तत्युत्तरचदुःशतााभिराधिकं सहस्रमिति । तत्तरसंस्थाविशेषसंमिताः पादेष्टका वेदितग्याः ।

नवं षट् पुरस्ताविस्येक इति वक्रक्षेत्रविषये मृगः। वक्रक्षेत्रे त्रिकोणं तु तृतीयं करणं मवेत्। तद्भावाः पार्श्वयोः पश्चास्त्रक्षमाधिकयोर्मताः॥

वकसेत्रपते दीवित्रिकोणात्मकं तृतीयं करणम् । पूर्ववन्मुख्यानां पादेष्टकानां तृतीय-करणजन्या वका रूष्टकाः पार्श्वयोरेबोपवेयाः । तत्र मध्यतः पश्चपक्रमसंभिते समस्तुरस्रे विच्छिते सति पर्धातो यस्मिन्सेत्रेऽवशिष्यते, तयोर्वकाभिः प्रच्छाद्रनामिन्यर्थः । अथ वक्रेष्टकाश्रमाणमुच्यते । व्यासः पद्माङ्गुळो स्यायानः पद्मदशाङ्कुळदीर्षस्याः क्ष्णया मेदात्तृतीयं करणं मवेत् ।

> तदिष्टकानां नवनवं(मं) वक्रक्षेत्रस्य पार्श्वयोः । पङ्गवे द्वादश्गवेऽष्येवं स्यास्पार्श्वतश्च यः ॥

यस्य दीर्घवतुरश्रस्य विस्तारः पश्चाङ्गुङो भवत्यायामस्तु पश्चर्शाः कृगुङस्तस्याः कृणया भेदिसद्धधर्ममाश्रवकस्य तृतीयकरणस्य प्रमाणम् । तदुपानता नवनवेष्टका एकैकः स्मिन्पार्श्व उपधेयाः । तत्र पार्श्वादारम्येका तिस्रः पश्चीति क्रमेण न्यासः । एवा क्छिष्टिः षड्गवे द्वादशगवे च द्रष्टञ्या । न्यासः पादः । तयोर्भुख्यानां पाद्यानां च संख्याविवेक उच्यते—

मुख्यानां स्वात्पञ्चश्चती बतुःसष्ठतिसंयुता । अष्टपादेष्टकाश्चेति षड्गवे स्वेष निर्णयः ॥ त्रिशती द्वादशगवे बतुःसप्ततिसंयुता । मुख्यानामथ पाधानामष्टशत्यप्टाभिर्युता ॥

अय वक्रक्षेत्रविषये चतुर्विशतिनवपक्षे विधिरुच्यते ।

(चतुर्विशो यस्य तस्याक्ष्णया भेदानृतीयं भवेत् । तदिष्टकास्तु षट्त्रिंशषट्शत्पार्श्वयोर्भता ॥ पद्माशत्रवतीमुख्यानामिह स्पष्टदर्शिता । पाद्या सहस्रं षट्ससस्युत्तरत्रिशताधिकम् ॥ स्याचतुर्विशति हि नवपसेऽप्येष निर्णयः ॥ इति ) ।

अथ वकेष्टकाः पश्चादारम्थेका तिल्लः पद्म सप्तनवैकादशे(षु) त प्रतिपार्श्व कर्मे गोपधेयाः । सुगमनन्यत् । सर्व अक्षेतगुणा इष्टकाः प्रेंग्रुरेव कार्या इस्युक्तम् । केचित्तस्याश्चतुर्विशेनेत्यादिस्त्रं न पडन्ति ॥ ४ • ॥

वारणं काष्ठमयम् ॥ ४१ ॥ छोष्टाचितौ यत्काष्ठमयं साक्कसादि तद्वारणं मवति ॥ ४१ ॥ मौझं रच्जुनयम् ॥ ४२ ॥

भवतीति शेषः ॥ ४२ ॥

बचनादन्यत् ॥ ४३ ॥

वचनास्वेतदुभयं मरोद्यते । उदुम्बरशाखयाऽवोक्षति शास्त्रज्या वेत्यादिभि

१ तृतीयं करवं () एव चित्रहान्तर्गतप्रस्थोऽवंदर्भः।

### श्चनं बाहा राति द्वाञ्चां मसन्याह्नताः पद् पराचीः सीताः कृषति ॥ ४४ ॥

तेनेमामुपसिखतमिति मन्त्रान्तः । अत्र दक्षिणापवर्गार्थं सर्वाः सीताः प्रसव्याः वृत्ताः वट् पराची इत्यारम्य कर्षणीयाः । तत्र शुनं वाहा इति द्वे ऋषी सकृदुवस्या वखावृत्ताः इति । एकैकस्यां कृष्टायां प्रसव्यं बस्रीवर्दानावर्तयति । न च प्रत्यावृत्ति-सयये कर्षणम् । पराचीदित्यनावृत्तिवचनात् ॥ ४४ ॥

### चचम्य काङ्गर्छ सीते वन्दागइ इति सीताः मत्यवेसते॥ ४५॥

मुक्तका ससीत्वन्तः । पष्ठा(मुस्का)लितायां कृष्टायां न पुनरावर्तयेत् । माविकर्प-गामावात् । तेन वदन्ते(न्ति) काक्कलमुखन्य सीते वन्दामह इत्यनयाऽऽवर्यमानया सीताः क्रमेण पत्यवेक्षते । सीत इत्येकवचनात्र तु युगपत्पत्यवेक्षणम् ॥ ४९ ॥

### सचितैतानि श्वरीराणीति मध्ये कृष्टस्यास्थिकुम्भं निद्धाति ॥ ४६ ॥

शं मवेत्यन्तः । सिवतैतानीति ऋषपाप्तया कृष्टस्य क्षेत्र(स्य) मध्येऽस्यिकुम्भं निद्र-ध्यात् । तत्र हवियेदि निवपनं कृतं तदा पुनरस्थीनि कुम्मेऽवस्थाप्यितवर्तन् न्यानि ॥ ४ ॥

> विमुच्यध्वमिया देवयाना इति दक्षिणेऽध्ते बस्रीवदीन्विमुच्य तान्दक्षिणेनोत्सुज्याध्वयेवे ददाति ॥ ४७ ॥

सुवरगन्मेत्यन्तः । विमोचनेऽध्वर्युणा कृते तस्य तत्र पुत्रादिग्तान्दक्षिणेनोत्स्उय ततः प्रचाल्याध्वर्यवे दद्यात् । यत्र तु पुत्रादिरेव कर्ता भवति तत्र दानम् ॥ ४७ ॥

> उद्पात्रेणोदुम्बरम्राखयाऽबोस्नति म वाता बान् न्तीति ॥ ४८ ॥

रेतसाऽवतीति मन्त्रान्तः । उद्पात्रस्यमुदकमुदुम्बरमुखेण स्नावयति । सर्वक्षेत्रं प्र बाता बान्तीति मन्त्रेणावोक्षाति ॥ ४८ ॥

> पाठ्यां सर्वीषधीः संयुत्य वपति यथा यमा-येति ॥ ४९ ॥

सर्वेशक्यो प्राम्याश्चाऽऽरण्याश्च तिल्लाषायाः संस्कृत्य वरेत् । न द्व पृथक् । मृरस इति कन्त्रान्तः ॥ ४९ ॥ चितः स्य पुरिचित इत्यपरिमितामिः शर्कराभिः परिभित्याऽऽप्यायस्य समेतु त इति सिकता न्यूहति ॥ ५० ॥

चितः स्य परिचित इति सिकता न्यूहित । चितः स्य परिचित • तया देवतया (ते • आ • ४-१) इति कमप्राष्ठोऽयं मन्त्रः । तत्र तया देवतयेस्युक्तिकाण्डस्याऽऽक्षातस्य वया देवतया सह साकाङ्कस्वात् ' अक्किरस्वद्भुवा सीद ' इति सर्वत्रानुवजतिति पूर्व-मुक्तस्वाचापेसते बहुवचनेन चोहः । ध्रुवा सीदतेति बीधायनीये ( १-१८-११) तथेव पाठाछोकं प्रणास्विक्रकाण्डास्नाततया देवतान्वयाम्युपगमाच । अत्रापि तिक्रस्तिसः संहिता मन्त्रानृस्या स्थाप्याः । प्रसम्यं स्विह परिभ्रयणम् । ततस्तूप्णी सिकता न्युप्य, आप्यायस्व समेद्ध त इति बाह्यणस्य मृतस्य सिकता न्यूहित ॥ ९ ० ॥

उत्तरया त्रिष्टभा राजन्यस्य ॥ ५१ ॥

सं ते प्या ५ सीत्येवया ॥ ५१ ॥

जगत्या वैदयस्य ॥ ५२ ॥

असावि सोम इत्येतया ॥ ९२ ॥

विधृतिक्रोष्टान्त्रविदिश्वमैन्वीसमाण उपद्वारपुचे तभ्रोमीत्येतैः मतिमन्त्रं तिक्रमिभाभिर्धानाभित्तिः मद्क्षिणं परिकिरत्येणीर्धाना इति ॥ ५३ ॥

सन्त्वनपरफुरतीरित्यन्तः । अत्रापि पूर्वस्यां दिश्यारम्मः । स्पष्टमन्यत् ॥ ९३ ॥ अभिषान्याये दुग्यस्यार्भश्चरावे सक्तृंतिः मसंस्यः सनारभ्योपम्थितमामपात्रस्यं दक्षिणतः उपद्धाः स्येषा ते यमसादन इति ॥ ५४॥

असावित्यन्तः । अभिवान्या चेत्रविशेषः । या सृतवत्साऽन्यस्या वत्सेन दुग्धं विवति सा । तस्या दुग्धस्य सीरस्य संगन्धिनि शरावार्षपरिभिते दुग्ध इत्यर्थः । तिस्मिन्तसश्चाकया रज्जुवेष्टितया त्रिः प्रसन्य-मस्पृश्चनुपमन्धेदिस्यर्थः । तदा पात्रस्यं कृत्वेषा ते इत्यन्या दक्षिणे क्षेत्रप्र प्रसन्य-दुशाति । तत्र नामासाविति संभुद्ष्या सृतस्य न्यस्यात् गृहीयात् ॥ ९ ॥

९ इ. 'स्य व । २ स. 'मनत्यी' । १ स. ग. 'वे सर्फ्किः । ४ स. 'सम्बं मिशः

समूलं वर्हिदैक्षिणात्रं स्तृणातीदं वितृभ्यः प्रमरे-मेति ॥ ५५ ॥

संविदान इत्यन्तः । दालिणाग्रं स्तृणाति । तश्वमारोहासो, इत्यत्र संबुद्धधा मृतस्य नाम गृह्वीयात् । मध्ये क्षेत्रस्य स्तरणः ॥ ९९ ॥

> पालाञ्चान्परिघीन्परिद्घाति मा त्वा वृक्षाविति पूर्वापरावुचरया दक्षिणोचरी ॥ ५६ ॥

ते तु यममानमात्रा अपि तच्छरीरपरिधानार्थत्वात् । ततश्च दर्भानभितः परिधेषाः । मा त्वा वृक्षाविति पूर्वापरी परिधी युगपद्क्षिणात्री निदध्यात् । उत्तरया दक्षिणोत्तरी मा त्वा वृक्षावित्युत्तरयर्चा युगपद्क्षिणोत्तरी प्रागत्री निदध्यात् ॥ ६६ ॥

> मध्ये नलेपि( पी )कां निद्घाति नलं प्रव मिति ॥ ५७ ॥

प्रतरोत्तरेत्यन्तः । सा च दक्षिणा दर्भेषु निद्ध्यात् ॥ ९७ ॥

पुराणेन सर्पिषा श्वरीराणि सुसंतृप्तानि संतृष्यो
चरत आसीनोऽनन्वीक्षमाणो दर्भेष्वस्थीनि निव
पति सवितेतानि श्वरीराणीति ॥ ५८ ॥

शं मवेत्यन्तः । अनन्वीक्षमाणे ऽनिमवीक्षमाणः । सवितैतानीति क्रमप्राष्ठी ऽये मन्त्रः ॥ ५८ ॥

> यथांऽङ्कमङ्कानि संनिधायायेनम्रुपतिष्ठते पह्दोता सूर्ये ते चक्षुरिति ॥ ५९ ॥

श्रीरेरित्यन्तः । यथाऽकं यथाशरीरम् । अक्तान्यस्थीनि संनिधानानि । यथा दक्षिणाशरीर उत्तानः स्यात् । षड्दोतेति ' सूर्य ते चक्षुः । वातं पाणः ' ( ते ॰ आ ॰ ६-४ ) इत्यस्य निर्देशः । इयानेव भेदः । ते तत्र स्वमूतं चक्षुरिन्द्रियं सूर्यं साकाः इक्षत्वात्समानःर्थायामृचि दर्शनाश्च गच्छत्विति गम्यते । एवं वातं प्राण इत्यादाविष द्रष्टव्यम् ॥ ६९ ॥

> भुक्तभोगेन बाससाऽस्थिकुम्मं निष्क्योपर्युपरि बिरो दक्षिणा व्युदस्यति परं षृत्यो अनु परेहि पन्धामिति ॥ ६० ॥

मुक्तमोगं पारैहितनीर्णम् । तेन कुम्मस्याम्यन्तरं संमुख्य तस्य शिरस उपिर दक्षिणाऽपास्यति । मोत बीरानिति मन्त्रःन्वः ॥ ६०॥

> अथास्य कवास्त्रानि सुसंभिक्षानि संभिनित्ति यथै-वृदकं न तिष्ठेत् ॥ ६१ ॥

व्यक्तमेतत्॥ (१॥

मुक्तभोगेन वाससा घरीराणि प्रच्छाद्योदपात्रे-णोदुम्बरबाखयाऽवोस्ति चं वात इति ॥६२॥ (ख०३) ।

दिशः श्वभा इति मन्त्रान्तः । येन तुम्मो निमृष्टस्तेनैव प्रच्छाद्नम् । शं बात इति । कमपाष्ठोऽयं मन्त्रः ॥ ६२ ॥ ( ख॰ ३ )।

> इष्टकाः मितिदिश्वम् न )न्बीक्षमाणा उपद्धाति पृथिन्यास्त्वा लोके सादयामीत्येतैः मितमन्त्रं मध्ये पश्चमीं तां दक्षिणेन षष्टीम् ॥ ६३ ॥

र्ष्टकाः वादिह विविक्षताः । एतैः प्रतिमन्त्रामिति वण्मन्त्रसंयोगात् । अमुच्येत्यत्र वष्ट्या विभवस्या मृतस्य नाम प्राह्मम् । अङ्किरस्वद्ध्रुवा सीदिति मन्त्रान्तः । पृथि व्यास्त्वा इत्यादिषु छोके साद्यामीत्यादि पूर्ववत् । नाकस्य त्वा पृष्ठ इत्यत्र द्व साद्यामीति । न द्व छोकदाब्दोऽ( ब्द आ )धारान्विततया तद्येशाविरहात् । एतेन मध्ये पद्ममीमुपधाय तां दक्षिणेन बक्ष्मस्य त्वा विष्टप इति वष्टीमुपद्ध्याद्दक्षिणे । चतुर्थे पद्ममे च साद्यामीत्याथेवानुवज्यते ॥ ६६ ॥

### एवं चरूनपूपवानैष्ठतवानिति प्रतिमन्त्रम् ॥६४॥

अपूरवाःचृतवानित्यत्र तया देवतयाऽक्षिरस्वद्धुवा सीदेति प्रथमेन मन्त्रेण पुर् स्तात्प्रथमं चरुमुपद्धाति । अपूरवाःचृतवानिति द्वितीयेनोत्तरतः । तत्र द्वितीये शूत-बान्शृतमायाः शताक्षरा इति विकारः । तृतीयेन पश्चात्सीरवान् क्षीरभागाः सहस्राक्षराः श्चतुर्भेन दक्षिणतः । दिषवान्दिभागा अयुताक्षरा इति । अथ मध्ये पश्चमे मधुवान्मधुः भागा च्युताक्षरा इति । सर्वत्रासाविति संबुद्ध्या मृतस्य नाम गृह्यते ॥ ६ ॥ ।

अविल्लाभिषीनाभिक्षिः मसन्यं परिकिरत्येतास्ते स्वधा अयुताः करोमीति ॥ ६५ ॥

करोस्वित्यन्तः । अतिद्यमिरिति वचनं पूर्वेखुरेव सितिङानामितिछानां घानानां पृथ-ग्रुपकरूपनार्थम् ॥ १९ ॥ ॥ ओषपीस्तम्बान्पतिदिश्चमनन्वीश्वमाणा(ण) उप-दघाति त्वामर्जुनेति प्रतिमन्त्रम् ॥ ६६ ॥

ओषधि \*स्तम्बं च मान्त्रवार्णिकाः । ते चरूणां दिक्ष्पहितानामुपर्युपर्यायन्ते । चरूम्योऽपिषातवे (ते • आ० ४-९) इति मन्त्रालिङ्कात् ॥ ६६ ॥

तेषां मन्त्रालिङ्गेद्रैव्यनियमः ॥ ६७ ॥

तेषामोषधीनामि मन्त्रिङ्किनियमोऽवगन्तस्यः । यथा— स्वामर्जुनेति श्वेतदूर्वा-स्तम्बम् । दूर्वाणामिति दूर्वास्तम्बः । काशानामित्यश्ववास्तम्बः । दर्माणामिति कुशस्तम्बः ॥ १७॥

लोकं पृणेति लोकंपृंणा उपदधाति ॥ ६८॥

असीपदन् इत्यन्तो मन्त्रः । छोकं एणेस्येकयैवर्षा तया देवतयान्तः । तयाऽऽवर्त्यमानयाऽवशिष्टा इष्टकाः । सर्वा इष्टका एकैकश उपदध्यात् । तासामिष पुरस्तादुपक्रमः । प्रसन्यं दक्षिणतोऽपवर्ग इति मुत्रात् ।। १८ ॥

उत्तरया पुरीषेणानु[बि]किराति ॥ ६९ ॥

उत्तरया ता अस्य सूददोऽहसः० दिव इत्यन्तः । सर्वो चिति विकिरेत् ॥१९॥

इमञ्चानस्य मात्रा द्व्यक्कुलं व्यक्कुलं वतुरक्कुलं मादेशो वितस्तिर्जानुदन्नम्बदन्नं [स्किग्दन्नं] वैयो-समा मात्रा इमञ्चानस्य ॥ ७० ॥

दध्नदाब्दः प्रमाणवाची । वेति विकल्पप्रदर्शनार्थम् । दमज्ञानशब्देनात्र छोष्टिषितेः स्थानमुच्यते । तस्याऽऽमायामिवस्तरो प्रागेवोक्तो । इदानीमूर्ध्वप्रमाणमुच्यते । तत्र द्वाञ्चल्लादीनामष्टानामन्यतममूर्ध्वप्रमाणं स्थलस्य तस्योपशिष्टकाश्चेतस्याः । प्रादेशो द्वादशाङ्गलः । वितस्तिस्तूर्ध्ववाहोः पुरुषस्योध्वप्रमाणदशमांशो वचनान्तरात् । काचि । द्विषम्यसंमवास्य्ययवनम् । स्थिक्शक्वाब्दो जवनवाची ॥ ७० ॥

उत्तर्गा मात्रां मा(नाध्या)प्नुयात् ॥ ७१ ॥ स्फिग्दम्बादध्युत्सेघः स्थबस्य न कार्यः ॥ ७१ ॥ यावस्यु( तीं यु )रस्तासतोऽनन्तरां पश्चात् ॥ ७२ ॥

ओषिशाब्द्स्तु हस्येकारान्तो डीयन्तश्चेति कोश उभयवाऽपि संदृश्यते ।

१ ख. ग् "पूण द्व" । १ ख. ग्र "स्तरेप"।

ततोऽनन्तरां मात्रां पूर्वान्ते इमज्ञानस्येच्छाते । ततोऽनन्तरामुत्तरां मात्रां परान्ते कुर्यात् । यथा श्फिग्दम्नं पुरस्ताचेद्रुद्मं पश्चाद्यदि पादेशो वितास्तः पुरस्तात्तदा बतुरक्कुछं पश्चादिति ॥ ७२ ॥

अपि वा द्वाक्कालं पुरस्तात्समं पश्चादित्येके ।। ७३ ॥ अत एवावगम्यते । चित्याधारस्थछं द्वचक्कुछं पुरस्तात्समं मुमेः पश्चादिति । न तु वितिसहितस्य स्थलस्येति । विकल्पोऽयं विधिः शालान्तरोकः ॥ ७३ ॥

उदपात्रेणोदम्बरशाखयो वाडवोक्षति श्रं बात इति ॥ ७४ ॥ दिशः सर्वो इति मन्त्रान्तः । ऋपप्राप्तेन मन्त्रेण चितिमबोक्षति ॥ ७४ ॥

आरोहणं जवति ॥ ७५ ॥

प्रस्यवरोहणं जवत्येवा॥ ७५ ॥

उपस्थानेनोपतिष्ठत इदमेवेति ॥ ७६ ॥

वरुणेन चेस्यन्तः । चितिमग्निमुपतिष्ठते ॥ ७६ ॥ बारणशास्तां प्रस्ताभिदधाति वरणं हाते ॥ ७७॥

वनस्पति।रेत्यन्तः । वरणो वृक्षविशेषः ॥ ७० ॥

विधृतिलोष्ट्रमुत्तरतो विधृतिरसीति ॥ ७८ ॥

द्वेषाप्तित्वन्तः । छोष्टमुत्तरतो निद्धातीत्यापस्तम्बवैखानसौ ॥ ७८ ॥ भ्रमीश्वास्तां प्रभाष्छिमि भ्रमयेति यवं दक्षिणतो यवेति ॥ ७९ ॥

गतमेतत् ॥ ७२ ॥

अथैनमुप्तिष्ठते पृथिवीं गच्छान्तरिवक्षं गच्छेति ॥ ८० ॥ शरिरित्यन्तः । अथैनं चितमग्निमुपतिष्ठत हत्यापस्तम्बवेखानसौ ॥ ८० ॥

जघनेने चितं कर्ष्वादि समानमाम्नानान्यदा स्नातीत्येके ॥ ८१ ॥ ( ख॰ ४ ) ॥

हाति सत्यापाढहिरण्यकेश्विभौतस्त्र( पितृमेधापरपर्याये ) एकोनात्रिश्व-प्रश्ने प्रथमः पटलः ॥ १ ॥

अधनेन । वैति कर्ष्यादि समानमाञ्चानात् । अश्मन्वतीरित्यादयः पश्च मन्त्रा गताः । ततः पूर्वीपक्छिने पायसादिना सद्यः केन शतं दश्च वा ब्राह्मणान् मोजयेत्। समाप्ता छोश्चितिः ॥ ८१ ॥ ( स॰ ४ )॥

१ स. ग. "बाडबो" i २ स. ग. "ति भेतोपरामाति मारामकाधनेति वा" । ३ स. ग. बारबाहिति वि । ४ ख. ग. यव यवबेस्यवै प ख. ग. 'न निर्ति क ।

इति सत्यापाडहिरण्यकेशिपितृमेधन्याख्यावां महादेवशास्त्रिकृतायां प्रयोगवैजयन्त्यामेकोनार्जेश्वप्रको प्रथमः पटनः ॥ १ ॥

भव द्वितीयः पटसः ।

अत्र मन्त्रकाण्डे कमत्राष्ठोऽयं यमयक्षो वश्यते---

यमयब्रं स्वयं शोक्तं नवस्ये विश्विमुक्तमम् ।
मासि मासि तु कर्तव्यो ब्रान्तकाय विष्ठस्तथा ॥
मेथाकामोऽर्यकामो वा पुत्रकामस्तु वे द्विजः ।
यान्येऽद्दिन सनक्षत्रे सर्वान्कामान्समभृते ॥
संवत्सरस्य कार्तिक्यां विष्ठं कुर्वात यत्नतः ।
अकुर्वन्यस्तु कार्तिक्यां नरके तु निमज्जति ॥
तस्मात्कुर्वात कार्तिक्यां सर्वकामस्तु वे द्विजः ।
तिस्त्रस्थस्य कर्तव्यं गुटिमअं तथा द्विः ।
एकेन न तु कर्तव्यः कर्तव्यो बहुभिः सद् ॥ १ ॥

अस्ति यमयहो नाम बार्डः । स च मासि मासि कर्तव्यः । कार्तिक्यां यमद्विती-यायां नित्यनैमित्तिककान्येषु च दर्शनाध्याकामी यमयहः कार्यः (हं कुर्यात् ) ॥ १॥

> हिब ब्ह्राँस्याभिमन्त्र्य हिबरादाय नमो ब्रद्धाणे मजापतये देवेभ्यः(ऋषभ्यः) पितृभ्यो यमाये-स्युक्त्वा ब्रामात्माचीमुदीचीं वा दिश्रमुपनिष्क-स्यानिरिणवदेशे नदीतीरे समे वाध्न्यस्मिष्ट्युची देशे तस्य (तस्मिन) दिक्सिक्तं वेदिं करोति॥२॥

निरिणो विष्ठस्तद्मावोऽनिरिणः । स्राक्तः कोणः । स्पष्टमन्यत् ॥ २ ॥ तस्यां [ उत्तर ]वेद्यां पश्चोत्तरवेद्यां( द्यो ) दिक्स क्रयो भवन्ति ॥ ३ ॥

मृत्मर्यो सिकतामिर्वा ( बी० गृ॰ दो० १-१९-५ ) इति बीधायनः ॥ ६ ॥

९ स. ग. "ब्योऽन्त"। २ क. "र्वत्रहि का" । ३ स. में, "स्दूरवाभि"।

दक्षिणेन करकूपं स्वात्वीचरेणाप्रि प्रतिष्ठाप्य दर्भैः सोत्तरवेदि संभच्छादयति ॥ ४ ॥

करेण कृपः करकृपस्तम् । दभैंरुत्तरवेदिभच्छादनं वेदिसंस्कारार्थमिति ॥ ४ ॥

प्रागग्रैर्दभैविष्ट्रं निधाय पस्तरं चाऽऽयातु देवः सुमनाभिरूतिभिर्यमो इ वेइ मयताभिरका । आसीदतां सुमयते इ बहिंध्युर्जीय जात्ये मम भन्नुहत्योमिति यममाबाह्य यमे हव यतमाने यदैतं प्रवां भरिमाति च ॥ ५ ॥

मवतमिन्द्वे न इति मन्त्रान्तः । आवाह्यतीत्यनुवर्तते । स्पष्टमन्यत् ॥ ६ ॥

इमं यम प्रस्तराँपिति तिसृभिः प्रस्तरमिमन्त्र्य सप-वित्रपाण्यर्घ्यं स्नान )पाद्याचमनीयोद्धानि दस्वा सार्वसुर्भि गन्धपुष्पधृपदीपॅनैवेद्यं च यथोपलब्धं ददाति ॥ ६ ॥

इमं यम प्रस्तरम् (तै० सं० २~६-१२) इति तिस्रमिर्यममानाहितप्रस्तरम्॥६॥

कुष्णाः वतिसराः कुष्णसूत्रं च मध्यमेनान्तः ( नित#)मेन वा पलाश्वपणेंन जुहोति यमाय स्वाहा । अन्तकाय स्वाहा । धर्माय स्वाहा । अधर्पाय स्वाहा । अन्ताय स्वाहा । अनन्ताय स्वाहा । वैवस्वताय स्वाहा । मृत्यवे स्वाहा । विष्णवे स्वार्हा । भूः स्वाहा । भुवः स्वाहा । सुवः स्वाहा । भूर्श्वः सुवः स्वाहेति व्याहृतिपर्यन्तं इषिर्जुहोति ॥ ७ ॥ ( ख॰ १ )।

कृष्णप्रतिसरः वासः सूत्रं वा । जुहुहोमो मा भूत्पर्णग्रहणं होमस्य ॥ ७ ॥(ख०१)

\* सार्योक्षर( ४ । ३ । २३ )मिति पाणि।नेसूत्रस्थेन 'अन्ताय ' इति वार्तिकेन डिमरि बिहिते सिष्यति, अन्तिममिति । अन्तमेनेति, असाधुरेवेति बाभाति ।

९ क. °रंच प्रस्तरे च आयो । २ ख. ग. °दैतमिति । ३ स. ग. °रमा हि सीदें ५ स. ग. 'ति त्रिभिः । ५ स. ग. 'पमास्य च । ६ स. 'हा वृहश्तिये स्वाहा मृः ।

भवार्षपर्यान्यौदुम्बरपर्णानि वा निषाय मध्य-बायामुत्तरवेयां यमाय इविनिवेदयन्ते यमाय सोषर सुनुत यमाय जुहुता इविः । यमर इ यम्रो गच्छत्यप्रदृतो अरंकृतोमिति ॥ ८ ॥

मध्यमायामुत्तरवेद्यां बिलिनेवेदनस्थानामित्यर्थः ॥ ८ ॥

**1 450:** ]

मतीच्यामुत्तरवेषां यमाय घृतवद्धविर्जुहोत म च तिष्ठत । स नो देवेच्वा यमरीर्घमायुः प्रजीवसो-मिति । प्राच्यामुत्तरवेषां यमाय मधुमत्तम् राझे इन्यं जुहोतन इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः (पूर्वेभ्यः) पथिकुद्धघोमिति । दक्षिणस्यामुत्तर-वेषाः त्वभ्यां इविनिवेदयन्ते यो ते त्वानी यमरक्षितारो चतुरक्षो पथिरक्षी नृचक्षसा ताम्यामेनं परिदेष्टि राजन् स्वति चास्मा अन्नमीवं च घेक्षोमिति । उत्तरस्यामुत्तरवेषां यमद्ताभ्यां इविनिवेदयन्त उद्यासावसुः तृपावुल्य्वले यमस्य द्नौ चरतो जनां र अनु । ताबस्मभ्यं द्वाये सूर्याय पुनर्दत्ताः मसुम्योद मद्रोमिति ॥ ९ ॥

सर्वत्र इविनिवेदयन्त इत्यन्वयः । इमे मन्त्र। एकम्बरेण पठनीयाः । सामिधेन्यादि-वदन्त ओंकारः । यथा शक्कवदित्यर्थः ॥ ९ ॥

> योऽस्य क्रीष्ठचेति तिमृभिर्यमगायामितिः त्रदक्षिणं परिगायन्ति ॥ १० ॥

रामाधिम तिष्ठतीति मन्त्रान्तः ॥ १० ॥

दक्षिणेन करक्ष्ं गत्व। प्राचीनाबीतं कृत्वा सब्यं जान्वाच्य इविरादार्ये इविषयं स्वचा पितृभ्य इति श्रीनुदकाञ्जलीनुपनिनीयं यस्य शाणान्तसप्तमिव्यी-इतिभिः सप्त पदानि शाश्चो गच्छन्ति ॥ ११ ॥

९ स. य, ताभ्यां राजन्ये १ ९ स. य. "देखेन १ स्व"। १ स. य. "तो वशार भ"। ४ स. य. "व विवन्तिवद्भ्यः स्वधा नम इति पिण्डान्ददाति त्री" । ५ स. "नीयाऽऽतस्य प्रा"।

दक्षिणेन करकूपं खास्वा (म० पि० २-२-४) इति सूत्रे सननविधानात्तं कर-कूपं गत्वा यमाय पिण्डोदकदानाय । प्राक्षो गच्छन्ति विष्णुक्रमन्यायबदित्यर्थः । सप्त-मिर्न्योद्दतिमिः सम्र पदानि ॥ ११ ॥

> त्रीन्द्र स्वर्गकोकानारुडा भवन्तीति विज्ञा-यते ॥ १२ ॥

वैक्रघनाद्यणे समाम्नानादित्यर्थः ॥ १२ ॥

दिषकाञ्जो अकारिषमिति पुनः माणानाप्याध्य ॥ १३ ॥ आप्यायनमुद्कसेषनम् ॥ १३ ॥

अधेनं (यथेतं) त्रत्येत्यं नमस्कारः क्षेत्र्यो नम-स्कारः [क्षेत्र्यो नमस्कारः]क्षेत्र्य इति करक्ष्य-ग्रुपस्थाय यस्मे कामाय यम[म]भिनादयन्ते यमो दाघारेत्यनुवाकश्चेषण इतिकद्धरन्ति ॥ १४ ॥

अनुवेनतीति मन्त्रान्तः । त एते सप्तापि मन्त्रा यमम।ह्युस्यप्रतिपादकाः ॥ १४ ॥ नाकै सुवर्णभिति प्रवाहयन्ति ॥ १५ ॥

प्रवाह्यन्ति उत्थापयन्ति । प्रवाहणं स्नानार्थमवतरणमित्येके व्याचसते ॥ १५ ॥

चरु हि राजा वरुणमकीर इत्यवीऽवगाहन्ते ॥ १६ ॥

भगात्यसहिताः सर्वे । उरु १ हि राजा इत्यनुवाकेन (बी॰ सू॰ १-२१-१७) इति बीभायनः ॥ १६ ॥

आपो हि हा इति तिस्धिमिर्वार्जयन्ते ॥ १७ ॥

च न इत्यन्तः । शुद्धचर्य मार्जनम् ॥ १७ ॥

#मबक्ताऽवभृषे कल्लिकलुपमुक्त्वाऽरोगवरीरा भवन्तीति विद्वायते ॥ १८ ॥

पार्थानर्भुक्तो भवतीति श्रुतौ विज्ञायत इत्यर्थः ॥ १८ ॥ यमेन दर्श त्रित एनॅमिति चतस्रश्रिरादित्यपुर्वति-ष्टते ॥ १९ ॥

प्रवक्तेस्थारभ्य विद्वायत इलान्तो प्रन्यः स. य. पुस्तक्योनांसित ।

१ क. त्रवोतिः स्वर्धे स्रोका इति सप्त खोका अवस्ता में । २ क. स्व नमो १ व. ग. कारेस्वजुवाकेनापोऽवगाइयन्ति । ४ व. हि छ्याछि <sup>बृहरे</sup> ५ व. ग. ेन मायुनिर्गति ६ व. कुरस्थाव ।

यजमानस्येदमुपस्थानमेकवषनाजामात्यानाम् ॥ १९ ॥

+ चद्वयं तमसस्परीति मतिसरमावध्नीत ॥ २० ॥ रक्षार्थम् ॥ २० ॥

> हिषण सर्वेमायश्चित्तानि हुत्वाऽत्र हिष्केषान्मस्र-यन्ति भक्षोऽस्यस्तमस्र हित ॥ २१॥

मक्षयामीति मन्त्रवर्णाद्यजमानस्यैव ॥ २१ ॥

भक्षस्य श्रेषं निनयन्ति पुत्राय वियाय वियवा-दिने पुत्रभाषीये पुत्रवान्भवति पुत्रवती भवतीति वैवस्वतोऽक्रवीत् ॥ २२ ॥

मुक्त शेषमन्यत्र निनयति । पुत्राार्थन्ये मार्याये द्यादिति वैसामसः ॥ २९ ॥

यमो यष्टारमितः मयातमङ्के समाधाय पितेष पुत्रम् । सुद्दहर्ति गमयति तत्र लोकाश्विषतेते [न] चास्य च्छिनचि पन्यानं निवर्तते [न] चास्य च्छिनचि पन्यानमिति ॥ २३ ॥

इति सत्यापाढिहरण्यकेश्विश्रीतसूत्र (पितृमेघापरपर्याये) एकोन-त्रिश्चपश्चे द्वितीयः पटलः ॥ २ ॥

यमगाथां परिगायति । यमो वैवस्वतः । यष्टारं यमयक्षकर्तारमितो मृत्युकोकास्प्रवातं यज्ञमानमित्यर्थः । यथा पितेव जनक इव पुत्रमात्मजमङ्के समाधाय विशासत इस्यर्थः । व बाह्य मिन्नं पन्थानं गच्छेत् । स्पष्टमन्थत् ॥ २३ ॥ ( स० २ )

इति सत्यावादहिरण्यकेशिपितृमेषस्याख्यायां महादेवशाकिकृतायां प्रदेशिक्कानायां प्रयोगवैजयन्त्यामेकोनिर्विश्वप्रक्षे द्वितीयः पटछः ॥ २ ॥

अथ तृतीय: पटकः ।

एवं ताबदेकः पैतृमेषिको व्याख्यातः प्रयोगः । अपेदानी तन्त्रानुकान्तयोर्द्इनपु-नर्दहनयोः स्थाने प्रकारान्तरमुत्तरेण प्रन्थेनोच्यते अधात इत्यादिना----

अथात उत्तरपैतृमेधिकं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

<sup>+</sup> बढ्यं तमस्परीति प्रन्यो न खडु क. ख. पुस्तक्योः ।

तत्राऽऽवी ब्रह्मनेषारूयो दहनसंस्कार उच्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥
यं ब्रह्ममेष इत्याचसते ॥ २ ॥

अत्र सहेतुकोऽ।विकारः । यस्माद्धसमंयुक्तो मेव इति विग्रहः । यज्ञवाचिना मेषशब्देन व्यवदेशसंस्कृतिः । चतुर्होतृसंयुक्तो दहनकस्य इत्यर्थः ॥ २ ॥

भय पूर्वेकिन दहनकरोन ब्रह्ममेघरतुस्यो नेत्याह-

#### अयाप्युदाइरन्ति--

द्विजातीनामपवर्गोद्ध(भर्य)तस्तरवद्धिभिः ।
ऋषिभिस्तपसो योगाद्वेष्टितं पुरुषोत्तमैः(मम्) ॥
होतृश्य पितृमेधं च सश्युष्य विधिरुत्तरः
विदितस्तु समासेन ऋतृनायुत्तमः ऋतुरिति ॥
क्रमकृतिविकृति(ती) यथा पुरस्तात् ॥ ३ ॥

पूर्वाचार्या इमी श्लीकाबुदाहरित । उत्तरो विधिर्मद्यमेधारूयः । होतृन् दशहोत्रादीन् । विक्तिः स्रुक् (तै० आ० १-१) इत्यारम्य चित्त संतानेन (तै० आ० १-१) इत्यारम्य चित्त स्तानेन चोदितः । तत्राः पूर्वमन्त्रः स्यादिति न्यायेन होतृपितृनेषसमासे होतृकाण्डोऽन्ततो भवतीति वेदिः तथ्यम् । स एव विधिः ऋतूनां मध्य उत्तमः श्रेष्ठः ऋतुरिति गौणिनिर्देशः । अश्वमेषाः विवद्गरिष्ठपावनज्ञोकिकफलसाधन इत्यर्थः । स द्य स्तास्य फलसाधनो न । कर्द्यः संस्कान्रातिश्वयनक्तिकिकफलसाधन इत्यर्थः । स द्य स्तास्य फलसाधनो न । कर्द्यः संस्कान्रातिश्वयनक्ति । संसार्यगामिन एव फलस्यार्थवादत्ववर्णनात् । संसार्यगामिन एव फलस्यार्थवादत्ववर्णनात् । संसार्यगामिनश्वातिश्वयस्यष्टत्वात् । तथानेन कर्मणाऽपि तत्र विशिष्टपारलेगिककफलप्राप्तियोग्यता भवतीति वेदितन्यम् ॥ ३ ॥

## तस्य सम्रहेहींतृभिहोंनः ॥ ४ ॥

तस्य ब्रह्ममेषस्य। सम्रहेरिति विस्पष्टार्थम्। आहवनीये सम्रहं जुंहोतीति। तद्यमर्थः आहवनीये परे युवा समिति हुत्वा द्शहोत्रादिभिः ( पश्चहोरात्रादिभिः ) पश्चामेहीं तृभिः पश्च खुवाहुतयो होतन्या इति । तदा गार्हपत्ये वाग्वोता ( तै । आ । ६-६ ) इति तत्र नेष्यते । अपेष ऋतुमुखीय इति तस्यर्जुमुखमात्रविषयत्ववष्टनात् । अर्ते एव वाद्वहोते(स्रे)ऽप्यस्यानुषयोगः न च दक्षिणाग्न्यादिषु होम इष्यते । तत्यिनुमेषमन्

 <sup>&#</sup>x27; प्रकृतिविकृती सथा पुरस्तात् 'इयं पहिकाः ख. ग. पुस्तकसोर्ने दरसते ।

संयुक्तहे।माबाबात् । इदयादीनां तु वचनसामध्यात्वितृमेधमन्त्रराष्ट्रितकर्यान्वय इस्यनुः संघेयस् ॥ १ ॥

## भर्तमुक्तेन भरणम् ॥ ५ ॥

मर्तृसूक्तम् -- मर्ता सन्ध्रियमाणः (तै • आ • ६-१४) इस्यनुवाकः । तेन प्रेतो(तम)मात्या बिभूयुः । यद्यप्ययमनुवाको होनुकाण्डे न तथाऽपीह तस्सीनियोगेन विधिनोषयुज्येत । एवं नारायणादिव्वपि द्रष्टन्यम् । अत्र द्वितीययोरपि मरणपर्याया मर्तृ-सूकस्याऽऽवृत्तिः । धूननव्यवायात् । चतुर्थे भरणे न भवति । तूष्णी चतुर्धमादाचेति तस्य तृष्णीकस्य मसिद्धत्वात् ॥ ९ ॥

## पत्नीभिरुपसंबेश्वनम् ॥ ६ ॥

पत्नीति सेनेन्द्रस्य (तै० आ० ३-९) इत्यनुवाकस्थाने यमुर्शव क्रस्थन्ते। पत्नीव्याचिष्ट इस्यादी(तत्र) व्यपदेशात् । उपनिवेशनं परन्या उपनिपातमम् । इयं नारी पतिल्लोकमित्यनयर्चा सेनेन्द्रस्थेत्यादेरनुवाकस्य समुख्यः । अपस्नीकस्य त मायमप्यनवाको यक्त उपयुज्यते ॥ ६ ॥

#### दक्षिणानतिग्रहैर्निर्मार्गः ॥ ७ ॥

निर्मार्गदक्षिणाशब्देन हिरण्यदानादयो यशे दक्षिणा इह गुझन्ते तैर्मन्त्रेः। प्रतिगृह्यन्त इति प्रतिग्रहाः । ते च देवस्य त्वा० ( तै० आ० ६-१०) इत्यनुवाके समाम्राताः । समाप्रमृति समानोदर्काः सष्ठदश मन्त्राः । अग्रये हिरण्यमित्यस्य स्थाने सोमाय वास इस्यादयो द्रष्टन्यदेवतानिर्देशाः प्रयुज्यन्ते । कल्पान्तरे विशेष उक्तः । बाससी ज्ञास्स्वा-कुन्तिकित्यादि युक्तं दैवतं यस्य पुरस्तादनुषज्यते । देनि दक्षिणा(णे)ग्नास्त्वेति रथे राजा स्वेत्यस्य पुरस्ताद्वेश्वानरः प्रत्नथेति । एतेषां सुवर्णे इस्ता धनुईस्ता । मणि र हस्ता० इत्यादीनां तिस्रणामन्यतमयची समुखयः। निर्मागों हस्तसंमार्गः ॥ ७॥

### हंदयैहिंगण्यश्वकलान् ॥ ८॥

सुवर्ण घर्मम् (तै० आ० ३-११) इत्यादिमन्त्रपश्चकम् । सुवर्ण घर्ममिति दश्चा होतुईद्यम्। मद्मेन्द्र चतुर्होतुः। शतं नियुत इति पश्चहोदः। सुवर्ध कोशमिति वद्दोतुः। इन्द्री राजा मगत इत्यनुवाकशेषः सप्तहोतुः । तत्र पद्मामामेषां सप्तमूपयोज्यत्वात् । अस्पीयांसी मन्त्रा इति न्यायेन त्रयोत्तमयोरावृत्तिः। यथाऽत्तोर्यामयोद्दशीस्तोममागयोः। तद्यं विमागः । अवद्यमास्ये दितीयं च तृतीयं च द्वे नेत्रयोः कर्णयोर्मध्यमोपान्ते पश्चमं द्वे नासिकयोः — यद्वा — हृद्यं यनू शबि (तै॰ व्राः २-१-२ ) इत्यादी यदुक्तं इदयमिति तदिदानीमुच्यते — सुवर्ण वर्ममिति । अयमनुवाको होतृहृदयास्यः । होतृणां पारमार्थ्यकथनात् । सर्वत्र दशहोत्रादिविमृतिमिलपरमात्मरूपेगेष्टकाः स्तूयन्ते । अध्यात्मपते तु परमात्मैव ॥ ८ ॥

# संभारयजुभिः पात्रचयनम् ॥ ९ ॥

अग्निर्यज्ञार्भः (ते० आ० ६-८) इस्यादीन्येकविश्वतिसंगारयज्ञंषि । तेषां प्रतिपात्रं विभज्योपयोगः। एकमन्त्राणि कर्माणीति न्यायात्तस्यात्र प्रकृतिसंभवात् । अत एवास्य
विश्वः पितृमेषमन्त्रसंयुक्तवमसमात्रविषयस्यं नेष्यते । विभज्य विनियोगामाने हि स
(तं) न्यायमपि नियोज्यस्य द सर्वान्वयात् । तद्विरोधे सति पय(यो)विषयस्यं न
युज्यते । अत्रेडाप्राशित्रहरणादेः संभेद्यभागयोर्यजुभेदो विधानमेदात् । समाप्ते स्वनु
वाके पुनरभ्यासः । यथा गोषित्यां—अग्ने गोमिरित्यादेशः । चमसे स्विममग्नेश्वमसमित्यनेन क्रमप्राप्तस्य यज्ञुवः समुख्यः ॥ ९ ॥

# ज्योतिष्पतीभिरुपोषणम् ॥ १० ॥

ज्योतिष्मस्याख्यानामिष्टकानामुपधानमन्त्रा ज्योतिष्मत्यः । ज्योतिष्मतीं स्वा साद्यामि (तै॰ अः॰ ६-१९) इत्याद्यप्रिकाण्डानुवाकः । तस्य मैनमग्ने विदह श्रुतं यदेस्याम्यां समुख्यः ॥ १० ॥

# नारायणाभ्यामुपस्थानम् ॥ ११ ॥

नारायणी पुरुषमेश्वप्रभस्योत्तरावनुवाकी । सहस्रशीर्था पुरुषः । अद्भयः संमूतः (तै॰ आ॰ ६-१२ । १३ ) इत्येतावनुवाकी । तयोः सूर्य ते चसुरित्यनया समु. चयः ॥ ११ ॥

ब्राह्मण एक होतेति चानुमन्त्रणम् ॥ १२ ॥

अजो मागस्तपसेस्येतयर्घोऽस्यानुवाकस्य समुख्यः ॥ १२ ॥

चित्र संतानेनेति इविराहुतिः ॥ १३ ॥

इविराहुस्य (इस्य )र्थः । राजगवीमांसानि दश्चघा विभज्यामये रियनत इस्ये• कमागं हुस्या वित्तर संतानेनेस्यनुवाकस्य नविमः शरीरहोमो यजुभिः प्रतिमन्त्रामितः रान्मागाञ्जहुयात् ॥ १६ ॥

प्रयासाय स्वाहेति स्नुवाहुतीः ॥ १४ ॥

सरैतृमेधिकीर्नेव खुवाहुतीर्हुस्या प्रयासाय स्वाहेत्यादिविदिवाकीर्त्वाक्वेद्वादशिः शरीरहोमवजुर्निः प्रतिमन्त्रं खुवाहुतयो होतव्या इत्वर्षः ॥ १४ ॥

#### बृत्युमुक्तेनानुश्रश्सनम् ॥१५॥

मृत्युपुक्तं हरिए इरन्तं (तै॰ आ॰ ६-१९) इत्यादि सूक्तं बहुवं बकेवुनेत्य-स्यान्ते सहानुशंसेत् ॥ १९ ॥

### सीम्यं(म्या) संगाइनव् ॥ १६॥

सीमी स्रोमदेवस्या ऋगत्रानुवाकसाहवर्यादनुवाकसीमी प्रत्येतस्या । सा स्वाप्याः यस्य मदिन्तम (तै० आ० ३-१७) इत्याप्तकाण्डे समाम्नाता । तस्या अध्यन्वती रेवतीत्येतयर्चा समुख्यः ॥ १६ ॥

### सीर्येणाऽऽदित्योपस्थानम्॥ १७॥

सूर्वदेवत्यः । अत्राप्यनुवाकग्रहणं पूर्ववत् । तत्रश्रोद्वयं तमसस्परीत्थेतया तरणि-विश्वदर्शतः (तै॰ आ॰ १-१-१९ ) इत्यस्य प्रहकाण्डानुवाकस्य समुर चयः ॥ १७ ॥

### ईबुष्ट इत्यवगाइनम् ॥ १८॥

अत्राज्यनुवाकप्रहणं पूर्ववत् । ईयुष्टे य (ते० आ० ३-१८ ) इत्यनुवाकात्मि-को य ईयुष्टिस्तस्य घाता पुनात्विस्यनया समुखयः । अत्र दहनकरूपस्यैव विधेर्मान-स्वात्तदङ्गमृत एव संगाहनादौ सौन्यादीनां समुखय इति द्रष्टन्यम् ॥ १८ ॥

## अत जर्ध्व पैतृमेधिकमा यवोदनमाश्चनान्तान् ॥ १९ ॥

समानमत ऊर्ध्व पैतुमेधिकं कर्म । अतः प्रथमाद्वगाहनान्ताध्ववोदनप्राश्चनान्तान्ति-चीनिति स्थवः । समानमत ऊर्ध्व पैतुमेधिकं कर्मेस्यापस्तम्बः ॥ १९ ॥

#### तीन्यरं ब्रह्मेत्याचन्नते ॥ २० ॥

तांश्रतुहोंतृन् । परमदाशब्दः सारभूतमन्त्रवाची । मदा वै चतुहोंतारः ( तै • मा ० ६-१२-९ ) इति । श्रुतिसारभूतमन्त्रा इस्याचसते त्रेविषयुद्धाः । एतद्वै देवानां परमं गुद्धं मदा यचतुहोंतार इति च श्रुतेः ॥ २ • ॥

#### तानसाधारणे स्मशाने मयुद्धीत ॥ २१ ॥

परमं गुद्धामित्यादिना श्रुतश्चतुर्हेतृनसञ्ज्दो नैककुरुसाधारणे दमशाने प्रयुक्तीत । किंद्र प्रेतकालस्यासाधारण एवेस्यर्थः ॥ २१ ॥

#### नानाचार्यायं नामोत्रियाय ॥ २२ ॥

आचार्यादन्यस्मै प्रेताय न प्रयुक्तीत । अथवा श्रोत्रियेम्यः सर्वेम्यो वेदार्चविद्धयः प्रयुक्तीत न द्व कदाचिदश्रोत्रियाय ॥ २२ ॥

द्विजातीनामेवं संतिष्ठते असमेघः ॥ २३ ॥ ( स्व० १ ) ॥ इति सत्याषाढहिरण्यकेश्विश्रीतस्त्र( पितृमेघापरपर्याये ) एकोनतिव-प्रश्ने तृतीयः पटछः ॥ ३ ॥

परिसमाप्यते ब्रह्ममेषः ॥ २३ ॥ ( ख० १ ) ॥

इति सत्यापादहिरण्यकेशिपितृमेघन्यास्थायां महादेवशास्त्रिकृतायां प्रयोगवैजयन्तया मेकोनत्रिंशप्रश्ने तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थः पटलः ।

अथ मरणसंशये विधिमाह —

अयाजसाणां द्वचहं ज्यहं पढहं द्वादश्वाहं वा धारेयेद्याचदां मरणसक्त्रयं मन्येत ॥ १ ॥

यावन्मरणसंशयं मन्यते यज्ञमामोऽध्वर्युषी । प्रातरुद्धरेदिति प्रतिकर्मोद्धरणविषाना-द्धार्यो गतिश्रय आहवनीय इत्यनेन गतश्रीकत्रितयस्यैवाजस्त्रमाहवनीयधारणविषानाः त्तिदितरस्य नाऽऽहवनीयधारणमुक्तम् । अयेदानीमाद्वादशाहमनस्राणामग्नीनां धारये-रुकमर्थिम् ॥ १ ॥

> अस५ इयेऽजैसं विरम्याप्य आयुष्मते पुरे। हाञ्च मष्टाकपाछं निर्वपेष्छतकृष्णलां पश्चहविषां(षं) बा यो ज्योगामयावीत्युक्तम् ॥ २ ॥

्र येन मरणाद्विमुक्तः ५क्ननस्रं विरम्याग्नय आयुष्मतेऽष्टाकपालं निर्वेषेच्छतं कृष्णलं (ल्लानि) तुल्तितानि यस्याः समष्टेः सा कृष्णलसमष्टिः ज्ञतकृष्णला । तां प्रजापतिदेव-त्मकां निरवपत (तै॰ सं॰ २--३-२ ) इत्यादिगता ॥ २ ॥

पुरस्तादायुष्मत्या पाश्विकृत्या वा यजेत ॥ ३ ॥ पुरस्तादृद्वयोरप्येका ॥ ३ ॥

> #(ब्रामेऽप्येके पाथिकृती ए समामनन्ति वहिष्ठो वान-मस्थो वाऽरण्यमवतिष्ठेत ब्रामं वा प्रविश्वेदाङ्गाऽ-

<sup>\*</sup> वर्तुत्वकंत्रस्थो प्रन्थः ख. ग. पुस्तकस्थः ।

१ स. ग. रयति व । २ ख. दा स । ३ ख. ग. "असैर्वि" ।

नुमतो ब्राझनेथ सह बनधान्येनापि वा नाज-स्नान्कुर्वीत प्रागिष्ठगमनाद्विहार् साथयेत् ) । मेतेऽपि विहरणयेके समामनन्ति ॥ ४ ॥

अयं करुपान्तरोक्तविधिः ॥ ४ ॥

+( तदनर्धुकं प्रयाजा इति विद्वायते । उदगयने प्रमीताः सीर्येण पथा देवलोकं यान्ति दक्षिणाः यने सीम्येन पितृकोकमिति विद्वायते ) । उदगः यनापूर्यमाणपक्षे दिशे कत्वन्ते भेयो मरणमिन्त्युपदिश्वन्ति ॥ ५ ॥

अधाष्युहरन्ति—शरीरदायादा ह वाद्भायो मवन्तीति । मरणे श्रेबोबाविः । य एवं विद्वानुद्वायने प्रमीयते सौर्येण पथा स्वर्ग छोकमेति । अथ यो दक्षिणे प्रमीयते वान्द्रमसेन पथा पितृछोकमेतीति विज्ञायते (बी० पि० २-७-१९) इति बीधायनः । मरणे श्रेयोबाविः । यस्मिन्सणे मकरं गच्छति सूर्यस्ततः प्रमृति वण्मास्। उद्गयनं, तस्मिन् । आपूर्यमाणस्य चन्द्रस्य यः पक्षः स तथोक्तः । स हि मासस्य च पक्षस्य च कर्ता । अथवाऽऽपूर्यमाणश्चासौ पक्षश्चाऽऽपूर्यमाणपक्षः । स हि चन्द्र-रिमिमिरापूर्यते शुक्तपक्ष इति ॥ ९ ॥

यदि पूर्वपसरात्री मरण १ अङ्केत सायमाहुति १ हुत्वा तदेव मातराहुतिं जुहुयात् ॥ ६ ॥

तस्यामेव रात्रावित्यर्थः ॥ ६ ॥

यद्यपरपञ्जे सायंगावराहुतिभिरेनं पूर्वपक्षं नयेत् ॥ ७ ॥ अपरपक्षः कृष्णपक्षः । मरणं शक्केतेति शेषः । एनं कारूम् ॥ ७ ॥ दैर्बेष्टिं च क्रयीत् ॥ ८ ॥

यदि संनयतश्चेत्सच एव हविरुत्पादनं नं यवाग्वाऽग्निहोत्रम् । तस्य कालामावात् । यदा मरणं शक्केत तदा दर्शेष्टि यजेसेत्यापस्तम्बवैखानसौ ॥ ८ ॥

> यदीष्ट्रचमाने मधानदेनताभ्यश्वतुगृहीतेनाऽऽज्येने-क्रेकस्ये देनताये पुरोतुनान्यामन्च्य याज्यया जुहुयात्। ( एवं सर्वास्नापन्तुः)॥ ९॥

<sup>+</sup> वर्तुस्रकंत्रस्यो प्रत्यः स. ग. पुस्तकस्थः ।

१ गृ 'वा चुट्टन'। २ ख. दर्श च।

दर्शेष्टिस्थाने पूर्णाहुतिः । देवताम्य इति बहुवचनमादरार्थम् ॥ ९ ॥

\* यदीष्टिमध्येऽविश्वष्टेष्टिमचानदेवताभ्यश्यकुर्नृहीतेनाऽऽज्येनेककस्यै देवतायै पुरोतुवाक्यामन्ष्य
याज्यया जुहुयात् ॥ १० ॥ ( स० १ )।

यदीष्टिमध्ये मरणं शक्केतेति शेषः ॥ १०॥ ( स० १ )।

[ अय ] यदि चातुर्वास्यमध्ये पूर्ववदेव सावंध-तराहुतिभिर्दर्श्वपूर्णमासाभ्यां वेष्ट्वाऽवश्विष्टानि पर्वाण्यानीय संध्स्यापयेत् ॥ ११ ॥

यदि चातुर्मास्यमध्ये मरणं शक्केत तदा पूर्ववस्सायं मातरमिहोत्रेण दर्शपूर्णमासाम्यां चश्चव्देनाऽऽप्रयणादिभिरिङ्घाऽवशिष्टानि वरुणप्रवासप्रभृतीनि पर्वाण्यादाय समापये-त्पूर्णोहुतिना ॥ ११ ॥

पश्वविभवे तदेवतं पुरोडाश्वमाविक्षां पूर्णाहुतिं [वा] कुर्यात्॥ १२॥

अथ पशुबन्धमध्ये मृतस्याप्येवमेव द्रष्टव्यम् । कपर्दिस्वामिनस्तु विशेष.—संकल्पादी पशुपाकरणास्कर्मत्यागः । उपाकृते स्वासंज्ञपनात् ! पर्यक्रिकरणास्पूर्वतः पशोक्स्सर्गः । तत्र श्लोकः—

पञ्जबन्धे विशेषोऽयं संकल्पादी पशुग्रहात् । कर्मत्यागः पशुर्नीवन्पर्यमिकृत्य चोरस्रजेत् ॥ इति ।

अत्र बीधायनीये विशेषः—अय यद्याग्रयणेष्टिपशुचातुर्मास्याध्वराणामसमाधानां व्रतान्तराखे प्रमीयेत यद्यस्य पुत्रोऽन्ते∶वासी वा शेवांसीकतन्त्रेण समाप्तुवात् । पश्चछामे तत्तदेवस्यं पुरोडाशमामिकां वा वजेत ( यो० पि० २—७–१७ ) इति ॥ १२ ॥

> म्नियमाणस्यैषं न यहकोपो ह भवतीति विक्रा-यते ॥ १३ ॥

ममाणमन्यत् ॥ १३ ॥

#### उक्तं दीक्षितमगीतमायविषम् ॥ १४ ॥

न्यारूयातं प्रायश्चित्तप्रश्चे । प्रावसीमाभिषवास्त्रीमे यजमानो म्नियेत चेत्तत्त्यागः । पितृमेषं च कृते वाऽवभृषे ( तथा ) यदि त्वभिषवे सोमे प्रागुकं चमसगणप्रचाराः

वर्तुक्रदंबस्थी प्रत्यः स. ग. पुस्तकस्थः ।

निम्नयेत तदाऽऽह— यजेत शान्तं शक्ये यष्टुमित्यनेन(क) मकारेण । हुत्या पितृमेषः कार्य इति केचित् । अन्नापि कर्मोत्सर्ग इत्यन्ये । मरणान्ता यहा अवन्तीति मरद्वाजः वचनात् । अथ यदि सर्वेश्वमसगणेः प्रचरन्ति प्रागवमृषान्मियते तन्नापि कर्मोत्सर्ग एव । मरद्वाजस्त्वाह— यदि म्नियेत प्रागवमृषादम्यवमृषं कुर्वारक्षवभूषाद्वीरता गमः यित्वा प्रोहरीनमभ्युदाहत्य त्वेतैरिम्निर्वहयेयुरिति । तन्नाऽऽधावमृष्यभूषेण देवयजनाद्वः हिर्गत्वा पितृमेषः कार्य इत्यर्थः ॥ १४ ॥

जायावरा इ वै नाम पुरा ऋषय आसंस्तेऽध्वन्य-श्राम्यन्तेऽर्धमासायार्धमासियाधिहोत्रं [न] जुहुबुस्त-स्माद्यायावरधर्मेणाऽऽमयान्याते वा जननमरण-योरध्वन्यापत्सु वाऽर्धमासायार्धमासायाधिहोत्रं जुहुयात् ॥ १५ ॥

यायावरो यानशीलः । पुरा यायावरा नाम ब्रह्मविद आसन् । तेऽप्यध्वन्यक्षाम्यन् । न च तेऽहरहः सायंपातरिमहोत्रं जुहुतः । किंतु पर्वाण पर्वण्यमिहोत्रहोत्रं
चकुरित्यर्थः । अतः कर्तुमशक्तोऽयं यजमानो रोगाि प्रस्तो यायावरघर्मेण वर्तेत ।
तत्र च कारणं विना पर्वहोमकरणे पक्षत्रयातीते पुनराधानं वह्यते सूत्रकारः । यदि
प्रसहोमस्तु कदा कर्तन्यस्तत्र निर्णयं वितनोति—जननमरणयोराशीचसमागमे ।
अध्वानि पथिस्थे शरीरपीडाद्यापत्सु वा । अन्यथा पक्षहोमकरणे प्रायश्चित्तसंमवात् ।
अथेदानी पक्षहोममधिकृत्याऽऽह—

एकपक्षगतो यावान्होमसंघोऽतिपयते ।
पक्षहोमविधानात्तं हुत्वा तन्तुमती यमेत् ॥
स्वकालोत्कार्षतः कश्चिद्गौणकालो निरूपितः ।
अपकर्षादयान्योऽपि गौणकालो निरूप्यते ॥
आमयान्यार्तिमानापद्गतो वाऽध्वगतोऽपि वा ।
राष्ट्रश्रंशे धनामावे गुरुगेहे वसकापि ॥
अन्येष्वेवंप्रकारेषु निमित्तेष्यागतेषु च ।
समासमग्निहोत्राणां यथासंभवमाचरेत् ॥ इति ॥ १९ ॥

तत्र वस्यमाणः प्रयोगो निरूप्यते-

शितपदि सायं चतुर्दश्च चतुर्श्वहीतान्युश्चयत्येका सः पित्सकृद्धोगः सकृत्यात्राणि(त्रनि)पार्वनं सकुः दुपस्थानमेवं प्रातरेतावान्विकारः । श्रेषं प्रकृति-

प्रतिपत्सायंकाछादारम्य चतुर्दशीसायंकाछपर्यन्तं द्वितीयाप्रातःकाछादारम्य पर्व-पातःकाछपर्यन्तं तिथिक्षयवृद्धी च मध्ये गणयित्वाऽग्निहोत्रप्रत्युक्रयनमावृत्तियीवस्तं । स्वा मवन्तीत्यर्थः ।

पश्चहोमानग्रेषात्वा शेषहोमानयापि वा ।
समस्य जुहुयात्तत्र प्रयोग्धेऽयं निरूप्यते ॥
प्रतिष्णुक्रयेत्सायमापद्यन्यत्र वा दिने ।
यावन्त्योपवसध्याहात्प्रायिनानि मवन्ति हि ॥
तावन्ति परिगृह्णीयाचतुरुक्रयनानि च ।
पात्रान्तरसहायायां नित्यायां पाक्रतस्त्रचि ॥
स्थूछं सुगन्तरं वाऽपि कृत्वा तत्र समुक्रयेत् ।
एका समित्सकृद्धोमः सकृदेव निमार्जनम् ॥
उपस्थानं सकृत्कार्थ शेषा प्रकृतिरिष्यते ॥ इति ।

अमुमेव प्रकारं पातहों मे अतिदिशति---

एवमेवोत्तरत्राहि पातहींमानसमस्य द्व । जुहोस्योपवसध्याहःपातहींमावधीनसकृत्॥

ततश्च पश्चद्वयोपन्यासार्थमाह---

समारोपविधानेन समारोपयतेऽनलान्। ये धार्यन्तेऽथवा धार्यान्धारयत्येव पूर्ववत्॥

पक्षहोमप्रकारमुक्त्व। दोषहोमप्रकारमाह---

एवं प्रतिषदोऽन्यत्र यत्र।ऽऽपदुषपद्यते ।
तथैवौषवसथ्याहात्प्राग्यत्र।ऽऽपद्विनश्यति ॥
तृतीयायां चतुर्यो वा पश्चम्यां वा परत्र वा ।
तदादीनां तदन्तानां होमानां स्यात्समस्यता ॥ इति ॥ १६ ॥

पसत्रये पुनराधेयम् ॥ १७ ॥

प्रायश्चित्तिविति शेषः । संततं पक्षत्रयं पक्षहोमकृतं पुनराघेयमिति ॥ १७ ॥ अमीन्समारोपयते भारयते वीपवसध्याद्यो पबसध्येऽइनि निर्मध्योपबसध्यादि कर्म प्रतिः पद्यते ॥ १८॥

समारोपस्य विधानं विधिन्तेनाझीन्समारोपयते । बहुववनेनोपादानास्केषामित्याकाक् सायामाह—येऽप्रयो नित्यं घार्यन्ते तेषामित्यर्थः । तत्थ नित्यामलाणां गतिश्रयादीनां सर्वेष्वाझिषु । अन्यया गाईपत्य एवेति मावः । अथवा घार्याणां गाईपत्यादित्रयाणां पूर्ववाकित्यहोमार्यं घारणं यथा पाछं तथेव कृतहोमसमासस्यापि घारणं मवतिति मावः । बहुववनं त्वन्वाहितामलामिप्रायेण । स चायं द्वादशरात्रमेव मवति । एवं चाऽऽपद्नु । सारेण कृतहोमसमासस्य समारोपोऽस्त्यमुनैव न्यायेन । नित्यहोमिनोऽपि प्रवासामयाविस्व-निमित्तवश्चाद्धारणाञ्चको होमध्योगमपवृज्य प्रत्यहं समारोपोऽप्युक्को मवति । तथा चायर्वपरिशिष्टे—अत्यशक्को काले प्रवर्थाऽऽत्माने समिषि वाऽऽरोपयेदत्व । न्याक्तवावपकृष्यापि प्रवर्थाऽऽरोपयोनित्यानि नातिपातयेक्केत्कर्वेणावरोपयेदिति । व्यक्तमन्यत् ॥ १८ ॥

> यदि समारूढो जैपित \*(यद्याहिताग्निरध्वानं गच्छे -त्पार्श्वतोऽग्निहोत्रेणानुद्रवेयुराहिताग्नेरन्तरं न व्यवे -याद्यावत्यो ग्राममयीदा नयश्च तावतीरतिक्रामम् न्वारभेयातामाद्यन्तयोवी यदि नान्वारभेयातां क्रोकिकाः संपद्येरन्विज्ञायते च )॥ १९ ॥

रिविमिति मन्त्रान्तः । अरण्योरिति दोषः ॥ १९ ॥

विच्छिनाम्यादिविषयमाह-

यद्याहिताप्रिरुत्सृष्टाप्रिनिच्छिशाप्रिनिधुराग्निर्वा ममीयेत न तमन्येन त्रेताप्रिभ्यो दहन्तीति विज्ञायते च ॥ २० ॥

एतादृशं मृतमाहिताझि दग्धुं प्रेताम्न्युत्पत्तिसिद्धये प्रेताचानाविधि सूत्रकारादयः प्राहुः ।

विच्छित्रवाहिनुत्मृष्टपावकं विषुरानलम् । आहिताप्निं मृतं दन्त्रं त्रेताम्युत्पत्तिसिद्धये ॥

वर्तुळक्संस्थो प्रन्थः सः पुस्तकस्थः ।

मरद्वानादयः पाहुः प्रेताघानविधि एथक् ॥ २० ॥ आधानप्रभृति यजमान एबाप्रयो भवन्ति ॥ २१ ॥

आधानप्रभृति यावज्जीवमिति शेषः । साम्निकोपछक्षणार्थमाहितामिरिति । अथवा यजमानि एवामयो भवन्ति । आहिताामिमिर्मिर्दहन्ति यज्ञपात्रेश्चेति श्रुत्या मृतस्याऽऽ-हितामेर्यज्ञपात्रेरमिश्च दाहो विहितः । तदर्थ तेषां धारणमिति मावः ॥ २१ ॥

> अथ वे [ ब्राह्मणं ] भवति—तमसो वा एव तमः प्रविश्वति (सह तेन ) यमाहिताप्रिमन्येन भेता-प्रिभ्यो दहन्ति ॥ २२ ॥

तमोऽज्ञानं नरको वा ॥ २२ ॥

तस्य प्राचीनावीत्यग्न्यायत [नान्युद्धत्यावीक्ष्य यजपानायतने पेतं निधाय गाईपत्यायत ]नेऽः रणी संनिधाय मन्यति येऽस्याप्रयो जुह्कतो माध्सकामाः संकल्पयन्ते यजपानपाध्सं जानन्तु ते इविषे सादिताय स्वर्ग लोकिम मं [पेतं ] नयन्त्विति ॥ २३ ॥

अथ यदि नष्टाग्निरपहृताग्निर्विष्ठुराश्चिविष्ठिक्नाग्निरुत्मृष्टाग्निः समारूढाग्निर्वा रजमानः प्रेयाद्यद्यस्य पुत्रो वाउन्तेवासी वाउन्ने कर्मणः स्यात्माचीनावीतं कृत्वोद्धत्यावोक्ष्य यज्ञः मानायतने प्रेतं निषाय गार्हपत्यस्याऽऽयतनेऽरणी निषाय प्रेतस्य दक्षिणं बाहुमन्वारम्य मन्यति । येऽस्याग्नयो० प्रेतं नयन्तिविति ( बौ० प० २ - ९ ) बौषायनः । बमेवाऽऽह त्रिकाण्डीकारः—

प्राचीनावीतवानुद्धृत्यावोद्ध्याऽऽयतनान्यय । प्रेतं स्वाम्याच्ये क्षिप्त्वा पश्चिमाग्न्याच्येऽरणी ॥ संनिषायानचं मन्येयस्येति यमुषा ततः ॥ इति ।

अर्थास्पुत्रादिः प्रेताधानविधि करिष्य इति संकरूप्य प्राचीनावीतवानम्त्वाऽधाऽऽय-तनान्युद्धत्यावोक्ष्य यजमानस्थाने प्रेतं [ सं ]स्थाप्य पश्चिमाग्न्यालये गाईपत्यागारेऽ-रणी संनिधाय यस्येति यजुषाऽनलं मन्येत् । मन्यनमन्त्रस्यानेकाविधस्वात् ॥ २३ ।

चतुंष्कोणकंसस्थो प्रन्थः ख. ग. पुस्तकस्थः ।

९ क. "मन्येरामिभः सर्स्कुर्यादिति विज्ञायते ॥ २२ ॥ त" ।

तृष्णी विद्वत्य द्वादश्वयृशीतेन सुवं पूरियत्वा तृष्णी र दुत्वा मेतेऽपात्या इत्येनदादि कर्प मित-पद्यते ॥ २४॥ (स. •२)।

मिथत्वाऽमीन्थिहत्य तूष्णीं विहारं करुपयित्वा गार्हपत्य आज्यं विलाप्योत्पूय द्वादशगृहीतेन सुचं पूर्यित्वा पुरुषमूक्तेन मनताऽनुदुत्याऽऽहवनीये जुहोति । एतेनैव गार्हपत्ये जुहोति । तूष्णीमन्वाहार्यपचने हुत्वा तद्र्ध्वं पैतृमोधिकं कर्म प्रतिपद्यते (बी । पि० २-९ -२ ) इति बीधायनः ।

प्रणीय पावकं तृष्णी द्वादशोपात्तसर्पिषा । तृष्णी हुत्वा ततः कुर्युः प्रेतेऽमात्या इति क्रियाम् ॥

ततः पावकं प्रणीयाऽऽहवनीयस्थाने निधाय तृष्णी द्वादशवारं गृहीतेनाऽऽज्येन तृष्णीमेवाऽऽहवनीये हुत्वा ततोऽमात्याः पुत्रादयः प्रेत इति क्रियां कुर्युः ॥२४॥ (७०२)।

अथ यस्य मृतस्याग्नय आत्मन्यरण्योर्वा प्रागेव समारूढा भवन्ति तस्याग्निसंग् पत्तिमाइ ==

यद्यात्मन्यरण्योर्वा समारूढेष्वाप्तेषु यजमानो मियेत पूर्ववदम्न्यायतनानि कर्वायत्वा यजमानायतने भेतं निषाय गाईपत्यायतने लोकिन्काष्ट्रिम्पायतने लोकिन्काष्ट्रिम्पायतने लोकिन्काष्ट्रिम्पायतने लोकिन्काष्ट्रिम्पायतने लोकिन्काष्ट्रिम्पायत्वे पाणिमानिसंच्या तत्पुत्रो आतां वा मत्यासक्तवन्ध्रहपावरोहेन्त्युपावरोहेयति । आपि वोपावरोह जातनेद समंतर्भ स्वाहेति लोकिकाष्ट्रावृपावरोह्यति । अरण्योर्वोन्पावरोह्यति । अरण्योर्वोन्पावराह्यति । अरण्योर्वोन्पावराह्यति । अरण्योर्वोन्पावराह्यति । अरण्योर्वेन्पावराह्यति । अरण्योर्वेन्यत्वराह्यति । अरण्योर्वेन्यति । अरण्यावराह्यति । अरण्योर्वेन्यति । अरण्यावराह्यति । अरण्यति । अरण्यावराह्यति । अरण्य

क्षत्रारण्योवीपावरोद्ध मन्येदित्यन्तमारमसमारोपणविषयम् । आदितः सूत्रं प्रेतनि-

१ स. म. "ताऽम्मो वा । १ ६. "इति । १ स. धेद्यमस्रो दीदिहि नो दुरोण इति स्त्रै" । ४ स. म. 'क्ट: स्थामिर्व" ।

र्षानोन्तमुभयत्र तुस्यम् । बौषायनेन त्वस्मिन्नुपावरोहणमन्त्रे प्रेताहुतीश्वास्य नुवस्व स्वाहेति चतुर्थः पादः पाठितः । तदाऽऽत्मसमारोपणविषये हिरण्यगर्भः समवर्तताम्र इत्यष्टावाहुतयः सर्वपायश्चित्तं च होत्वय(बी० पि० २-९-६) मित्युक्तम् । समानमन्यत् । अधिकरणमसङ्गादाह—

> आत्मारोपे श्ररीरस्य नाशे नश्यति पावकः । शवदेहे विनष्टेऽपि दक्षिणः पाणिरास्ति चेत् ॥ छोकाश्री स्थापयिस्वाऽस्य पाणि पुत्रो जपेधजुः । उपावरोह जातेति तृष्णीमश्रि नयेत्ततः ॥ द्वादशोपात्तेनाऽऽज्येन तृष्णीकं जृहुयात्स्रुचा । हस्तस्यातः प्रपथेत प्रेतेऽमात्या इति कियाः । सकले कृणपे छब्धेऽप्येप एव विधिनेवेत् । अग्नावरण्योरारुदे प्रमीयेत पतिर्यदि ॥ प्रेतं स्पृष्टा मयित्वाऽशि जप्त्वा चोपावरोहणम् । घृतं च द्वादशोपात्तं तृष्णीं हुत्वा शवकियाम् ॥

आत्मारोपे शरीरस्य नाशे सित पावको नश्यित नारणीनाशे । अत्र शरीरनाशः शब्देन शवालम्म उच्यते । स च व्याव्यादिमक्षणेन जलप्रवाहादिना वा मवित । तत्र व्याव्यादिना शवदेहे (शवरूपे देहे ) विनष्टेऽपि चेह्निलातः पाणिरस्ति तदा न नाशः । तत्र किं स्यादत आह — छोकाग्नावित । अस्य शवस्य पाणि छोकाग्नी स्थापः यित्वा पुत्रः पुत्रादिरुपावरोह जातिति यजुर्जपेत् । ततस्तूष्णीमग्नीकयेत् । यस्यां शाखायां श्मशानं पति नयने मन्त्राम्नानं तन्मा मृदित्याभिप्रायपरं तूष्णीपदम् । ततः पितृभूमी तिस्मिन्नेवाग्नी द्वादशोपात्तेन द्वादशवारं गृहीतेनाऽऽज्येन सुचा तूष्णीकं जुहुयात् । पाकृतमन्त्रनिषेधार्य तृष्णीकपदम् । अतः परममात्या यष्ट्रपुरुषाः पुत्रादयः भेत इति कियाः पात्रविन्यासादयस्ताः सर्वो इस्तस्य कुर्यः । यदि सक्छे कुणपे शवे छक्षे तत्राप्येष एव विविभवेत्राग्निनाशः । हस्तस्य शवस्य चालाभे त्वस्यनां प्रेता-धानपूर्वको दाहः। तेषामप्यलाभे तत्पूर्वकः पर्णशास्त्राः । आत्मसमारोपणाविषयमेतत् ।

मसङ्गादरणिसमारोप(ण)विषयमाह—अग्नाविति । अरण्योरमावाह्नदे यदि परि भिर्मेयेत प्रेनं स्पृष्ट्वोपावरोहणं यजुर्जप्तवाऽभि मधित्वा तास्मिलग्नी द्वादश्चोपात्तं घृतं त् हृत्वा शक्तियाः कुर्युरिति शेषः ॥ २५॥ नाहितापि जले प्रवीतं बोपश्चत्याप्यये पथिकृते पुरोडाश्वमष्टाकपालं निर्वपेत्पूर्णाहुति वा कुर्या-त्याचीनावीती जुहोतीत्येके॥ २६ ॥ एतस्मिनेव विहारे पैतृवेधिकं कर्ष मित्रपद्यते॥ २७ ॥ यद्येत-स्मिन्नहृति श्वरीराण्याहर्गनेत यदान्यस्मिन्नहृति तस्याभिवान्यवत्सायाः पयसाऽग्निहोत्रमित्युक्तम् ॥२८॥

न्यारुयातमेतत् । इष्टेः पूर्णाहुतेश्वाप्यग्ने नयाऽऽदेवानामिति याज्यनुवाक्ये । अत्र बीघायनीये तु विदेशवः— अथ द्विजातीनां पापकर्मणामज्ञातसृतानां मुरूयमेव श्वरीसंस्कारं कुर्वन्ति । तदानीमेव प्रायश्चित्तं कुर्वन्ति । जले सृतानां—इमं मे वरुण तत्त्वा यामीति द्वास्थाम् । अयं विधिरम्ने वस्यति सूत्रकारः ॥ २६ ॥ २० ॥ २८ ॥

आहिताग्निवजने प्रमीतं तैस्रद्वोण्यामबधाय स्रकटेनाऽऽहरन्ति निर्वन्थ्येन वा दम्ध्वा कृष्णाजिनेऽस्थीनि निषायाहतेन वामसा संवेष्ट्य दीर्घवश्चे प्रबध्यानधीनिद्धानाः प्रय-ता मृन्मयभाजना आहरन्ति ॥ २९ ॥ (ख०३) ।

आहिताभ्रिमहणमनाहिताभ्रिनिवृत्त्यर्थम् । जनेऽमात्यविरहितकाले देशे वा । द्वाण्यां कटाह इत्यर्थः । निर्मन्थ्यप्रहणान त्रेताभिरिस्यर्थः ॥ २२ ॥ ( ख०३ )।

> तानि ग्राममर्थादायां प्रतिष्ठाप्याग्नीन्पैतृमेधिकः भाण्डं च निर्दरन्ति नासति यजनाने ग्रममपर्याः दामग्रीनतिहरेयुर्थेद्यतिहरेयुर्शैकिकाः संपद्येरः भिति विद्वायते च ॥ ३०॥

तान्यस्थीनि । अस्मच्छाखायां वहयमाणदेशान्तरे वा ग्राममर्यादायामग्नीनगाईपस्याः दीनाहरन्ति ॥ १०॥

त्रवसन्यजनानोऽग्रिप्यः परिदाय गृहानेति यदि सीमान्तरे पत्न्यभिनिम्रोचेदभ्युदियाद्दा छोकि-काः संपर्यरन् ॥ ३१ ॥

अत्र मट्टमास्करः---

९ स. "रेदॉमिस्सप्"। य. "पेदामिश्चां पू"। १ स. ग. "स्पीनुपनहाति बाऽइ" ।

मार्थायां प्रोवितायां चेदुदेत्यकोंऽस्तमिति वा । तत्र स्यात्पुनराधेयमन्ये प्राहुरिहान्यथा ॥ इति ॥

भार्यायामित्यादिना सा चोवेक्षा च प्रवासादीति पूर्वोक्तस्रणा । आदिपदात्पत्नी-सीमाद्यतिक्रमणादि । मार्यायां परन्यां प्रोषितायां प्रकर्षेणोषिता प्रोषिता । तस्यां महा-सीमामतीत्यानतीत्य वाउन्यत्राप्तिद्याञ्चातो गतायामर्कश्चेदुदेति वाउस्तमेति चेत्तत्र तस्मि-चिमित्ते पुनराषेयं भवति । अन्य आचार्या इहेताहक्स्यलेऽन्यथा प्राहुः । अत्र सीमा-चान्देन गृहसीमा युक्ता । तदुक्तं छन्दोगपरिशिष्टे—

विहारकाके यदि कार्यकोमास्परनी तु सीमानमतीत्य गच्छेत्। . निःसंशयोऽग्निः खलु नाशमेति गृहस्य सीमाऽत्र विवक्षितोऽर्थः॥ इति। एकभार्यकविषयमिदमिति वद्नित। तदुक्तः यज्ञपार्श्वादौ—

> पत्न्याः प्रवासविषये पुनराधिरुदाहृता । वाक्यैर्मनीषिभिः प्रोक्तरेकमार्थस्य सेष्यते ॥ इति ।

तत्र प्रवासी नाम-

यदि सीमामतिकम्य रात्री तत्रैव वत्स्यति । अगृहस्य प्रयाणं यत्प्रवास उच्यते बुधैः ॥ इति ।

अत्र सीमाश्चाव्येन गृहप्रामसीमोच्यते । तेनान्निगृहं विहाय स्वप्रामेऽन्यप्रामे वा रात्री वासः प्रवासः । रात्रिपदमुद्यास्तमयकाछोपलक्षकम् । मृलैकवाक्यतानुरोधात् ।

> यतु नारायणेनोक्तं ग्रामात्स्वाशिसमन्वितात् । सीमामतीत्य चेद्रात्रौ वासः प्रवतनं स्ष्टतम् ॥ एकािकनी यदा पत्नी कदािचद्ग्राममान्नजेत् । होमकालेऽभिसंप्राष्ठा न सा दोषेण युज्यते ॥ अय तत्रैव निवसेद्ग्रामं गत्वा प्रमादतः । लोकिकािशः स विज्ञेय इत्येषा नैगमी श्रुतिः ॥

इति वचनाद्मामान्तरे रात्री वासः प्रवासः । तेन स्वम्रोम पत्न्या रात्री वासे न दोषः । अत्रापि रात्रिपदमुदयास्तमयोपछक्षकम् । अन्यथा सायं होमानन्तरं गमन उदयात्प्राक्परावृत्ती पुनराधानप्रसङ्गः स्यात् । रात्रिवाससद्भावात् । अपि च राज्य हर्वासयोरिविशेषात् । यहेविमिश्रादिमन्ये—

> ग्रामान्तरे नगर्थी वा परन्यां वाऽन्यत्र वा कवित् । मीनामतीत्य चेद्रात्री वासः प्रवसनं स्मतम् ॥ इति ।

तरपूर्वोक्तपवासल्क्षणवानयैकवानयतया व्याकृयेयम् । ताहक्रस्यैवार्धस्योपस्वीपस्वीर्वेन छक्षणान्तरामिति ।

> ननु-प्रवसेद्धनसंपत्त्ये न तीर्थाय कदाचन। इति कुर्मपुराणोक्तं तथा बौधायनेन च ॥

इति बौधायनीयाद्धनार्जनस्य प्रवासप्रयोजकत्वात्पत्न्यास्तु तद्भावात्कर्वं तत्प्रसिक्तः। त्रय एवाघनाः स्मृता इति स्मृतेश्चेति चेत्र । अस्ति चास्या अपि घनवत्ता । संमान्यते च तद्वतां धनसमृद्धिलोंके । स्त्रीधनानि वडिति स्मृतेः । किंच भवति हि वितृमातृञ्चातृपुत्रदर्शनेन धनोपछिधः । ' दत्तं स्वमृदृहितृम्यामनन्तफछदं मवेत् ' इति । दानकाण्डे दक्षीक्तेः । दीयते च दूरादागताभ्यः स्वस्तप्रभृतिभ्यो वासःप्रभृति । यश्व-ना(या) इत्युक्तं तदस्वातन्त्र्यपरतया व्याख्येयम् । अत एव नाम्युपस्थानमिति वचनम् । एतचो १ स्थिते यजमानवत्परन्या अपि प्रवासे यदि करोति तदाउनेन भार्यायां प्रोपिताः यामिति वाक्येन स निविध्यते । अतो बहुमार्थेस्यैकभार्यस्य वा परन्याः प्रवासे पुनरा. धानमेवेति मूछकाराः। इदमेकभार्यकिविषयं न तु बहुभार्यकाविषयाभित्यन्ये । तत्र स्यास्यु-नराधानमिति कुत्रचित्पाठः । युक्त एवायम् ।

अनेकपत्नीकस्यैकपत्नीकस्य वा नियतपत्नीप्रवासे स्वोक्तस्य पुनराषेयस्य मन्तान्त-रेण पत्नीनियममाह-

> ज्येष्ठा चेद्ग्निसंयुक्ता गच्छन्त्यन्या यथारुचि । यजमानेन सहिता यद्वा ता एव केवछाः ॥

ज्येष्ठा परन्यज्ञिसंयुक्ता चेत् । संयुक्तशब्दः सामीप्यवचनः । मुख्यार्थासंभवात् । अन्याः कानिष्ठाः । यथारुचि कियाविशेषणामिदम् । यथेच्छमुदयास्तमयकालपर्यन्तमपि गच्छन्ति । दोषामावज्ञापनार्थं छट् । गच्छन्त्वन्या इति छोडन्तोऽपि कवित्पाठः । ' बहुमार्यस्य ज्येष्ठा बेत्प्रवसेत्युनराहितिः ' इति वाक्यान्तरात् । कीदृश्योऽन्याः । यजमानेन मन्नी सहिताः । यद्वा केवला यजमानरहिताः । ता एव यथीयस्यो यथाकामं गुच्छन्तु । तेन ज्येष्ठासंनिधाने भर्तुः संनिधाने सत्यप्यसन्ति वेतरासां प्रवासी ।नीमित्तं न मवतीति मावः। अत्र ज्येष्ठाप्रवास एव पुनराधाननिमित्तमिति पूर्वस्माझेदः ।

कदाचित्र निष्ठासहकृतप्रवासयष्टुः कतिचित्रयमान्प्रसङ्गादाह —

प्रोवितः स्यादघःशायौ ऋतुषायी स्वमेथुनम् । बदन्बीधायनस्त्वेवमेका बेदग्निसंनिधी ॥

इतरासां यथाकामं प्रवासमनुगन्यते । इत्युक्तं भवभाष्येऽपि तातन्छोकेष्वपीरितम् ॥

मोबितः परनीसहितक्कतप्रवासोऽघःशायी स्थात् । अषःशब्देनाग्निस्थानाजीवत्व-मुच्यते खट्टान्युदासार्थे न त्वास्तरणनिवेषार्थम् । ऋतुपायी स्थात् । ऋतौ पीयतेऽसौ ऋतुपायी । ऋतुणायोःपयायी स्थात् । तु यस्मादमैथुनं मैथुननिवेषः प्रोक्त इति शेषः । यद्धाः । ऋतुगमनमन्धुनं प्रोक्तमिति । उक्तं वर्तुगमनस्यामैथुनत्वं दानधर्मेषु भीष्मयुधि-छर्तसंवादे ।

अधुना ज्येष्ठाया अपि प्रवासे बीधा वनमतेन दोषामावमाह—वद्शिति । बीधायनस्त्येका कानिष्ठा ज्येष्ठा वाडिमिसंनिधी चेद्विद्यत एवं वदानितरासामन्यासां यथाकामं यथारुचि प्रवासमनुमन्यते । अत एव ज्येष्ठाप्रवासेऽपि न पुनराधानामिति देवयाक्षिकप्रन्ये संग्रहवयनं—

> ज्वेष्ठा चेह्रहुभार्यस्य क्वतिचारेण गच्छति । पुनराधानमञ्जेक इच्छन्ति न तु सुरयः ॥

इति संगच्छते। ज्येष्ठाप्रवासेऽपि दोधामावस्य प्राशास्त्यं सूरिपदाद्विज्ञायते न तु गौतमः, इति मिश्रव्रन्यधृतवैकल्पिकपाठसमाश्रयणे ज्येष्ठाप्रवासे पुनराधानं स्थास वेति विकल्पः। तथा च बहुमार्यस्थान्यतरपरनीसंनिधाने पुनराधानं नेति पूर्वस्माद्भेदः। एतदेव बहुवादिसंमत्या द्रदयति—इत्युक्तमिति । भवभाष्यसंक्षके प्रन्येऽपीत्यनेनैव प्रकारेणोक्तम्। तथा तातक्शोकेष्विपि कारिकास्वपीरितमुक्तमिति।

अधुनैकमार्थस्यानेकभार्यस्य वा स्वामिनोऽग्निसंनिधाने सर्वेषेव पुनराधानं नेत्यपः रमतेनाऽऽह---

> एकस्यामप्यातिष्ठन्त्यामप्तिद्वोत्रसमीपतः । पतिस्तिष्ठति चेदक्षिनाद्यो नेत्यपरे विदुः॥

एकस्यामि ज्येष्ठकानिष्ठान्यतर्पस्यामप्याप्तिहोत्रसमीपतः । समीप इत्यर्थः । अति-छन्त्यामाविद्यमानायां सत्यां पतिः स्वामी चेत्तिष्ठति विद्यते । अग्निहोत्रसमीपत इत्य-नुषज्यते । चेत्राशोऽग्निनिष्ठसंस्कारनाशो नेत्यपर आचार्या विदुरिति ।

( तत्र रुद्धदत्तरामाण्डारमाण्यपर्याछोचनयाऽनेकमार्यस्यकमार्यस्य वा प्रवासो मवति तत्रेव पूर्व पूर्वपशीकृत्य परम्यास्तुस्यस्वामित्वं वाश्वित्वाऽकृत्वमापाद्य तत्समर्थः पुरस्वविशिष्ट्रवोदनामिषानपूर्विका कस्यान्तरोक्तिः प्रदर्शिता । तद्वेमेव दाशरियमं कण्यादीनां महत्तमानामानारं दर्शायित्वाऽऽपस्तम्बश्चीतस्त्राचीपसंह्रनम् । तस्मान्सिखः मिन्नावेऽपि पस्या न कर्मणो निवृत्तिरिति । एवमेव चतुर्वेदमाध्यकारमहमास्कारादिभिः स्पि कर्मजन्यफ्रकेच्छावत्पस्त्यास्तुरुयाधिकारोऽन्यथा पात्राज्यवीहियनप्रधादिवदह्नस्वमुः कम् ) । सर्वासामसंनिधानेऽपि न पुनराधानमिति बीधायनमतास्पूर्वमतादपि च मेदः ।

इदानीमसमुद्रगामिनी विषयमाह—

पत्न्यन्तरेऽथ वा पत्यो हुताश्चनसमीपने । अन्या पत्नी यथाकाममतिकाभेक्वदीमपि ॥ न कुर्युरम्न्युपस्थानं प्रवसन्त्योऽपि योषितः । प्रोषिता न जपं कुर्युरश्चन्त्येव सधर्मकम् ॥ आगतोपस्थिति चापि स्त्रीणां नेच्छन्ति सूरयः ॥ इति ।

पत्न्यन्तरे ज्येष्ठाकनिष्ठयोरन्यतरस्थामथवा पत्या हुताशनोऽभ्रिस्तस्य सुभीषमे सित पत्नी यक्षकामं यथेच्छं नदीमप्यतिकामेत्र दोष इति यावत् । एतेन पतिपत्न्यन्यतरः सिनिधाने समुद्रगातिक्रमेण पुनराधानितरस्यास्त्वतिक्रमेणोभयोरसंनिधाने पुनराधानं संनिधाने नेति भावः । अत्र पत्नीप्रहणात्सीमातिक्रमणे प्रवासे वा यनमानेन कृते न दोष इति । तथा—

रजीदोषे समुत्पन्ने स्तके मृतकेऽपि वा ।
प्रवसन्तिमान्विपः पुतराधानमहीति ॥
बह्वीनामपि चैकस्यामुद्दवयायां द्व न वनेत् ।
एकादशे चतुर्थेऽहि गन्दुमिच्छेलिमिततः ॥
अथीमुक्तवा द्व यो छोमान्धवसेरपर्वसंधिषु ।
करोति पुतराधानं प्रायश्चित्तमृणाहते ॥
नामिकार्थस्य वेछायां प्रवसेक च पर्वाण ।
न विना च निमित्तेन कीडाद्यर्थस्द्व न वनेत् ॥
प्रवसेद्धनसंपत्त्वे न तीर्थाय कदाचन ।
इति कूर्मपुराणोक्तं तथा बीचायनेन च ॥
सहामिर्वा सपत्नीको गच्छेतीर्थानि मानवः ।
पुराणवचनात्सामेः प्रवासोऽस्तीति केचन ॥

इत्यादिवचनेरेतद्व्यतिरिक्तस्यले बोध्यम् । पूर्वोक्तमतभेदै<sup>ड्</sup>येल्लायाः कनिल्लाया वा प्रवाक परिस्थती तुस्य एवाधिकारः स्यादिति स्वयमेव साधिते तुस्याधिकारे यजनामवस्प्रवासीः स्थानादिकं स्यादत अ ह नेति । प्रवसन्त्योऽपि योषितोऽम्न्युपस्थानं न कुर्युः। प्रोषिताः सत्यः जपं त्यागोपस्थानरूपं न कुर्युः । तर्हि कर्मजन्यफल्लमोनतृत्वं न स्यादत आह— सर्थमकं समानधर्मकं फल्लमश्रन्त्येव । शृङ्कप्राहिकान्यायेन प्रवासोपस्थानमेव न स्यादत आह — आगतेति । आगतस्य प्रवासादागतस्य या यजमानस्योपस्थितिरुगस्थानं साऽपि खीणां सुरयो नेच्छन्ति । न मवतीति मावः ।। ११ ॥

> यद्याहिताप्रिरध्वानं गच्छेत्सक्षप्रित्रयेण पार्श्व-तोऽप्रिहोत्रेणानुत्रजेव्हहिताप्रिरन्तरं न व्यवेषाः द्यावत्यो प्राममर्थादा नद्यश्च तावतीरतिकामन्तः मन्वारभेषातां यदि नान्वारभेषातामप्रयो छौ-किकाः संपद्येरन्तस्माद्ग्राममर्थादां न।तिहरन्ति ॥ ३२ ॥

तस्म्राच्छुत्यर्थानुवादादित्यर्थः ॥ १२ ॥

श्वरीरेरप्रीन्समानीय दहनवदवकाश्चं जोषयित्वा वेतेऽमात्या इत्येतदादि कर्म मतिपद्यते ॥ ३३॥

कर्म वैतृमेधिकम् ॥ १३ ॥

तयोर्यः पूर्वो स्रियेत (यजमानः पत्नी वा) तस्याभिनेतायां पितृमेषः संपद्यते । यः पश्चादीः पासनेन ॥ ३४॥

अत्रापत्नीकस्याऽऽहिताग्नेरिण औपासनेन निर्मन्येन व। दहेदिति सूत्रकारादिनिः रूपदेशात् । वेदसारस्त्राविरुद्धतयां सूत्रकारवचनस्यापरिमाद्यत्वात् । सूत्रे तु पूर्व मृतस्य यजमानस्य वेतानिकरोपासनेन च दहनमनुक्तान्तम् । परन्याश्च निर्मन्येन दहनमुच्यते निर्मन्येन परनीमिति । तत्र कथं पश्चान्मृताया औपास गद्धवति । तस्मादीपासनवतः (पूर्व मृतस्यीपासनेन पश्चाक्रिमंन्येनेति गम्यते ) । आहिताग्नेवेतानिकरीपासनेन च दहनं मवति । अपासनरहितस्य तु वेतानिकरेवेति । तस्मानित्या आहिताग्नेर्दाह वेतानिक काग्नयः । यस्य त्वीपासनश्चास्ति वेवाहिकः किमिदानीं न वेति । यजमाने (विद्यमाने) मतायाः पश्या निर्मन्येन दहनमिति ।

परनी बेद्धिषवा मृत्वा प्रमीयेत कदाचन । तदा श्रीताप्तिश्चन्यस्वानिर्मन्थ्येनैव दश्चते ॥

परनीति । पूर्वमृतस्य पत्युर्वाहे तद्विनियो । गादिति भावः ॥ २४ ॥ अथ दम्पत्योरेकदा मृतौ व्यवस्थामाह ---

सहैव मधीते सहैव वितृषेधः ॥ ३५ ॥

दम्पत्योरेकदा मृतौ विशेषमाहाऽऽपस्तम्नः 'तथैव प्रेने सहैव पितृमेषो द्विवणनः छिङ्कान्मन्त्रान्संघारयन्ति ' इति । पितृमेषो दाहान्तं कर्म । दाहान्तमेकतन्त्रस्वः मिति बौषायनोक्तेः । अस्थिसंचयनमध्येवम् । उदक्षिण्डदानादि प्रथगेव । सहगमनेऽ• ध्येवम् । तदाह भाष्यार्थसंग्रहकारः —

एककालमृती भार्या भर्ता च यदि चेद्द्योः ।
मन्त्रेण दहनं कुर्यात्विण्डश्राद्धं एथनएथक् ॥
एककाले मृती जायापती यदि तदा विभुः ।
विभज्याप्त्रं क्रियां कुर्यादिनि यत्तद्दसांप्रतम् ॥
दाहान्तमेकतन्त्रत्विमित याज्ञिकसंमनम् ।
मृतं पतिमनुत्रज्यं या नारी ज्वलनं गता ॥
अस्थिसंचयनान्ताऽस्या भर्तुः संस्कार एव हि ।
कीकसानां तु संस्कारा न्यायसिद्धोऽपि यो मनः ॥
एककाले मृतेऽप्ये कीकसानां विधिः म्मृतः ।
नवश्राद्धं सिपण्डान्तं भित्रकालमृती यथा ॥

कपदिकारिकाऽपि-मृते भर्तारे तद्दाहास्प्राक्यस्ती स्त्रियते यदि ।

पत्स्यां वा प्रात्प्रमीतायां दाहाद्वीक्पातिमृतः ॥
तत्र तन्त्रेण दाहः स्यान्मन्त्रेषु द्वित्वमृद्यते ।
किकसाना तु संस्कारः एयमेव तयोभवेत् ॥
एकाहमृत्यो युगपन्नवश्राद्धादिकं तयोः ।
मृतं पतिमनुन्नज्य पत्नी चेदनछं गता ॥
तत्रापि दाहस्तन्त्रेण एयगस्थिकिया भवेत् ॥ इति ।

अस्थिसंचयनपृथक्रवे विकल्पः । सहगमने सर्वत्र पाकैनयमाहात्रिः---

एकाचित्यां समारूढौ म्त्रियेते दम्पती यदि । तन्त्रेण श्रपणं कुर्यात्र्यक्षिण्डं समाचरेत् ॥ इति ॥ ६५ ॥

यदि न स्याद्विवाहस्तदा किमित्याह —

1 इ. सह प्रमीतयोः सहैक पि°।

दारकर्मणि यद्यशक्त आत्मार्थमम्न्याधेयं क्रुर्यात् । अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौग्रयणार्थं च शेषाणि कर्माणि न भवन्ति ॥ ३६ ॥

अग्न्याचानमात्रं कुर्यान्नेतराणि कर्माणीति मावः । तत्राऽडह त्रिकाण्डमण्डनः —

एकाकी वाऽऽद्घीताझीन्विवाहश्चेत्र सिध्यति । नित्येष्टचाय्रयणान्यप्रिहोत्रं कर्मास्य नेतरत् ।। इति ।

चेद्यदि विवाहो न सिध्यति न भवेत्तहीं काकी वाडग्रीनाद्वीत । एतेन कुशपरन्यादिकल्पनां विनेव विधुराग्निहोत्रं सिद्धम् । तत्र कि किमित्याह — अस्य विधुराग्निहोत्रिण स्तेप्वाग्निष्ठ नित्येष्ट्याग्रयणानि । नित्येष्टी दर्शपूर्णमासी । यद्यप्येतयोर्जीवननिमित्तेन निमित्तिकत्वं प्रतिमाति तथाऽपि साधितं नित्यत्वं सिद्धान्ते । यद्या नैमित्तिकपपि नित्य मेव । यतोऽस्याकरणे प्रत्यवायजनकत्वमुत्पत्स्यमानदुरितप्रतिवन्यकत्वं चास्तीति दिक् । इष्टिग्रह्णात्पश्चादिकं न भवति । नित्योपादानात्काम्येष्वननिकारः । आग्रयणमग्रस्याक्यस्यायनं प्राधिरिति बह्व्चब्राह्मणभाष्यम् । अतस्तद्वद्यं कर्तव्यम् । अन्यया जीवनविरोध्यात् । समर्थन्ते च तद्विनाऽलाद्यो बह्वो दोषाः—

आंनट्टा तु नवंः सस्यैदेवानय हुताश्चनं । प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति येऽक्षन्ति काममोहिताः ॥ इति ।

तद्त्र सस्यग्रहणात्सर्वेषां यागसाधनार्थत्वप्राप्तां बीहीन्यवान्वा । ह्वींषि बीहिभि-वी यनेत यवैर्वा यनेतिति स्वाम्यामुभयोरेव यागसाधनत्वावगमादुभाम्यामनुष्ठाने तत्त-तसहभावननितसस्यानामनुग्रहे ग्रैप्पवार्षिकसस्यानुग्रहार्थं स्थामाकवैणवानामि संग्रहः । न त्वाग्रयणात्पूर्व नृतनगुरुपरुतादीनां तत्तत्कार्श्चनानामभक्ष्याणामित्यभियुक्ताः । सस्या-नामेवेत्यन्ये । बीहियवानामित्यपरे । अशौ ह्यते यत्तद्विहोत्रं पयः । तद्यत्र साध-नत्वेन विद्यते तद्विहोत्रं कर्मनामधेयम् । तत्संद्रं कर्म भवतीतीत्तर्वातुर्मास्या-दिकं न ॥ ३६ ॥

+( अथैकपुनराधाननिभित्तानुगृतयर्भचकान्तर्भृत,पेक्षारूपनिभित्तं वक्तुपारमते-यदि पत्नी सीमान्तमादित्योऽस्तमियाद्वा पुनराधेयं तस्य प्रायश्चित्तम् )।

+ वर्तुलकंसस्थो प्रम्थः कः पुस्तकस्थः।

९ ख. ग. "याइंशे"। ९ क. "सामाप्रयणी च

यद्याहितामिः पशुभ्यो म्रियेताऽऽ गावो अगमिनः
ति द्वे चतुर्श्वरित जुहुयाद्यद्याहितामिरम्नानिहतो
म्रियेत तस्य पायित्रत्तं मूर्धानं दिवो अग्तिं पृथिः
व्या इति चतुर्गृहीतं जुहुयाद्यद्याहितामिरप्मु म्नि-,
येतेमं मे वरुण तत्त्वायामीति दे चतुर्गृहीते जुः
हुयात्॥ ३७॥

पशुश्चेतुष्पाज्जीवराशिवाची गोमाहिषादिः । अशनिर्वज्ञः । अशनिषातसृतानां— अग्निर्मूर्घो हति द्वाम्याम् । मूर्घानं दिव इत्येतया वा ( बी० पि० २।८।६ ) इति बीचायनः ॥ ३७॥

> यद्याहिताबिविषद्यो स्रियेत नमे अन्तु मर्पेभ्य इति तिसृभिश्रतुर्यहीतैर्जुहुयाद्यद्याहिताबिर्दर्शृभ्यो स्रियेत दश्याभ्यां मलिम्लूनिति दे चतुर्गृहीतेन जुहुयाद्यद्याहिताबिः मापितः प्रभीतो न प्रज्ञायेत यां दिश्वमभि पस्थितः स्थानामस्याबिभिः कसं दहेयुः ॥ ३८॥

नम इति तिस्रणामन्तः । मर्पद्षष्टम्तानामिति बीधायनः । दृष्ट्रिम्यो वराहादिस्यः । यदि प्रोषितो सृत इति न तावज्ज्ञायेत नत्त्वं मृत इति तदा गमनकाले यां दिशं प्रति प्रस्थितः स्यात्तस्यां दिशि तदानी यः कक्षम्तमस्याग्निभिग्तृष्णी दृहेयुः । यद्वा पुरम्ता द्राह्वनीयेस्यादिविधिना तृष्णी दृहेयुग्तियर्थः ॥ १८ ॥

अपि वा त्रीणि पिष्ट[श्वनानि] पलाशवृन्तानां तैः
कृष्णाजिने पुरुषाकृति कृत्वा नागम्याग्निभिद्वदेयुरिति विज्ञायते । पलाशवल्तैः कुशैर्वा संधिषु
संगवेष्ट्य चत्वागिश्शना शिरः पक्रलयते । दशः
भिग्नीवां विश्वन्योरिह्मश्चनतेदरं पश्चशना पश्चाः
शतैकैकं बाद्दं नाभ्यामेव पश्चभिः पश्चभिमङ्कुलीः
रुपकल्पयते सप्तत्या सप्तत्येकैकं पादं नाभ्यामेव
पश्चभिः पश्चभिमङ्कुलीरुपकल्पयते । अष्टाभिः
श्विशं द्वादश्वभिर्द्यपण्या। (तैः कृष्णाजिने पुरुषाः

कृतिं कृत्वा) स्नापियत्वाऽलंकृत्यान्तर्नेदि कृष्णाः जिनं दक्षिणाग्रीवमधरलोमाऽऽस्तीर्यं तस्मिकेनः मुत्तानं निपात्य पत्तोदग्रेनाइतेन वाससा मच्छाः द्य वान्धवाः पर्युपविद्यन्ति (अभिमृश्वन्ति) अयः मस्यासौ यस्य त इमे अग्नय इति मेतेऽमात्या इत्येतदादि कर्म मनिपद्यते ॥ ३९ ॥

पछाशस्य वृन्तानि पछाशवृन्तानि । त्रीणि त्रीणि पछाशानि येषु काण्डेषु तिष्ठनित तानि वृन्तानीत्याचक्षते । तेषां षष्टचिषकानि त्रीणि शतान्युपक्छमानि भवन्ति । तैः कृष्णाजिने पुरुषाकृति कृष्वा तां वा दहेयुः । तस्या रचनाप्रकारः पितृमेषेन दाहश्च बाह्वृच्ये पितृमेषकरुपेषु च पृथक्षृथगुक्तस्तत्र तत्रैव द्रष्टव्यः ॥ ३९ ॥

यदि तानि न विन्देरस्वानां दर्भाणां याज्ञिकानां वा वृक्षाणां तैः कृष्णाजिने पुरुषाकृतिं कृत्वा \*( तामस्याग्निभिर्दहेयुरिति विज्ञायते । यदि तानि न विन्देरन्भूम्याः पाष्स्नुत्धृत्य) मधुना सर्विषा सक्ष्मुज्य \*(तैः कृष्णाजिने पुरुषाकृतिं कृत्वा तामस्याग्निभिर्दहेयुरिति विज्ञायते) विधिना दाहयेत् ॥ ४०॥

अत्राप्युपाधिकृति पूर्ववत् । ततो प्र(गृ)हे प्रमीतम्यैव पैतृमेधिकं दहनं पात्रचयनः संयुक्तमेव कियते । तथाऽऽपस्तम्बीयाऽनुमितिरेव । अतो नात्र बाह्मणेम्यो यज्ञायुधानीति विधिरिति ॥ ४० ॥

यद्येवं कृते यजमानः पुनरागच्छेत्तत्रापि विधिमाह---

यशेतिसम्कृतेऽशिभिः पुनरागच्छेद्घृतकुम्भादुन्मप्रस्य जातकर्मप्रभृति द्वादश्चरात्रं व्रतं चरित्वा
तयेव जाययाऽशीनोधाय पाजापत्येन पशुना वा
यजेत ॥ ४१ ॥

वर्तुलकंतस्यो प्रन्यो ख. ग. पुस्तकयोरियक इति भाति ।

१ स. ग. "नाद्भीत हास्यें"।

यदोवं कृते अग्निमिर्यज्ञमानः पुनरागच्छेत्कथं तत्र कुर्यादिति । यक्तियास्काद्यदिप्त मिषत्वाऽग्निमुपसमाचाय संपरिस्तीयोऽऽग्निमुखाःकृत्वा पकाज्जुहोति—हिरण्यगर्भः सम वर्तताम इति द्वाभ्याम् । अथाऽऽज्याहुतीरुपजुहोति—सहस्रशीर्षा इस्येतेनानुवाकेन प्रत्यृचम् । स्विष्टक्रुत्प्रमृति सिद्धमा धेनुबरप्रदानात् । अपरेणाप्ति सीवर्णेन पात्रेण पटेन वा मृन्मयेन कृष्णाजिनेन वा द्रवीभूतेन घृतेनादिः पूर्यात्वा जीवत्पितुश्वेत्पिताऽभि-मन्त्रयते—विष्णुयोनि कल्पयात्वति । अधैनं प्रवेशयति- स्वां प्रविज्ञवतमामेरयस्वे इति । स गर्भी मूत्वा कृष्णाजिनादतावेतां रात्रिं वसित । न्युष्टायां पुंसवनप्रमृत्या जातकर्मणः कारायत्वा जधनार्धादात्मानमपकूष्य जायेत । जातस्य जातकर्मप्रभूतिः संस्कारान्कारयित्वा द्वादश्वरात्रमेतद्वतं चरेत् । तथैव भार्ययाऽग्नीनाषाय बात्येनैन्द्वा-क्षेत्र पशुना यजेत ( बी० २-७-१।१०) इति बीधायनीये विशेषः। द्वयोः पुण्याह्योः पूर्वदिनरात्रौ तत्पिता तत्तुल्यो वा प्रवेशलोगादि सर्पिना पूरिते घटे यत्र-मानं प्रवेदयैनं तां रात्रिं तत्र वासयेत् । प्रातन्तु जातकमीदिविवाहान्तः स्वमार्यया कार्यः । ततो द्वादशाहं ब्रह्मचर्यवृतं चरेत् । अत्र मण्डनकारस्तु कियाछोपस्यैव स्वरू पान्तरमाह---

> अमृतं मृतमाकर्ण्य कृतं. यम्यीः वदे। हिकम । प्रायश्चित्तमसी स्मार्त कृत्वाऽग्नीनादधीत च ।

यष्टारे प्रवासितर्यमृतं यष्टारं मृतमाकण्यं पुत्रादिना यम्य यष्ट्ररीध्वेदेहिकं पर्णशारः विधिना कृतम् । पश्चारिकयता कालेनाऽऽगतेन यष्टा किं कार्यमत आह— प्रायश्चित्त-मिति । असी स्मार्त पायश्चित्तं कृत्वाऽक्रीन्यनरादधीत च ॥ ४१ ॥

> गिर्दि गत्बाऽप्रये कामायेष्टि निर्वेपदेष्युष्पती अत-कृष्णलाम् । दिश्वामवेष्ट्या वा यजेन ॥ ४२ ॥

काम्योष्टिप्रश्ने व्यारुयाता ॥ ४२ ॥

अत उध्वेमीप्सितेर्यक्रकनुभिर्यत्रेतेति विद्वायत इति विज्ञायते ॥ ४३ ॥ ( ख॰ ४ ) ॥

इति सत्यापाढहिरण्यकेश्विश्रीतमुत्र (पितृमेघापरपर्याये) एकोनः (विश्वमश्रे चतुर्थः पटलः ॥ ४ ॥

एकोनित्रिश्चमश्च समाप्तः॥

९ ख. ग. "पेदीप्ति"। २ ख. ग. तैः क"।

अत उर्ध्वमिति वचनं दिशामबेष्टचा वा यजेत ( भ० पि० २-४-२४ ) इति । यागादत अनन्तरमित्वर्थः । ईप्पितैर्थज्ञकतुमिरिति नित्यनैभित्ति ककान्यैरिष्टिपश्सो-मैर्वा यजेत । विज्ञायत इत्यभ्यासः प्रश्नसमाप्त्यर्थः ॥ ४३ ॥ ( ख॰ ४ )॥

> इति सत्यापाढहिरण्यकेशिपितुमेघन्याख्यायां महादेवशाश्चिक्कायां प्रयोगवैजयन्त्यामेकोनत्रिशामक्षे चतर्थः पटलः ॥ ४ ॥

प्रयोगवैजयन्त्यास्तु मालायाः सुत्रसंस्थितेः । वितृमेधस्येह कृतो निर्णयः कौरतुमो मणिः ॥ मध्यमो यज्ञवपुषस्त्रष्टयेऽस्तु मयाऽर्पितः। गृह्य।ति हि किमप्येष मक्तेर्यद्यत्ततः कृतम् ॥

इति सत्याषाढहिरण्यकेशिपितृमेघीयमहादेवकृतवैजयन्तीव्याख्या समाप्ता।।

# अथ परिशिष्टम् ।

अथ गर्भिण्यास्तिष्याक्रिया[या] ऊर्ध्व मृतौ तां क्मश्रानं नीत्वा दहनबदवकाशं जोषयेत् ॥ १ ॥

तिष्याकिया सीमन्तः । गर्भिण्यामन्तर्वतन्यां स्त्रियेतेति बौधायनः ॥ १ ॥

चितां कल्पयित्वा तस्याश्विताया अपरेण परिभिते करोति ॥ २ ॥

कटादिभिरित्वर्थः ॥ २ ॥

ताम्रुत्तानां कृत्वा तस्या वामोद्रमालिक्य हिर-ण्यगर्भः समवर्तताम्र इत्यालोकनं च कृत्वा कुमारं दृष्टा तमभिमन्त्रयते — जीवतु मम पुत्रो दीघीयु-स्वाय वंर्चस इति ॥ ३ ॥

चितामपरेण सञ्येन वा प्रेतस्योदरं लिखेत् । हिरण्यगर्भ इत्यनुरुखनम् । कुमारं दृष्टमनुमन्त्रयते— नीवतु मम पुत्रः० वर्चस इति मन्त्रान्तः ॥ १ ॥

> अथ बालं स्नापयेद्धिरण्यमन्तर्भाय जीवनो ग्राम-मायाति ॥ ४ ॥ यस्ते स्तनः श्रश्चय इति स्तनं भदाय तस्मिश्चद्र आज्यादुनीर्जुहोति—श्वतायुषाय श्वतवीर्यायेति पश्च शाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहेत्येताम्यामनुवाकाम्यां जुहोति ॥ ५ ॥ अत्रणं च कुर्यात्मेतं चिनामारोप्य विधिना दहेतु ॥ ६ ॥

गर्भश्चेद्रप्राणस्तं प्रसालय निखनेत्स यदि जीवजीव त्वं मम पुत्रक इत्युक्त्वा सेश्विय त्वेति पञ्चामः स्नापयत्वा हिरण्यमन्तर्वाय मुमी निषाय ज्याह्नतिभिरमिमन्त्र्य यस्ते स्तनः शश्चाय इति स्तनं पाययित्वा शिशुं प्रामं प्रापयेत् । गर्भच्छेदस्यछे शतायुः धायेति पञ्चाऽऽहुतीर्हुत्वा प्राणाय स्वाहा पूष्णे न्ताहेरयनुवाकाम्यां ज्याहृत्या वाऽऽज्यं हुत्वा मिल्नमुद्रं सूत्रेण संप्रथ्य घृतेनानुिच्य बाह्मणाय तिष्ठान् गां मूर्मि सुवर्ण स्वात् । अथ यथोक्तेन कल्पेन दहेदिति वैखानसः । बीषायनेन त शतायुषायेति गत्वहोमानन्तरं प्रयासायाऽऽयाताय विकासःय संयासायीद्यासाय शुचे शोकाय तप्यते

तपस्ये बद्धहरूये सर्वस्मे, इति स्वाहान्तेराहृतयोऽप्यधिका उक्ताः । कपर्दिकारि-कायाम्---

> यदा गर्भवती नारी सशस्या संस्थिता मवेत् । कुक्षिं मित्त्वा ततः श्रारुयं निर्हरेद्यादे जीवति ॥ प्रमीतं निखनेत्तं तु प्रायश्चित्तमतः परम् । सा त्रयांकिशता कृच्छैः शध्यते शल्यदोषतः ॥ सगर्भद्हने तस्या वर्णजं वधपातकम् । प्रायश्चित्तं चरित्वा तु शुध्यन्ति पापकारिणः ॥ दम्भवा दु गर्मसंयुक्तां त्रिरव्दं कृच्छ्माचरेत् ॥ इति ६ ॥

समाप्तं परिशिष्टम् ॥

## अथ सत्यापाडिंद्रिणपकेशिसूत्रीयं शोधनपत्रम् ।

#### पश्चवभागस्यं ( एकाद्वनश्चवारम्य चतुर्दचनभावर्यन्तव् )।

| <b>पर्जनीयम्</b>                         | स्वीकरंगीयम्              | पृष्ठम्    | पर्किः   |
|------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|
| <b>हण्</b>                               | क्णु                      | •          | 78       |
| वपामुप                                   | वपामुद्धस्योपति           | 9          | 3 8      |
| प्रकामति                                 | प्रकामन्ति                | •          | १९       |
| <b>कृ</b> ष्णा <b>अनस्</b> यान्ता        | कृष्णानिनान्ता            | 12         | •        |
| र्थमुपार्थ                               | र्भ उपार्ध                | 18         | 16       |
| 'तस्या एव ' ( इत्यस्य पूर्वम् )          | यस्या उसां करोति          | 19         | २१       |
| शकृत्यु                                  | शकुन्त्यु                 | 29         | ₹ €      |
| देवीरित्यप्रेण                           | देवीत्यमेण                | 18         | •        |
| छो। हेतपचनै:                             | छोहितपचनीयैः              | 11         | •        |
| शिर इति पुरुगशिरः                        | शिर एतेन स्वममु-          |            |          |
| प्रच्छियेतेन स्वमन्त्र                   | <b>ि</b> भिंहों के        | 10         | 19       |
| स्वेके                                   | स्येकेषाम्                | 16         | <b>t</b> |
| इत्वाहरति                                | इति हराते                 | 16         | 9        |
| पतिः कविरित्येषा                         | <b>पतिरित्येषा</b>        | 16         | १२       |
| <b>बृ</b> ,⊄ेंग                          | <b>વૃ</b> ષ્મિ            | <b>१८</b>  | २१       |
| <b>०.</b> शांनपादाद्यस्थादुपस्थं जिह्या- | अशंनपारसमन्या यन्ती       | ति         |          |
| नामूर्घः स्वयञ्चा उपस्थे । उने अभे       |                           |            |          |
| प्रियतमे सवस्य आ च परा <b>च</b>          |                           |            |          |
| परति प्रजानिविति                         |                           | १९         | २७       |
| चावा होत्राय                             | द्यावार् होत्राय          | २.         | 8        |
| प्रवाजानामात्रियो                        | प्रयाजानाम)ज्या           | २०         | 14       |
| <b>વર્યો સે જી</b> તાનુ                  | पर्याक्षेक्षकृत्य तानु    | 31         | ९        |
| कपानः पुरादाशो                           | कपान्नः पद्योः पुरोदाद्ये | 32         | •        |
| <b>कमु</b> क                             | <b>ন্ধু</b> ক             | 29         | 13       |
| द्वकामस्य                                | दनायकः मस्य               | २ <b>१</b> | १९       |
| स्युजा न                                 | संयुक्ता न                | २७         | 33       |
| ▼                                        |                           |            |          |

# [ २ ]

| वर्जनीयम्                    | स्वीकरणीयम्                       | पृष्ठम्    | पङ्किः      |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| <b>मरष्यत्यु</b> खा          | मरिष्यन्तुला                      | २७         | 30          |
| शिक्ये षडुवामे               | शिक्ये त्रिवृति पडुद्यामे         | 36         | १           |
| बाध्य साद                    | बावस् सस्माद                      | 1 36       | <           |
| गहत्मानित्युरूय              | गुरुत्मान्त्रिवृते शिर            |            |             |
| •                            | इत्युख्य                          | २८         | , <b>२०</b> |
| मित्याह्र <b>स्यो</b> प      | मित्यावृत्रुत्यो <b>प</b>         | २९         | . <         |
| उदुत्तमानिति शिक्य           | उदुत्तमं वरुगपाशः                 | ,          |             |
|                              | मस्मदिति शिक्य                    | २९         | <b>२१</b>   |
| मत्रद्यीर्ष                  | मात्रशीर्ष                        | ३०         | 8           |
| · प्रादेशमात्रपादा मौझविवाना | पादेशमात्रा फछ                    |            | •           |
| फ€                           | •                                 | ३०         | २           |
| ह ५ तवत्योपतिष्ठन इत्येके    | विश्वस्त्वा सर्वा वाञ्छ-          |            | ·           |
| समामननित                     | न्त्वस्यत्रेवेके समामनन्ति        |            |             |
|                              | मुपद्घ इति साय                    | १०         | \$8         |
| मुपद्धे तथा देवतयाऽङ्किः     |                                   |            |             |
| रस्वद्धुता सीदेति साय        | <b>.</b>                          | <b>9</b>   | <b>१</b> 0  |
| हस्ताभ्यां गायत्रेण          | हस्ताम्यां श्रेष्टुः              | ( )        |             |
| च्छन्द्रसा                   | भेन छन्दसा                        | <b>३</b> १ | <b>१</b> ३  |
| मुपद्धे तथा देवतथाऽङ्गि-     | मुपद्घ इति प्रातः                 | ٠,<br>١    | \$8         |
| रस्वद्घुवा सीदेति मातः       | 3.31 (1.11 11.11                  | • • •      | , ,         |
| मति । उत्तरेशुरुपतिष्ठने     | मत्यु तरेखुर्यात्सप्रेणी-         |            | -           |
| वात्सप्रेणेति                | पतिष्ठते                          | <b>३</b> १ | २२          |
| भ्रियमाणे                    | ।हियमाणे                          | <b>३</b> २ | 8           |
| कृष्णवरर्मनो असि             | कृष्णवर्त्भने । असि               | 89         | ٩           |
| क्षेत्रयमाणे<br>भ्रियमाणे    | ं ह्रियमाणे                       | . 37       | 48          |
| आवम                          | आष्प्र                            | <b>३</b> २ | 16          |
|                              | वाहिष्ठे                          |            |             |
| बहिष्ठे<br>किन्नाने          |                                   | 36         | e <b>\$</b> |
| भ्रियमाणे<br>२००० - २०००     | हियमाणे<br>क्रिक्स क्रिक्स स्टब्स | <b>३</b> २ | <b>२</b> ५  |
| भिस्तिस्रः समिध              | भिस्ति <u>सृ</u> ।भिस्तिस्तः समिष | 12         | <b>३</b> ०  |
| भ्रियमाणे                    | <b>हियमा</b> णे                   | 11         | · \$        |

| वर्जनीयम्                                        | स्वीकरणीयम्                             | <b>ggq</b> | पक्किः |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|
| ज्योतिष्मानिति                                   | ज्योतिष्मान्य:होति                      | \$ \$      | २९     |
| संनिपातितासु                                     | संनिपतितामु                             | ₹8         | 10     |
| सुवतर् .                                         | <b>मुक</b> त ५                          | \$ 8       | 48     |
| हिर <b>ण्मय</b> थ्                               | हिरण्यय ५                               | 18         | २४     |
| स्तनं मधुनन्तं घयापां (प्र-                      | स्तनमूर्जस्यन्तं धयापामिति              |            |        |
| प्यातमन्ने सरिरस्य मध्ये । उत्सं                 | द्वाम्यामुख्य                           |            |        |
| जुबस्य मधुमनतमूर्व समुद्रियः                     |                                         |            |        |
| सद्नमाविशस्य ) इति द्वाम्या-                     |                                         |            |        |
| मुह्य                                            |                                         | \$8        | २१     |
| ्र गृम्णीत                                       | <b>गृह्ण</b> ित                         | 39         | 8      |
| ् बोघवती                                         | बोघद्वती                                | ३९         | 18     |
| भस्मपवेशनं कृत्वा दासित-                         | भस्मप्रवेशनं कृतास्विष्टकासु            |            |        |
| स्य कृतास्विटकामु अकृता                          | दक्षिपाणस्याकृता                        | 39         | २०     |
| यासप्रमृतिषु दीक्षाकरेग्यु                       | मासप्रभृतिषु कर्नेष्वदीक्षित-           |            |        |
| <b>पुरस्ताददीक्षितस्वेतरेषु</b> परिष्टात्प्राजाः | स्य पूर्वेषृपरिष्टात्पानापत्या          |            |        |
| पत्मात्पञ्चोः, स्थमयी                            | <b>न्मृन्मयी</b>                        | 3 6        | २२     |
| भिन्नां चोषद्धाति                                | <b>विकामुप</b> द्घाति                   | ₹ ७        | 18     |
| मातृष्णाः शकरा हिरण्येष्टकाः                     | मानृष्णास्त्रयोदश हिर्ष्येष्टका         | e \$ :     | २२     |
| ्रमुसलं शूर्वमश्मानः पशु                         | मुपलं पशु                               | ₹ 👁        | २३     |
| नृतीयम् । उत्तर <b>नु</b> त्तरं ख्याः            | तृतीयं महान्तं बृहन्तमपरि-              |            |        |
| या भाग । महानतं बृहन्तमपारे                      | वितरम्बर्गकामश्चिम्बीतेति निर           | ये-        |        |
| मितं स्वर्गकामध्यिन्वीतेति वान-                  | कामधानुर्यप्रभृतिष्वाहारेषु नित         | <b>4</b> - |        |
| सनेयकम् । अप                                     | भिष्टकापरिमाणमुत्तरमुत्तरं उ            |            |        |
| 11331141                                         | यारमं चिन्नीताप                         | ₹८         | 37     |
| संस्मादि                                         | संमृज्याद्भि                            | 36         | 79     |
| ते यो।निर्ऋत्वय इति                              | ते योनिरिति                             | ३९         | २७     |
| पकाः शिक्यं                                      | पकःस्ताः शिक्यं                         | ४२         | ?      |
| ( तस्येष्टकाभिरित्यारम्यदाक्षणा                  |                                         | ४२         | 18     |
| प्रदक्षिण्यावर्तते                               | प्रदक्षिणमावर्तन्ते                     | 83         | •      |
| बर्त्यातान्य मृत्यान                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • •        |        |

# [8]

| <b>पर्ज</b> नीयम्                   | स्वीकरणीयम्                 | पृष्ठम् | पक्किः |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|
| वसुमनाः सुमेधा                      | वसुवनिः सुमेघा              | 88      | रेर    |
| मोदमानः सुवर्षाः । अ                | मोदमानः। अ                  | 88      | 18     |
| <b>उ</b> त्तिराणीस्यप्र             | <b>उत्किरामीस्यम</b>        | 8 8     | १३     |
| प्रतीना <b>हमु</b> मे               | प्रतीना <b>हानु</b> मे      | 84      | ₹ €    |
| प्रसारयति                           | प्रमार <b>यन्ति</b>         | 84      | १७     |
| अनाष्ठा थीं वः प                    | अनाष्ठा यापः प              | 84      | 11     |
| द्विषस्तरध्ये                       | द्विषस्त ऋष्या              | 8 &     | 48     |
| नोर्ज मार्ग                         | नोर्जो मार्ग                | 84      | 28     |
| भव । गायत्री                        | <b>म</b> वगायत्रीं          | 8 8     | २८     |
| तका विश्वतो मह                      | तको मह                      | 80      | 8      |
| कृषति                               | क्रुपन्ति -                 | 80      | 9      |
| पुच्छिशिरोऽधि                       | पुच्छाच्छिरोऽ <b>यि</b>     | 80      | 18     |
| प्रदक्षिणमावर्त                     | <b>पदक्षिणमम्या</b> वर्त    | 8.0     | 19     |
| ' घुक्ष्वेति '                      | (इत्यत्र खण्डसमाप्तिः)      | 80      | 18     |
| सीतान्तराङान्सं                     | सीतासमरान्सं                | 80      | 19     |
| मवति                                | भवन्ति                      | 84      | 9      |
| चतुर्दशभिरोषघीर्वपति                | चतुर्दशमिर्ऋगिमरोवधी        |         |        |
| •                                   | निर्पेपति                   | 84      | 31     |
| या ओषधीनां                          | यामोषधीनां                  | ४९      | 8      |
| मनसा ध्यायेदुषा मेऽसीति             | मनसा वा ध्यायेदुषा मेऽसी    | •       | •      |
| षा अधि                              | स्यिष                       | ४९      | •      |
| ' ये वनस्पतीनां '                   | ( इति संपूर्ण सूत्रं नाहित) | 89      | 15     |
| पशुकामस्य त्रिणवा                   | पशुकामस्य परिमिनुया-        | •       |        |
|                                     | <b>बि</b> णवा               | 90      | १६     |
| दर्भा <b>प्रमुष्टि</b> नाऽऽज्येनावो | दर्भागुमुष्टिनाऽऽज्येनारो   | 97      | 12     |
| ज्याछिलिता मध्ये                    | व्यास्त्रिसितां मध्ये       | 98      | 10     |
| पाचीरपवर्गवादा वचना                 | प्राचीरपवर्गवादो वचना       | 48      | 28     |
| अन्तरिक्षं घोर्योति                 | अन्तरिसं योनियौं            | 99      | २०     |
| तिस्रामिः सर्प                      | त्रिभिः सर्व                | 18      | ેલ     |
| कृणुष्य पात्र इति                   | कृणुष्व पाजः प्रसितिमिति    | 98      | १२     |
| •                                   |                             |         | • •    |

# [4]

| वर्जनीयम्                    | स्वीकरणीयम्                    | 184 | पर्किः |
|------------------------------|--------------------------------|-----|--------|
| देवानामञ्जयीन्य              | देवानामञ्जयाग्य                | 99  | 13     |
| अयो गम्भीरं                  | अपां गमीरं                     | (.  | •      |
| अवंदः प्रजा अभि वि           | अ.च्छद्रः प्रमा अपि वि         |     | <      |
| समुदान् स्यसाचिछार्गाः       | समुद्रान् सिंडेलान्स्वर्थी-    | •   | -      |
| छोक।नवांवति                  | नपापि                          | (0  |        |
| वसानः स्वां योनि यथा-        | वसानः सुकृतस्य शेक             |     |        |
| <b>यथ</b> मित्यभि            | <b>इ</b> स्वमि                 | (.  | 11     |
| प <b>र्श</b> त ५त्य (दितत्य) | परितत्य                        |     | \$8    |
| दुमत्तम वद                   | चुनत्तनं वद                    |     | 90     |
| का मुसलम् । दिवे। वा         | वा किकतामिरुखां                |     |        |
| विष्णाविति शुर्भम् । सिक-    | पूरवति द                       |     |        |
| ताभिरुखां पूरयति द           |                                | 13  | 11     |
| वेदिमस्थात्                  | बंदिन ५ स्थात्                 | (१  | 8      |
| तत्करोत्वित्यु झ             | तःकुणोत्वित्युखा               | (3  | •      |
| सुकतुः                       | <b>मुक्त</b> तुं               | 19  | •      |
| भासेति                       | मासेत्वे।ते                    | (3  | ₹(     |
| <b>भि</b> ज्योतिषा           | <b>न्नि</b> ज्योतिया           | 83  | 38     |
| दक्षिणं यो                   | दक्षिगा गे।                    | (8  | 9      |
| दक्षिणं बस्त                 | दक्षिणा यस्त                   | 48  | 9      |
| व्यवायन्                     | <b>व्यव</b> यन्                | 48  | ₹•     |
| वातो देवता                   | बायुर्देवता                    | 19  | ţ.     |
| दुहाना                       | दुहानाः                        | 99  | २४     |
| संद्वति                      | संद्धते                        | **  | 39     |
| भमृतस्य छोकम्                | अमृतस्य गोषाः                  | ((  | 39     |
| गृहीतं ए ति                  | गृहीत एति                      | 80  | 1      |
| तेन।तिष्ठाद्देव              | तेनातिष्ठन्दिव                 | (0  | 8      |
| पक्षार <b>ु</b> च्छेषु       | <b>वसास्म</b> पुच् <b>डेपु</b> | (0  | 19     |
| रश्तयोरुपद                   | रप्रायोरित्युपद                | 4.  | 89     |
| धाम्ये स्वा                  | षासे स्वा                      | (.  | २९     |
| विचिरसि                      | शकिरित                         | (<  | 1      |

# [ 8 ]

| : वर्जनीयम्                         | - स्वीकरणीयम्           | PEF        | पङ्किः      |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| शकराति                              | वित्तिरसि               | 84         | *           |
| क्षणं हरह                           | क्षत्रं दुह             | •<         | ٩           |
| ् विश्वेषु स्वा देवेषु              | ( एतद्वाक्यं नास्ति )   |            |             |
| सादयामि '                           |                         | 84         | (           |
| ्रभूरिजिद 🕖                         | अमिजिद                  | 8<         | <b>११</b> - |
| अमिजिद                              | <b>भू</b> रिजिद         | 86         | १२          |
| भ्राडिस विभ्राडिस                   | राडिस विराडिस           |            | 4.5         |
| प्रभ्राडसि -                        | सम्राडिंस               | 8<         | 48          |
| "साद्यामि 🗁 आभिमाति                 | साद्याम्यमिमाति         | ६८         | 18          |
| · यातुह्रनं स्वा वज्ररः             | ं ( एतन्नास्ति )        |            | 0.4         |
| साद्यामि '                          |                         | 8<         | १५          |
| <sup>हे</sup> पिशाचहर्न ह्वा वज्रस् | रक्षोहणं त्वा वज्र ४    | <b>६८</b>  | 14          |
| रक्षोहणं स्वा वज्र ५                | पिशाचहनं त्वा वज्रः     | <b>६</b> ८ | १७          |
| ं शत्रुहणममित्रह <b>ां</b>          | या तुहणमपुरहणं          | ६८         | 8.0         |
| ' अपुरहर्ग '                        | ( एतचास्ति )            | 8<         | 11          |
| <b>त्वेन्द्रं</b>                   | त्वेन्द्रं              | 8<         | 14          |
| सीदोर्जिसीद                         | सीदोर्जिषीद             | <b>६८</b>  | 2 8         |
| ' सुभूते सीद '                      | ( एतन्नास्ति )          | 8<         | २२          |
| ' वत्सरे सीद '                      | ( न वर्तत एतत् )        | <b> </b>   | २५          |
| करुणं गर्भ                          | वरुणराजानं गर्भ         | 90         | २९          |
| संमव । औषघोऽसि                      | संभवे।षघयोऽसि           | 90         | २९          |
| े ६ साजरां *                        | ( एतन्नास्ति )          | ७१         | २           |
| महां                                | मनुष्यं<br>मनुष्यं      | ७१         | 3           |
| ं विराडसि                           | विडिस                   | ७१         |             |
| यदुनं                               | यत्त ऊने                | ७३         | ३           |
| यद्वाऽत्राति                        | यदुतेति                 | ७३         | •           |
| विश्वेदेवा अङ्गिरस                  | आदित्यास्तदिक्सरस       | ७३         | 8           |
| अप्ने समिषः। विति                   | अग्ने समिध इत्येषा चिति | ७३         | G           |
| , जातवेद उनी                        | नातवेदस ऊर्नी           | ७३         | . <         |

|                             | [ 9 ]                                   |                 |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>बजे</b> नीयं <b>य्</b>   | स्वीकरणीयम्                             | पृष्ठप्         | पक्किः     |
| द्वाम यज्ञं सु              | दुहाम यज्ञ ५ मु                         | 90              |            |
| नमध्येहि 🗸                  | नवद्धेहि                                | ७१              | १२         |
| विसर्वतु                    | sवसर्वतु                                | ७३              | १३         |
| - प्रजापतिनात्मान           | प्रजापतिमात्मा <b>न</b>                 | ७३              | 48         |
| मात्रीणे रिक्तो             | मापीणरिक्तो                             | Fe              | 48         |
| भूरिदाम्यः                  | भूरदाम्यः                               | 98              | १२         |
| षड्मिश्चिति चितिमुप्पायामि  | पड्मिधितां चितामि-                      |                 |            |
| जुहोति                      | जुहोमि                                  | ७४              | 18         |
| चित्यन्ते समः।नालि          | चित्यन्तेषु समानानि                     | ७४              | <b>१७</b>  |
| विद्घस्य                    | विद्यस्य                                | ७४              | २८         |
| मुत्तमा चितिः । र्झाणि      | मुत्तमा त्री।ण                          | 90              | ₹ €        |
| ग्योंपसिचिति                | उपसद्धिति                               | ٧ ﴿             | <b>१</b> ३ |
| संयान्ये                    | .संयान्यी                               | 99              | ₹0         |
| अपस्पिन्वेति पश्चा          | अपस्पिन्वौपधीर्जिन्बोति प               | धा ७७           | 16         |
| अव्यथमाना इति               | अब्यथमानामिति                           | 96              | · · •      |
| अन्तरिक्षपन्तरिक्षाय        | अन्तरिक्षमस्यन्तरि <b>क्षाय</b>         | (0              | २३         |
| समानं तथा                   | समानतया                                 | 60              | २९         |
| एकयाऽन्तुवतेति सष्ठदश       | एकयाऽन्तृवत प्रजा अधीर<br>न्तेति सष्ठदश | q.<br><b>(°</b> | <b>२८</b>  |
| ' पौबाह्यिकीम्यां प्रचर्य ' | (नास्ति)                                |                 |            |
| दिशमेकां ( मध्ये ) पश्चा    | दिशं पश्चा                              | ८२              | २७         |
| चोडा उपद्धावि               | चोडा अम्युपद्धाति                       | ८२              | २९         |
| उपघाय वृतां                 | उपभाषाऽऽवृतां                           | <b>८</b> २      | २९         |
| · सुवरित्येतया              | मुबरिति चैतया                           | <9              | ९          |
| चित्यां चित्यां पशुकाम      | चित्यां पशुकाम                          | (9              | , ६२       |
| अम्बा नामासीति सप्त         | अम्बा नामासि दुछा नामा                  | सी•             |            |
|                             | ति सप्त                                 | < 4             | 15         |
| पुरो वातमानिरसीति पश्च      | पुरो वातसनिरस्यभ्रतनिर                  | सीति            |            |
|                             | पश्च                                    | < 4             | 13         |
| त्वेत्यष्टावादित्येष्टकाः   | स्वेति नवाऽऽदिस्येष्टकाः                | <b>&lt;</b> §   | १९         |

# [ > ]

| अभीवाव्याभिवती ८० १६ स्थार्थिया सहार्थिया ८० १६ स्थार्थिया सहार्थ्य सहार्थ्य सहार्थ्य सहार्थ्य सहार्थ्य सहार्थ्य ८० १६ स्थार्थ्य सहार्थ्य सहार्थ्य ८० १७ व्योतिष्मतीः । रो।हितेषु वा ८० २२ सर्थांक्ष्य स्थार्थ्य ८० १० व्योतिष्मतीः । रो।हितेषु वा ८० २२ सर्थांक्ष्य ८० १० व्योतिष्मतीः ॥ ९ ॥ रो।हिरण्य म्थांक्ष्यताः ॥ २० ॥ हिरण्य ६२ व्यांक्ष्यताः ॥ २० ॥ हिरण्य ८८ १० व्यांक्ष्यते १० १० व्यांक्ष्यते १० १० व्यांक्ष्यते १० १० व्यांक्ष्यते १० १० व्यांक्ष्यते ॥ वि च्यांक्ष्यते १० १० व्यांक्ष्यते ॥ वि च्यांक्ष्यते १० १० व्यांक्ष्यते संवितो १० ॥ १० १० व्यांक्ष्यते संवितो १० ॥ १० १० व्यांक्ष्यते संवितो १० १० १० व्यांक्ष्यते १० व्यांक्ष्यते १० १० व्यांक्ष्यते १० व्यां | वर्जनीयव्                         | स्वीकरणीयम्                 | पृष्ठम्    | पक्तिः |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| सहसाध्य तहस्वाध्य तहस्वाध्य ८७ १७  सहसाध्य तहस्वाध्य तहस्वाध्य ८७ १७  चेशितकतीः । रोहितेषु वा ज्योतिकतीः ॥ ९ ॥ रोगितकतीः । रोहितेषु वा ८७ २२  सर्वास्तु सर्वास्त्वनु ८८ २  स्वाध्रम्य स्वीध्रम्य स्वीध्रम्य ८८ १०  सर्वास्तु सर्वास्त्वनु ८८ २  स्वाध्रम्य १० ॥ हिरण्य स्वीध्रम्य ८८ १०  अध्रम्य कृतमुपद्याति १ (नारित) ८९ १९  अध्रम्य कृतमुपद्याति १ (नारित) ८९ १९  जित्य मार्वान वा ग्रावी- जार्तिकयवाग्या गर्वी- प्रमुदस्यति ११ १९  मृदस्यति प्रमुदस्यति पुदस्यति ११ १९  मृदस्यति पुदस्यति ११ ११ म्याप्तिमाक्रीति ॥ ७ ॥ १२ १८  सर्वामामा आ तन्तु प्रस्यमान आ तन्तु १९ १७  सर्वामिन्वीः ॥ ११ ॥ यं स्वीधिन्वित पञ्चा १९ १८  सर्वामिन्वीः ॥ ११ ॥ यं स्वीधिन्वित पञ्चा १० १८  स्वतवाध्यामा । वेदं कृत्या तह्याल्यामीऽमीनन्वाधाय वेदं कृत्या १०० १०  स्वतवाध्यामा । वेदं कृत्या स्वतवाध्या प्रवित्वा १०० १०  स्वतवाध्यामा । वेदं कृत्या स्वतवाध्या प्रमानी च १०२ २०  रवतवाध्यामा वा ग्रावीः प्रमानवाधाय वेदं कृत्या १०२ २०  रवतवाध्यामा वा ग्रावीः प्रमानीः प्रवित्वा १०२ २०  रवतवाध्यामा वा ग्रावीः प्रमानवाधाय वेदं कृत्या १०२ २०  रवतवाध्यामा वा ग्रावीः प्रमानवाधाय वेदं कृत्या १०२ २०  रवतवाध्यामा वा ग्रावीः प्रमानवाधाय वेदं कृत्या १०२ २०  रवतवाध्यामा वा ग्रावीः विध्रामाये-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | •                           | •          |        |
| सवधाय सहार्थ्य सहसार्थ्य तहस्वार्थ्य ८७ १७  सहसार्थ्य सहसार्थ्य तहस्वार्थ्य तहस्वार्थ्य ८७ १७  च्योतिष्मतीः । रोहितेषु वा ज्योतिष्मतीः ॥ ९ ॥ रोगि हितेषु वा ८७ २२  सर्वोत्त्रनतः ॥ २० ॥ हिरण्य म्बोऽन्ततः पीर्णमासीमुण्याय हिरण्य ८८ १०  ' अथ वृत्तमुण्दघाति ' (नारित) ८९ १९  ' अथ वृत्तमुण्दघाति ' (नारित) ८९ १९  ' अध्यवन्मत्र वृत्तदघाति ' (नारित) ८९ १९  ' अध्यवन्मत्र वृत्तदघाति ' (नारित) ८९ १९  चारिक्यवन्याया गर्वा-  पुक्रयवन्याया गर्वा-  पुक्रयवन्याय्याया गर्वा-  पुक्रयवन्याय्याया गर्वा-  प्रविद्वान्यस्य १०२ २०  २०  २०  २०  २०  २०  २०  २०  २०  २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | क्षार्थववावा                      | श्रोद्रयाश्च                | <b>(</b> 9 | 38     |
| सहसाध्य प्रश्नेतिकतीः । रोहितेषु वा ज्योतिकतीः ॥ १ ॥ रोग् हितेषु वा ज्योतिकतीः ॥ १ ॥ रोग् हितेषु वा ८० २२ स्वित्वनु ८८ २ स्वित्वनु ८८ २ स्वित्वनु ८८ १० १० स्वित्वनु ८८ १० १० भ्योऽन्ततः ॥ २० ॥ हिरण्य ४ वित्वन् ८८ १० १० भ्या वृत्तमुपद्याति १ (नास्ति) ८९ १९ भ्या वृत्तमुपद्याति १ व्या व्याचित्वति १ व्या व्याचित्वति १ व्या व्याचित्वति १ व्याचित्वति १ व्या वृत्तस्यति १ ११ ११ म्यानिकतिति ॥ १० १० भ्यानिकति ।। १० १० भ्यानिकति ।। १० १० भ्यानिकति ।। ११ ॥ यं स्वितिकति १ व्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सववान सहारम                       | सहवयास सहसहारस              | <b>(</b> 9 |        |
| हितेषु वा ८० २२ सर्शस्तु सर्वास्तु ८८ २ स्थांऽन्ततः ॥ २० ॥ हिरण्य म्योऽन्ततः पोर्णमासीमुप्रधाय हिरण्य ८८ १० ' अय वृत्तमुपद्धाति ' (नास्ति) ८९ १० ' अद्यन इषुहस्त उपद्धाति ' (नास्ति) ८९ २० उपद्धाति । एव उपद्धाति ये प्रतिक्रयवाग्या गर्वा- षुक्यवाग्या या पुक्यवाग्या गर्वा- पुक्यवाग्या या पुक्यवाग्या गर्वा- प्रति मातास्थाति ॥ ७१ ७ १८ पिता मातास्थाति ॥ ०१ ७ १८ पिता मातास्थाति । ०१ ७ १० संविद्यानिति पञ्चा संविद्यानिति पञ्चा ९० १८ सर्वाभिकी । ११ ॥ यं सर्वाभिकी या ९० १८ सर्वाभिकी । ११ ॥ यं सर्वाभिकी विद्यानित्वायाय वेदं इत्या १०० १० स्वतवाद्याप्यामः । वेदं कृत्या तहुचाल्यामोऽभीनन्वायाय वेदं इत्या १०० १० स्वतवाद्याप्यामः । वेदं कृत्या तहुचाल्यामोऽभीनन्वायाय वेदं इत्या १०० १० स्वतवाद्याम्यामः । वेदं कृत्या तहुचाल्यामोऽभीनन्वायाय वेदं इत्या १०० १० स्वतवाद्याम्याम्यासी च १०२ २० स्तिषु वाल्यं प्रतित्वे प्रतित्वे १०२ २० स्वतवाद्यास्य १०२ २० स्वत्वाद्यं प्रतित्वे स्वय्यः १०२ २० स्वत्वाद्यं वाव्यक्वये १०२ २० स्वाद्वं वाव्यक्कयेदि त्ययक्कालं र्यं वाहनं वैधं ग्राये-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                 |                             | <b>(</b> ) |        |
| हितेषु वा ८० २२ सर्शस्तु सर्वास्तु ८८ २ स्थांऽन्ततः ॥ २० ॥ हिरण्य म्योऽन्ततः पोर्णमासीमुप्रधाय हिरण्य ८८ १० ' अय वृत्तमुपद्धाति ' (नास्ति) ८९ १० ' अद्यन इषुहस्त उपद्धाति ' (नास्ति) ८९ २० उपद्धाति । एव उपद्धाति ये प्रतिक्रयवाग्या गर्वा- षुक्यवाग्या या पुक्यवाग्या गर्वा- पुक्यवाग्या या पुक्यवाग्या गर्वा- प्रति मातास्थाति ॥ ७१ ७ १८ पिता मातास्थाति ॥ ०१ ७ १८ पिता मातास्थाति । ०१ ७ १० संविद्यानिति पञ्चा संविद्यानिति पञ्चा ९० १८ सर्वाभिकी । ११ ॥ यं सर्वाभिकी या ९० १८ सर्वाभिकी । ११ ॥ यं सर्वाभिकी विद्यानित्वायाय वेदं इत्या १०० १० स्वतवाद्याप्यामः । वेदं कृत्या तहुचाल्यामोऽभीनन्वायाय वेदं इत्या १०० १० स्वतवाद्याप्यामः । वेदं कृत्या तहुचाल्यामोऽभीनन्वायाय वेदं इत्या १०० १० स्वतवाद्याम्यामः । वेदं कृत्या तहुचाल्यामोऽभीनन्वायाय वेदं इत्या १०० १० स्वतवाद्याम्याम्यासी च १०२ २० स्तिषु वाल्यं प्रतित्वे प्रतित्वे १०२ २० स्वतवाद्यास्य १०२ २० स्वत्वाद्यं प्रतित्वे स्वय्यः १०२ २० स्वत्वाद्यं वाव्यक्वये १०२ २० स्वाद्वं वाव्यक्कयेदि त्ययक्कालं र्यं वाहनं वैधं ग्राये-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | ज्योतिष्मतीः ॥ ५ ॥ रो       |            |        |
| स्थाऽन्ततः ॥ २० ॥ हिरण्य स्योऽन्ततः पीर्णमासीमुप्पाय हिरण्य (८ १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |            | २२     |
| हिरण्य ८८ १० ' अप बृतमुपद्याति ' (नास्ति) ८९ १९ ' अप बृतमुपद्याति ' (नास्ति) ८९ १९ ' अप्तम इषुहस्त उपद्याति ' (नास्ति) ८९ २० उपद्याति । एव उपद्याति चेव ९० १ अतिंख्यवाग्वा या .वी- अतिंख्यवाग्वा गवी- पुक्यवाग्वा या पुक्यवाग्वा या पुक्यवाग्वा पुक्यवाग्वा या पुक्यवाग्वा या पुक्यवाग्वा या त्रात् पुक्यवाग्वा या विदं कृत्वा या विदं कृत्वा या पुक्यवाग्वाय विदं कृत्वाव्य या पुक्यवाग्वाय विद्वाव्यवाग्वाय या पुक्यवाग्वाय या पुक्यवाग्वाय या पुक्यवाग्वाय विदं कृत्वाव्य या पुक्यवाग्वाय या पुक्यवाग्वाय विद्वावग्वाय या पुक्यवाग्वाय या पुक्यवाग्वाय विदं कृत्वाव्य या पुक्यवाग्वाय या पुक्यवाग्वाय विदं कृत्वाव्य या पुक्यवाग्वाय या पुक्यवाग्वाय विदं कृत्वाव्य या पुक्यवाग्वाय विदं कृत्वाव्य या पुक्यवाग्वाय या पुक्यवाग्वाय विद्वाव्यवाया या पुक्यवाग्वाय विद्वाव्यवाया या पुक्यवाग्वायाय विद्वाव्यवायाय विदं कृत्वाव्यवायायाय विद्वाव्यायाय विदं कृत्वाव्यव्यायायाय विद्वाव्यव्यायाय विद्वाव्यायाय विद्वाव्यायाय विद्वाव्यायाय विद्वाव्यायायाय विद्वाव्यायाय विद्वाव्यायाय विद्वाव्यायाय विद्वाव्यायाय विद्वाव्यायायाय विद्वाव्यायायाय विद्वाव्यायायाय विद्वाव्यायायायाय विद्वाव्यायायाय विद्वाव्यायायाय विद्वाव्यायायाय विद्वाव्यायायाय विद्वाव्यायायाय विद्वाव्यायायायायाय विद्वाव्यायायायायायायायायायायायायायायायायाय                                                                                 | सर्भासनु                          | सर्वास्वनु                  | <<         | २      |
| ' अध बृतमुपद्धाति ' (नास्ति) ८९ १९ ' अदमन इषुहस्त उपद्धाति ' (नास्ति) ८९ २० उपद्धाति । एव उपद्धातित्येव ९० १ अतिक्यवाय्वा वा .वी- अतिक्यवाय्वा गवी- पुक्त्यवाया वा .वी- अतिक्यवाया गवी- पुक्त्यवाया वा .वी- अतिक्याया गवी- पुक्त्यवाया वा .वी- अतिक्याया गवी- पुक्त्यवाया वा .वी- अतिक्याया गवी- पुक्त्यवाया गवी- पुक्त्यवायाया ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भ्योऽन्ततः ॥ २० ॥ हिरण्य          | म्योऽन्ततः पौर्णमासीमुपघ    | ाय         |        |
| ' अश्मन इषुहस्त उपद्याति ' (नास्ति )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | <b>हिर</b> ण्य              | ((         | १०     |
| उपद्रषाति । एव उपद्रषातीत्येव ९० १  मिर्वा वा ावी- मिर्वा वा ावी- पुरुषाते ११ ३  मुद्रयाते पुरुषाते ११ ११ मुद्रयाते ११ ११ मुद्रयाते ११ ११ मुद्रयाते ११ ११ मार्तिमार्छति ॥ (स० ७) ॥ आर्तिमार्छतीति ॥ ७ ॥ ९२ १८ पिता मात्रारिछति संवितो १४ ७ पद्रयमाना आ तन्तु पद्रयमान आ तन्तु पद्रयमान आ तन्तु पद्रयमान आ तन्तु पद्रयमान आ तन्तु १९ १७ संविद्यानित्विति पञ्चा १९ १८ सर्वाभिने ॥ ११ ॥ यं सर्वाभिने यं १६ २७ दे स्वत्वाभ्यामः ॥ वेदं कृत्वा तह्र्याल्यामोऽद्योनन्वाभाय वेदं कृत्वा १०० १० स्वत्वाभ्यामः ॥ वेदं कृत्वा तह्र्याल्यामोऽद्योनन्वाभाय वेदं कृत्वा १०० १० स्वत्वाभ्यामः ॥ वेदं कृत्वा १०० १० स्वत्वाभ्यामः पर्वा । यास्ति ॥ १०२ १० द्रवत्वाभ्यामः पर्वा । यास्ति ॥ १०२ १० द्रवत्वाभयामः पर्वा । यास्ति ॥ १०२ १० द्रवत्वाभयामः पर्वा । यास्ति ॥ १०२ १० द्रवत्वाभयामः पर्वा । यास्ति ॥ द्रवत्वाभयामः १०२ २० द्रवत्वाभयामः पर्वे । यास्ति ॥ द्रविष्ठा मुद्रोति १०२ २० दे । द्रविष्ठा मुद्रोति द्रविष्ठा वा व्यक्तयोदि त्ययज्ञासं- र्थं वाह्नं वैष्ठं गमये-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ' <b>अथ बृतगु</b> पद्घाति '       | ( नास्ति )                  | ८९         | १९     |
| उपद्वाति । एव उपद्वाति स्येव १० १  श्रितं स्थव। वा वा वि श्रितं स्था वा वा वि श्रितं स्था वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ' अद्यन इषुहस्त उपद्याति '        | ( नास्ति )                  | ८९         | २ •    |
| पुरुष्यति पुदस्यति ९१ १६  गुदस्यति पुदस्यति ९१ १६  गार्तमार्णति ॥ (स॰ ७)॥ आर्तिमार्श्वतीति ॥ ७॥ ९२. १८  पिता मातारिश्वति संचितो पिता मातारिश्वाचिक्ठद्रापदाधा हित संचितो ९४ ७  पश्यमाना आ तन्तु पश्यमान आ तन्तु ९९ १७  संविद्याविन्स्विति पञ्चा संविद्यान्त्वित पञ्चा ९९ २८  सर्वाभिक्षी ॥ ११ ॥ यं सर्वाभिक्षे यं ९६ २७  वैकञ्चली सवितु वैकञ्चला तद्व्यान्त्वामोऽग्रीनन्वाधाय वदं छत्ता १०० १०  स्वतवा सम्प्रवा च स्वतवा सम्प्रवासी च १०२ ३९  ग्रामेषु वाक्यं प्रमान प्रमान १०२ ३०  ग्रामेषु वाक्यं प्रमान १०२ ३०  शेषं जुहै।ति शेषण जुहोति १०३  रथवाहनं वा व्यक्क्योदि त्ययक्ञसं- रथं वाहनं वैधं गमये-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | · ·                         | 9.         | 3      |
| पुरुष्यति पुदस्यति ९१ १६  गुदस्यति पुदस्यति ९१ १६  गार्तमार्णति ॥ (स॰ ७)॥ आर्तिमार्श्वतीति ॥ ७॥ ९२. १८  पिता मातारिश्वति संचितो पिता मातारिश्वाचिक्ठद्रापदाधा हित संचितो ९४ ७  पश्यमाना आ तन्तु पश्यमान आ तन्तु ९९ १७  संविद्याविन्स्विति पञ्चा संविद्यान्त्वित पञ्चा ९९ २८  सर्वाभिक्षी ॥ ११ ॥ यं सर्वाभिक्षे यं ९६ २७  वैकञ्चली सवितु वैकञ्चला तद्व्यान्त्वामोऽग्रीनन्वाधाय वदं छत्ता १०० १०  स्वतवा सम्प्रवा च स्वतवा सम्प्रवासी च १०२ ३९  ग्रामेषु वाक्यं प्रमान प्रमान १०२ ३०  ग्रामेषु वाक्यं प्रमान १०२ ३०  शेषं जुहै।ति शेषण जुहोति १०३  रथवाहनं वा व्यक्क्योदि त्ययक्ञसं- रथं वाहनं वैधं गमये-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | जातीलयवाग्वा गवी-           |            |        |
| अश्वातिमार्छति ॥ (स॰ ७) ॥ अश्विमार्छतीति ॥ ७॥ ९२. १८  पिता मातारिक्षीति संचितो पिता मात्वरिक्षाच्छिद्रापदाघा  हित संचितो ९४ ७  पश्यमाना आ तन्तु पश्यमान आ तन्तु ९९ १७  संविद्याविन्त्विति पञ्चा संविद्यान्त्विति पञ्चा ९९ २८  सर्वाभिकी ॥ ११ ॥ यं सर्वाभिवेकं यं ९६ २७  वैकङ्कती स्वितु वैकङ्कता तास् सवितु ९९ ११  तद्वयस्त्यास्यामः । वेदं कृत्वा तद्वयास्यामे वेदं हत्ता १०० १०  स्वतवास्थ्यप्रवाच स्वतवास्थ्य प्रवासी च १०२ ६  दित्वा प्रवास्य प्रवास्य १०२ २०  हेवं जुहै।ते हेवेण जुहोति १०३  रथवाहनं वा व्यक्कवेदि त्ययज्ञसं- रथं वाहनं वैधं ग्रमथे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | युक्तवनामा ना ग                   |                             | 98         | ą      |
| अश्वातिमार्छति ॥ (स॰ ७) ॥ अश्विमार्छतीति ॥ ७॥ ९२. १८  पिता मातारिक्षीति संचितो पिता मात्वरिक्षाच्छिद्रापदाघा  हित संचितो ९४ ७  पश्यमाना आ तन्तु पश्यमान आ तन्तु ९९ १७  संविद्याविन्त्विति पञ्चा संविद्यान्त्विति पञ्चा ९९ २८  सर्वाभिकी ॥ ११ ॥ यं सर्वाभिवेकं यं ९६ २७  वैकङ्कती स्वितु वैकङ्कता तास् सवितु ९९ ११  तद्वयस्त्यास्यामः । वेदं कृत्वा तद्वयास्यामे वेदं हत्ता १०० १०  स्वतवास्थ्यप्रवाच स्वतवास्थ्य प्रवासी च १०२ ६  दित्वा प्रवास्य प्रवास्य १०२ २०  हेवं जुहै।ते हेवेण जुहोति १०३  रथवाहनं वा व्यक्कवेदि त्ययज्ञसं- रथं वाहनं वैधं ग्रमथे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | •                           | ९१         | 23     |
| पिता मातिरिश्वीति संवितो पिता मातिरिश्वाच्छिद्रापदाघा हित संवितो ९४ ७ पश्यमाना आ तन्तु पश्यमाना संविद्यान्तिति पञ्चा पश्यमानी प्रिति । १०० १० स्वत्तवाप्रस्थाप्रमाना । वेदं कृत्वा तद्व्यान्त्यामोऽग्रीनन्वाघाय वेदं कृत्वा तद्व्यान्त्यामोऽग्रीनन्वाघाय वेदं कृत्वा १०० १० स्वत्तवाप्रस्थप्रवाच स्वत्वाप्रश्च प्रघासी च १०२ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | •                           | 97.        |        |
| इति संचिती ९४ ७  पश्यमाना आ तन्तु पश्यमान आ तन्तु ९९ १७  संविज्ञाविन्त्विति पञ्चा संविज्ञान्त्विति पञ्चा ९९ २८  सर्वाभिकी । ११॥ यं सर्वाभिके यं ९६ २७  वैकङ्कती समित्रु वेकङ्कता तास सितृ ९९ ११  तद्वचस्त्यास्यामः । वेदं कृत्वा तद्वचास्यामा वेदं कृत्वा १०० १०  स्वतवासम्बद्धमाना १०२ ६  रवतवासम्बद्धमाना १०२ ६  रवतवासम्बद्धमाना १०२ ६  ग्रामेषु वाक्यं मानेष्ठनुवाक्यं १०२ ३०  शेषं मुह्ताते शेषण मुह्ताति १०३  रथवाहनं वा व्यक्कयोदि त्ययज्ञसं- रथं वाहनं वैधं ग्रमथे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | पिता मातारेश्वाच्छिद्रापदाध | I          |        |
| संविद्याविन्त्विति पद्या संविद्यान्त्विति पद्या ९९ २८ सर्वाभिन्ते । ११॥ यं सर्वाभिन्ने यं ९६ २७ विकद्भती ५ सिवतु वेकद्भता ता ५ सिवतु ९९ ११ तद्भवस्त्यास्यामः । वेदं कृत्वा तद्भवस्त्राच्याय वेदं कृत्वा वेदं कृत्वा १०० १० स्वतवा ५ ध्यप्रवा च स्वतवा ५ ध्यप्रवा १०२ ६ १८ दिन वाह्य प्राप्ति च १०२ ६ दिन वाह्य प्राप्ति च १०२ ६ दिन वाह्य प्राप्ति च १०२ ६० दिन वाह्य १०२ ६० दिन वाह्य प्राप्ति च १०२ ६० दिन वाह्य प्राप्ति च १०२ ६० देवं वाह्य देवं वाह्य विद्राप्ति च १०२ १०२ देवं वाह्य व    |                                   | इति संचितो                  | ९४         | 9      |
| सर्वाभिनी :   ११   । यं सर्वाभिने कं यं ९६ २७ विकक्कती थ सिवतु विकक्कता ताथ सिवतु ९९ ११ तक्ककती थ सिवतु १९ ११ तक्ककता थ विदं कृत्वा विदं कृत्वा विदं कृत्वा १०० १० स्वतवाथ अप्रवास्थाय विदं कृत्वा १०० १० स्वतवाथ अप्रवास १०२ ६ १० १० स्वतवाथ अप्रवास विद्या प्रवासी च १०२ ६ १० स्वतवाथ अप्रवास विद्या प्रवास विद्या प्रवास विद्या प्रवास विद्या प्रवास विद्या  | पश्यमाना आ तन्तु                  | पश्यमान आ तन्तु             | 99         | १७     |
| वैकङ्कती ५ सवितु वैकङ्कता ता ५ सवितु ९९ ११ तद्वचस्यास्यामः । वेदं कृत्वा तद्वचास्यामोऽग्नीनन्वाधाय वेदं कृत्वा १०० १० स्वतवा५ अप्रवाच स्वतवा५ अप्रवासी च १०२ ६ ( पाद्वत्व् ) (नास्ति ) १०२ २९ ग्रातेषु वाक्यं प्रामेऽनुवाक्यं १०२ ३० रणेल वाक्य रण्येऽनुवाक्यस्य १०२ ३० शेषं जुहाति शेषण जुहाति १०३ रथवाहनं वा व्यक्कयोदि स्ययज्ञसं- रथं वाहनं वैधं गमये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | संविद्याविन्तिवति पद्या           | संविशान्त्वति पश्चा         | 99         | २८     |
| तद्वचस्यास्यामः । वेदं कृत्वा तद्वच.स्यामोऽग्नीनन्वाघाय वेदं कृत्या १०० १० स्वतवा १०० १० स्वतवा १०० १० स्वतवा १०० १० स्वतवा १०२ १० १० १० १० १० १०२ १० १०२ १० १०२ १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सर्वाभिकी । ११ ॥ यं               | सर्वाभिवेंकं यं             | ९६         | २७     |
| वेदं छत्। १०० १० स्वतवा ५ स्वतवा ६ स्व | वैकङ्कतीय सवितु                   | वैकङ्कता ता ५ सवितु         | ९९         | ११     |
| स्वतवा १ अप्रव ( च स्वतवा १ अप्र प्रधासी च १०२ ६ ( पाद क नू ) ( नास्ति ) १०२ २९ प्रकृष वृद्ध व प्रधाने प्रचित्र व प्रधाने प्रचित्र व प्रधाने प्रचित्र व प्रधाने प्रचित्र व प्रधाने प्रधान     | तद्वचल्यास्यामः । वेदं कृत्वा     | तद्वच ल्यामोऽग्रीनन्वाधाः   | 4          |        |
| ( पादान्त् ) ( नास्ति ) १०२ २५<br>ग्राहेषु वाक्यं ग्रामेऽनुदाक्यं १०२ ३०<br>रणःन वाक्य रण्येऽनुवाक्यस्य १०२ ३०<br>शेषं जुहाति शेषेण जुहाति १०३<br>रथवाहनं वा व्यक्कवोदि त्ययज्ञसं- रथं वाहनं वैधं गमये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | वेदं छत्ना                  | 800        | १०     |
| ग्रामेषु वाक्ये ग्रामेऽनुवाक्यं १०२ ३०<br>रणे:न वाक्य रण्येऽनुवाक्यस्य १०२ ३०<br>होषं जुहाति होषेण जुहाति १०३<br>रथवाहनं वा व्यक्कयोदि स्ययज्ञसं- रथं वाहनं वैश्रं गमये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्वतंवार्थप्रवं व                 | स्वतवाध्य प्रवासी च         | १०२        | Ą      |
| रणे.न बाक्य रण्येऽजुवाक्यस्य १०२ २०<br>होषं जुहेतते हेविण जुहोति १०३<br>रथवाहनं वा व्यक्कवोदि स्वयज्ञसं- रथं वाहनं वैश्रं गमये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( पादःग्नू )                      | ( नास्ति )                  | १०२        | २५     |
| द्दोषं मुह्यति देवेण मुह्यति १०३ रथवाहनं वा व्यक्तवेदि स्वयज्ञसं- रथं वाहनं वैश्रं गमये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्राप्तेषु वाक्यं                 | म्र.मेऽनु <b>घा</b> क्यं    | १०२        | ३०     |
| रथवाहनं वा व्यक्कवोदि स्वयज्ञ सं- रथं वाहनं वैश्रं गमये-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र्षेत्न बाक्य                     | रण्येऽ <u>ज</u> ुवाक्यस्य   | १०२        | ३०     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शेषं जुहै।ति                      | शेषेण जुहोति                | १०३        |        |
| न्यः स्टब्स्यः दयज्ञ तंयुक्तः करुपः <b>१०३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रथवाहनं वा व्यक्तयोदि त्ययज्ञ सं- | रथं बाह्नं वैधं गमये-       |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mer. set.                         | दयज्ञ संयुक्तः करुपः        | १०१        |        |

# 

| वर्जनीयम्                     | स्वीकरणीयम्                       | पृष्ठम् | पङ्किः     |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|
| <sup>द</sup> द्रवीकृत्य       | द्रवाणि कृत्वा                    | 209     | १६         |
| जुहोति पिद्धं                 | जुहोति ग्राम्या हुत्वाऽऽर-        |         |            |
|                               | ण्या जुहोति वितुं                 | १०५     | १८         |
| दक्षिणे वा पक्षावस्मिन्कृष्णा | दक्षिणे वा पक्षाऽप्ययं कृष्णा     | १०६     | २६         |
| नित्यवदेके समामनन्ति देवस्य   | नित्यो कामो देवस्य                | १०६     | 36         |
| दश वा पर्याये                 | पश्चामेर्वा पर्याये               | 100     | 3          |
| त्रीन्वातनामानि जुहोति        | त्रीन्वातहोमाञ्जुहोति             | 100     | २४         |
| प्राची दिगिति पड्मिः          | प्राची दिगिति पड्भिः प            |         |            |
| पर्यायेर्दध्ना मधु            | र्यायै राज्येन दिधिमिश्रेण षट्    |         |            |
|                               | सर्पाहुतीर्जुहोति यथाऽऽज्याहु-    |         |            |
|                               | तीर्मध्य उत्तमाम्यां प्रत्यब्मुखा |         |            |
|                               | हेतयो नाम स्थेति षड्पिः           |         |            |
|                               | वयोवेदेश्ना मञ्जू                 | १०९     | 8          |
| सुवर्णघर्ष                    | सुवर्न वर्म                       | १०९     | १३         |
| ममाग्न इत्येतेन               | ममाग्ने वर्च इत्येतेन             | १०९     | १९         |
| मार्जाछीयेऽष्टावितरेषु        | मार्जालीयेऽष्टावष्टावितरेषु       | १०९     | <b>२</b> ४ |
| मित <del>स</del> ्थे          | मित्रस्थे                         | ११०     | ₹.         |
| कुकाविमवसे                    | कु <b>ङ्कविम</b> वसे              | ११०     | Ę          |
| इतराञ्धो वा                   | इतराञ्चे वा                       | 111     | <b>२८</b>  |
| यद्स्यान्याश्चि               | वद्म्यान्यश्चि                    | 8       | ٩,         |
| अन्येषामग्नीन्हट्वा           | अन्येषामप्ति चित्वा               | ११६     | २०         |
| भार्थी रोपेयात्               | मार्या वोषेयात् ॥ १८ ॥            | ११७     | રૂ         |
| सर्णीकाय स्वेत्यष्टी नाना     | सर्णाकाय स्वेति नव नाना           | ११७     | २.         |
| प्रतिष्ठेत्स                  | प्रतिति <b>ष्ठे</b> त्स           | 111     | ९          |
| ' ( तेऽस्र ) '                | ( नास्ति )                        | ११८     | २०         |
| र्थे वा समृष्यर्थे वा संता    | र्थे समध्यर्थे संता               | ११८     | २ •        |
| ' ( अस्र ) '                  | (नाम्ति)                          | 111     | २१         |
| श्वोमूनेऽष्टी नाना            | श्रोभूते नव नावा                  | १२०     | 15         |
| श्वोभूते एता नाना             | श्वीभूत एता श्व नाना              | १२०     | 20         |
| सर्णीकाब त्वेत्यष्टी नाना     | सणीकाय त्येति नव नाना             | १२०     | 18         |
| (                             |                                   |         |            |

|                                               | [ १० ]                                           |         |                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------------------|
| वर्जनीयस्                                     | स्वीकरणीयम्                                      | पृष्ठब् | प <del>ङ</del> ्किः |
| नियमध्य तस्प्रयोगे                            | नियमध्य योगे                                     | 149     |                     |
| निरायतग्रीवः                                  | निर्ण्यतग्रीवः                                   | १२२     | 38                  |
| द्वयानि द्व खङ्                               | द्वयानि खलु                                      | 121     | <b>१७</b>           |
| वैतृकी वेदि                                   | पैतृयज्ञिकी वेदि                                 | 128     | ९                   |
| तापश्चितं व्याख्या                            | तापश्चिति व्याख्या                               | 128     | <b>\$8</b>          |
| पात्रस्य स्थाने                               | पात्रस्थाने                                      | १३०     | 8                   |
| ' (तेषां पूर्वेण )'                           | (नास्ति)                                         | १३०     | ٩                   |
| <b>गृह्व</b> ियात्                            | गृह्णाति                                         | ११०     | 18                  |
| सारस्वतीं च मेषं सष्ठ                         | सारस्वतीमुपाकृत्य सष्ठ                           | 121     | <b>\$8</b>          |
| एकरूपा इव मवन्ति                              | एकरूपा मवन्ति                                    | 658     | ?                   |
| प्योऽसन्तः                                    | ष्योऽन्ततः                                       | १३३     | १२                  |
| रशनामुद्धन                                    | रशनानामुदसन                                      | 1 3 8   | १३                  |
| गोयुक्तानि सप्तद्दश यानानि<br>सप्तद्दश शयनानि | गोयुक्तानि सप्तद्श यवाः<br>चितानि सप्तद्श शयनानि |         |                     |
|                                               | सम्बद्धा यानानि                                  | १३९     |                     |
| सप्तदश्य सप्तदशानि                            | सप्तर्वा ५ साप्तद्शानि                           | १३९     | •                   |
| रोपः साधारणः । अग्रेग                         | शेषः साधारण्योऽप्रेण                             | १३९     | <                   |
| प्राम्बो स्था                                 | प्राची स्था                                      | ₹80     | ٩                   |
| चतुर्घा विभज्य                                | चतुर्भा विरुज्य                                  | 180     | \$8                 |
| नैवारमश्चयुग्या                               | नैवारमञ्जी युग्या                                | 181     | 18                  |
| सीति तार्प्य यजमानः                           | सीति तृपाणं बृक्षाणां                            |         |                     |
|                                               | वासो यजमानः                                      | \$88    | २                   |
| वैधमनाय                                       | वैश्यमनाय                                        | 184     | १२                  |
| 'हाता'                                        | ( नास्ति )                                       | 189     | २३                  |
| दिवं प्रोष्ठती( ष्ठिनी )मा                    | दिवं पोष्टिनीमा                                  | 188     | १२                  |
| मारोहती(ता)मा                                 | मारोहतामा                                        | 188     | 17                  |
| प्रपश्चे( इये )                               | प्रपश्ये                                         | १४६     | 18                  |
| रजसि                                          | सरजसि                                            | 888     | २१                  |
| होमं अहो।ति                                   | होमाञ् <b>जु</b> होति .                          | 186     | २१                  |
| ं माध्यंदिनस्य स्वनस्य '                      | ( नास्ति )                                       | 186     | <b>२</b> ८          |

# [ 11]

| <b>प</b> र्जनीयम्          | स्वीकरणीयम्                 |     | पक्तिः     |
|----------------------------|-----------------------------|-----|------------|
| कृतेऽत्र सार               | कृते सार                    | 186 | 99         |
| सर्वेवां                   | पूर्वेषां                   | 680 | 25         |
| विष्ट्यः स्थ वि पाप्मना    | विष्ट्वः स्थविमा पाप्पना    | 183 | २          |
| प्रचरति ते व्यूटा          | प्रचारिते व्युदा            | 188 | <b>२९</b>  |
| प्रचरेत्। यत्रो है।        | प्रचरेत्तदेतेषां वपाभिः     |     |            |
| ·                          | <b>मचरे</b> छत्रे है व      | 189 | २८         |
| उपहरति                     | उपहरनित                     | 188 | <b>३</b> ० |
| गोपो वा                    | गोपा वा                     | 190 | <          |
| प्रवत्स्यतीति              | <b>भवत्स्</b> यन्तीति       | 198 | ?          |
| यजेत                       | यमते                        | १५३ | 8          |
| प्रतीयात् । अन्यद्दिशा     | पतीया <b>धदन्य</b> दिशा     | 899 | 38         |
| अन्वहं यमेत । अनु          | अन्बहं यजतेऽनु              | १९९ | २१         |
| नुमनं                      | नुमतं                       | १५८ | 4.8        |
| घूपयति पराचीनं             | धू गय्हाराचीनं              | 196 | १९         |
| प्रचरति                    | पचरते                       | 196 | १५         |
| यनेत । निशा                | यनते निशा                   | 160 | १५         |
| धूरवति । पराचीन            | <b>घृ</b> षायस्पराचीन       | १६० | २∙         |
| यद्वस्ते तद्दक्षिण। एतेनैव | यद्वासो वस्त एतेनैव         | 180 | २८         |
| पद्येध्मीयेन चरति चतुर्घा  | વ <b>લે</b> થ્મીયેન चतुर्घा | 188 | •          |
| हविर्भिर्वजेत घात्रे       | हविभिर्यजते घात्रे          | 181 | २५         |
| वीरजन५ समा                 | वीरजनने समा                 | १६२ | 21         |
| निर्वपति सर्वा             | निर्वपतीति सर्वो            | 164 | २३         |
| दक्षिणा गोविकर्त्रक्षावा   | दक्षिणा मांग्याकाक्षावा     | 184 | २१         |
| अनृतद्वं ब्रुवते           | अनृतम्तं ब्रुवने            | 388 | २९         |
| बाणवन्तो दक्षिणा ॥ ऐन्द्र  | बाणवन्त ऐन्द्र              | 160 | *          |
| मामस्य हती                 | सामस्त्येहती                | 160 | ₹•         |
| परिवहति                    | पारेवहन्ति                  | 110 | ٦ ٢        |
| विविचान्ति                 | विविद्यति                   | १६८ | २७         |
| धर्ममात्रं                 | <b>घ</b> र्मपात्रं          | १६९ | ٤          |
| संवार्थे( ये )ध्यः         | संचार्य इध्मः               | 189 |            |
| मविष्यति । सह सोमी         | मविष्यतीति सह सोमी          | १७० | १४         |

|                                  | [१२]                               |               |       |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| वर्जनीयम्                        | स्वीकरणीयम्                        | पृष्ठम्       | पक्कि |
| , द्वाति । अग्निषोमीयपशु         | दघात्यझीषीमीयस्य पशु               | १७१           | 8     |
| इस्तं वेदय                       | हस्तं गृहीत्वा वेदय                | 388           | 18    |
| - राजेत्युक्तः                   | रानेत्युक्त                        | १७१           | 31    |
| ' प्रति ' इत्यारम्य ' विसृष्टे ' |                                    |               | :     |
| इत्यन्तम्                        | ( नास्ति )                         | १७१           | २९    |
| जीन्विष्णुक्रमान्याचः कामति      | त्रीन्विष् <b>णुक्रमान्कामय</b> ति | १७२           | •     |
| मधुनः षोडश                       | मधुषः षोडश                         | १७३           | १२    |
| पाण्डुरमुख्णीबं                  | वाण्डरमु ट्लीवं                    | १७१           | 13    |
| श्वेतपाण्डुरामित्या चक्षते       | श्वेतपाण्डरमित्या <b>च</b> क्षते   | १७१           | 8 8   |
| इति । आपः केश                    | इत्यपः केश                         | १७६           | १९    |
| वासांसि विवृत्य                  | वासांसि विवृतते                    | १७७           | २५    |
| तस्मा एतानि                      | तस्मादेतानि                        | १७९           | २७    |
| वाजसभ्सेदि( यातामि )ति           | वाजभसेयातामिति                     | १७९           | 21    |
| धनुः पतन्यै प्रयच्छाते । धनुः    | धनुरार्दिन पत्नियै प्रय-           |               |       |
| राति प्र                         | च्छति धनुः प                       | १७९           | २२    |
| राजतमाणि                         | राजतं मणि                          | १७९           | २६    |
| ऊर्गसीत्यौदुम्बरं                | ऊर्गस्यूर्ज मे धेहीत्यी-           |               |       |
| •                                | दुम्बरं                            | १७९           | २७    |
| युङ्ङसीति सौवर्ण                 | युङ्ङ्सि वचौं अप्ति वचीं-          |               |       |
|                                  | घेहीति सीवर्ण                      | १७९           | २७    |
| मध्ये सीवर्णमेके समा             | मध्यमेके समा                       | १८०           | ?     |
| ' एतद्वा विपरीतम् '              | (नास्ति)                           | १८०           | 8     |
| अवनह्यति                         | अवनह्य                             | 168           | २५    |
| ओदनमधिपणं विजित्य                | ओदनमिषपणन्ति विजित्य               | १८२           | v     |
| हिरण्यकशिषुं होत्रे              | हिरण्यकशिपुहोत्रे                  | १८३           | .२६   |
| आमिक्षया प्रचरेत्                | आमिक्षया प्रचराति                  | १८३           | 7 9   |
| <b> सुह</b> तं                   | सुहुवं                             | 3<8           | १     |
| विभिन्दात् । स्पय आ              | विभिन्द्याद्यत्स्पय आ              | <b>{&lt;8</b> |       |
| राजतं मणि च                      | राजतं च मणि                        | 1<8           | . 4   |
| पूर्वः स्यात्तत्रान              | पूर्वस्यास्तत्राप                  | १८५           |       |

## [ 8 9 ]

| वर्जनीयम्                              | स्वीकरणीयम्                          | पृष्ठम् '   | <b>ब्दिः</b> |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| वेहायमानामिवोऽनेत्रे                   | वेहायना इवालेश्रे                    | 166         | २७           |
| यजमातो मध्ये                           | यत्रमानो बाईस्पत्यं मध्ये            | 1<9         | 38           |
| पशुबन्धेन यजेत                         | पशुबन्धेन यजते                       | १९०         | २            |
| आदित्यायाः । ततः श्वोभूते              | आदित्यायाः श्वो <b>भूते</b>          | 199         | 19           |
| होत्रेणाप्रतिषिद्धाः                   | होत्रेण विप्रतिषिद्धाः               | १९२         | १९           |
| मुत्तरं                                | मुत्तरे                              | १९३         | २८           |
| ततो यजेत पश्चाप                        | ततो यजते पश्चाप                      | १९४         | 30           |
| स्रुत* सं                              | मृत५ मुरा५ मं                        | १९६         | 14           |
| एक <b>य्</b> पं                        | एकं यूपं                             | 190         | 11           |
| वेदि करोति                             | वेदिमुपवपति                          | १९८         | <b>\$ 8</b>  |
| निषिच्य                                | निःषिच्य                             | १९९         | १३           |
| सात्वरी                                | सस्वरी                               | २०१         | •            |
| कऋडसक्तु                               | कलमुक्त                              | २०२         | 8            |
| वृक्तेर्यज्ञमानः                       | वृक्षे यजमानः                        | २०२         | •            |
| सुराणाम <b>नु</b>                      | मुराम्णा <b>मनु</b>                  | २०२         | <b>२९</b>    |
| सोमान्सुरान्प्रति                      | सोमान्सुराम्णः पति                   | २०९         | •            |
| यन्मे मनो यमं नः परागतं)               | यनमे मनोऽयमक्ततं                     |             |              |
| यद्वा मे                               |                                      | २०४         | ٩            |
| स्रवन्तीः                              | स्रवन्ती                             | २०४         | 48           |
| उपतिष्ठने                              | उपिष्ठन्ते                           | २०४         | \$8          |
| पङ्किच्छन्दाः पाशो                     | पङ्क्तिदछन्दाः <b>पाश्चो</b>         | २० <b>१</b> | २२           |
| पशुकामश्रिया                           | पशुकामं श्रिया                       | २०८         | •            |
| सांग्रहण्येष्टचा यजेत                  | सांग्रहण्येष्टचा यमते                | २०९         | 38           |
| चतुरः सहस्रान्सीवर्णान्                | चतुरः सीवर्णान्                      | २१२         | २७           |
| दक्षिणमुपष्ठायति                       | दक्षिणम०ष्ठावयति                     | २१९         | •            |
| निवद्धं<br>विवद्धं                     | विवद्धं                              | 214         | 18           |
| ानम्ब्र<br>जातमुर्वेयुस्तान्द्रच्छेयुः | <sub>जातमुप</sub> निगच्छेयुस्तान्यृन | छेयु:२१८    | Ę            |
| वेत्थेति । यो न                        | वेत्थेति तेषां यो न                  | 316         |              |
| वत्यात । या न<br>तं जित्वा तस्य        | तं जिनीयुन्तस्य                      | २१०         | 8 - 8        |

## [88]

| वर्जनीयम्                  | स्वीकरणीयम्                                                                                                                                                          | पृष्ठम्     | पङ्किः |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| वीणागिवनी                  | वीणागाथिनौ                                                                                                                                                           | २२०         | ્લ     |
| कञ्चिपोरप्रेण होतारं       | काशिम्बोरमेण होतारं                                                                                                                                                  | २२०         | २७     |
| हो ६ इह होतरि              | हो ६ इहोतरि                                                                                                                                                          | २२१         | 4      |
| वजेऽश्वं बध्नाति तस्मै     | ब्रनेऽइवं बध्नन्ति तत्रास्मै                                                                                                                                         | २२२         | 4      |
| संगायेति 💮                 | संगायते।ति                                                                                                                                                           | २२४         | २४     |
| युनित्विति                 | युनि <del>द</del> ेशति                                                                                                                                               | २२६         | १२     |
| अर्दिन सं                  | अरिनसं                                                                                                                                                               | २२६         | ? €    |
| द्रवावभितो भवतः            | द्रवावुषस्थानौ भवतः                                                                                                                                                  | 778         | १९     |
| गोतमचतु                    | गौतमध्यतु                                                                                                                                                            | २ <b>२६</b> | २८     |
| सेनाम्यः                   | सेनेम्यः                                                                                                                                                             | २२७         | ч      |
| मिन्दीत                    | मिन्धन्ति                                                                                                                                                            | २२७         | २८     |
| मुपत <del>र</del> पना      | मुपतस्पाना                                                                                                                                                           | 376         | 8      |
| युजोऽक्षेनान्ततो जुह्नति   | युमोऽनेनाऽऽउयेनान्ततो                                                                                                                                                |             |        |
|                            | जुद्दाति                                                                                                                                                             | २२८         | •      |
| आयुर्वयस्य पवते            | ज्योतिर्यज्ञस्य पवते                                                                                                                                                 | २६०         | १०     |
| विभावसुः । द्धाति          | विभूषमुः । द्वाति                                                                                                                                                    | २३०         | ? ?    |
| अश्वस्य ग्रीवासु सौवर्ण५   | सौवर्ण ६ रुक्ममश्व-                                                                                                                                                  |             |        |
| रुक्मं प्रतिमु <b>ध</b> ते | स्य ग्रीवासु प्रतिमुखते                                                                                                                                              | २३०         | १२     |
| उक्ताः संबरा               | उक्तसंचरा                                                                                                                                                            | २३१         | ३०     |
| उक्ताः संबरा               | उक्तसंचरा                                                                                                                                                            | २३२         | 9      |
| उक्ताः संबरा               | उक्तसंचरा                                                                                                                                                            | २३२         | १४     |
| करोति ॥१८॥ ' एतद्ग्रे      | (तेषां विश्वतिं विश्वतिं<br>कैकस्मिन्यूप उपाकरोत्ये<br>न्द्रदशमानेके समामनन्ती-<br>न्द्राय राज्ञे सूकर इत्यार<br>ण्यान्पश्चन्समशः प्रतिवि<br>मज्य यूपान्तरालेषुपाकरो | •           |        |
|                            | ति ) इति ग्रन्थोऽविकः                                                                                                                                                |             | 8/     |
| परिवृक्तिः                 | परिवृक्ती                                                                                                                                                            | २३७         | ₹      |
| <b>परिवृक्तिः</b>          | परिवृक्ती                                                                                                                                                            | २१८         |        |

# [ १५]

| <b>पर्ज</b> नीयम्                              | स्वीकरणीयम्                  | <b>784</b>  | <b>वस्</b> किः |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| धन्वना गा इति धनु                              | घन्वना गा घन्वनाऽऽभि-        | •••         |                |
|                                                | जयेमेति धनु                  | २३८         | 15             |
| कर्णप्रियमिति                                  | कर्णमिति                     | 214         | २३             |
| सार। थिम भिमन्त्रयते                           | साराधिमामन्त्रयते            | 386         | 99             |
| वाजीति स्वयं स्वयं वाजि                        | वाजीति च स्वयं वाजि          | 719         | १९             |
| अवगाहन्ति                                      | अवगाहयन्ति                   | २३९         | ₹•             |
| <b>इवायोपयन्ति</b>                             | श्चायोपवपन्ति                | 380         | <              |
| अभिम <i>न</i> त्रयते                           | अभिमन्त्र्य                  | 280         | 18             |
| पर्यक्कचान्यूपेषु                              | पर्यक्कान्यूपेषु             | 980         | 16             |
| जुहोति । पर्यप्रिकृतान् प्राम्यान्पञ्-         |                              |             |                |
| नाष्ठमन्ते प्रारण्यानुत्सृजन्ति पर्याप्तेष्टः- |                              |             |                |
| तानां दंदिनां वडवे पुरुषे वा (पीचा)            | •                            |             |                |
| त्पृजान्ति ताप्यें                             | नां द्वंद्विनां वडवे पुरुषे  |             |                |
|                                                | ंबोत्सृजन्ति तार्च्य         | 388         | २              |
| इयामूछेन                                       | ज्याम् छेन                   | 388         | ९              |
| <b>व्यतिषजते</b>                               | ब्य <b>तिषजे</b> ते          | ₹8₹         | (              |
| मेघन्ते                                        | मेधन्ति                      | ₹8₹         | ₹•             |
| त्रिमीहिषी गईते त्रिः पत्नयोऽभिमे-             | ्पुनरेवं गहेते त्रिः प्रमेषं |             |                |
| घन्त उत्तर                                     | त्युत्तर                     | 388         | २२             |
| हिरण्मथीभिः                                    | हरिणीभिः                     | 388         | *              |
| एकधेतरेषां पश्नां                              | एक घेतरेषां पशुनां           | २४५         | •              |
| वपां मेदः प्रप्येति वा                         | ववामेदसः प्रेष्येति वा       | 384         | 18             |
| होता। अथवाकि ५                                 | होतेतरथा वा कि ५             | २४ <b>६</b> | •              |
| प्रज्ञातानि                                    | प्रतिज्ञाता <b>नि</b>        | ₹88         | •              |
| बसणो विजयस संज्ञपयन्ति प्रजाप                  | · ब्राह्मणो विजयः संज्ञा     | -           |                |
| त्रयेऽश्वस्य तूपरस्य                           | पयन्त्यश्चस्य तूपरस्य        | २४६         | •              |
| छोम च तिर्थगसंमिन्दन्तः                        | छोम तिर्थगसंभिन्दन्तः        | २४६         | 19             |
| ' माहेन्दस्य स्तोत्रं प्रत्यभिषिञ्चति          | ( नास्ति )                   | २४६         | २८             |
| ' हिरण्यगर्भः समवर्तताम् इति                   | ( नास्ति )                   | 280         | •              |
| प्राजापत्यान्                                  | प्रानापस्याः                 | 280         | •              |

# [ १६ ]

| वर्जनीयम्                                | स्वीकरणीयम्                       | पृष्ठम् | पङ्किः |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------|
| महिस्नोरुद्रेकेण                         | महिम्ने।देकेण                     | 286     | 9      |
| मीष्माय स्वाहेति जुहोति हवि              | ग्रीष्माय स्वाहोति <b>षड्</b> तुः |         |        |
|                                          | म्यो हुत्वा हवि                   | 386     | २१     |
| मंबन्तीति विज्ञायते स्ते                 | भवन्ति स्ते                       | २४९     | २७     |
| प्रतिसंख्यायाऽऽहुतीर्जुहोति ।            | प्रतिसंख्यायमाहुती <b>जुहोति</b>  | 290     | २      |
| <b>ब्रा</b> म्यान्हुत्वा                 | ग्रामेऽनुवाक्या <b>न्हु</b> त्वा  | २५०     | ३      |
| ेद्विपदा ५ हुत्वा                        | द्विवदामुत्तमा ५ हुरवा            | २९०     | 9      |
| ष्ट्रेकादाशिनान्वायव्यान् <b>श्वा</b> न् | ऐकादशिनारः व्यान्प <b>श्नृत्</b>  | २५१     | 18     |
| अवभृथमवयन्ति                             | अवभूषमभ्यवयन्ति                   | २५२     | ११     |
| कालकाञ्जमित्रमर्थाः                      | कालकाभ्रामदिवस्यां                | २५३     | 8      |
| म्यां मध्यमे विशाल                       | म्यां मे विशाल                    | २५३     | 8      |
| पशुपुरोडाशं नि                           | पशुपुरोडाशान्नि                   | २९३     | १३     |
| यथादैवतं                                 | यथादेवतं                          | २५४     | २७     |
| ंयजेत                                    | यजते                              | 398     | २८     |
| सविद्यः । विश्वानि                       | सविदुर्वरेण्यं विश्वानि           | २५६     | २९     |
| एकादाशिनीः स*                            | एकादश दशिनीः सर                   | २५६     | 9      |
| नाराश्य सेषु चालमनं                      | नाराश्च से <sup>त्व</sup> लमनं    | २५८     | २५     |

#### ् अथ सत्यापाढाहरण्यकाशसूत्राय पष्ठभागस्थं शोधनपत्रस् ।

| पश्चद                         | वयोदसम्भयोः ।           |             |            |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| वर्जनीयम्                     | स्वीकरणीयम्             | पृष्ठव      | पक्किः     |
| वदैतामिष्टिं सप्तस्या         | तादिष्टि ५ स ५स्था      | 264         | 18         |
| प्रणयनवर्जमावर्तेत । या प्रकृ | प्रणयनवर्ज या प्रकृति-  |             |            |
| तिर्देशिणा ग्रे:              | र्दिशिणाग्ने:           | 266         | 3          |
| सा दोहस्थाने प्रतीयात्        | सा दोहस्य स्थाने पतीया  | त् २६७      | 38         |
| यात् । अन्यतरस्माद्गा         | याचतरस्माद्या           | २९७         | २२         |
| अयोत्तर                       | अश्वेतर                 | 386         | 11         |
| अध्वयु मा मा हिस              | अध्वयु मा हि ५          | २७२         | २८         |
| विद्ध्या                      | निदध्या                 | २७२         | ₹•         |
| यच्छेत्येनमञ्जी ५ हरति        | यच्छेति निर्वर्तमानमाहः |             |            |
|                               | वर्नायेऽनुपहरेत्        | २७३         | 11         |
| अनस्य दु ततो नाश्रीयात्       | . अजस्य दु नाश्मीयात्   | २७४         | 19         |
| यस्येतं संव                   | यस्य त ५ मंव            | 709         | •          |
| वासेन                         | दाब्येन                 | २७१         | 8          |
| सुक्रकाञ्चिना                 | सृतिकाग्निना            | 908         | •          |
| विकिरो यश्च विष्करः           | विकुरो यश्च विष्ठिरः    | २७६         | 9          |
| ' वातभूतीं • मुत्तमाम् '      | (नास्ति)                | २७१         | 38         |
| मिष्टिं निर्वपन्ति            | मिष्टिं तन्वते          | २७९         | 18         |
| पुनरेवैति                     | पुनरेवेति               | २७९         | 14         |
| विच्छिनत्तीति विज्ञायते प्र   | विच्छिनतीति प्र         | २७९         | १९         |
| चरन्तीति दर्भस्तम्ब           | चरन्तीति स्तम्ब         | २८१         | <b>F</b> 3 |
| तन्मयीस्येनद्भिमन्त्रय यदि    | तन्मयीस्यग्निहोत्रमभि-  |             |            |
| •                             | मन्त्रयेत यदि           | २८१         | २४         |
| कीदम्बुत्वा                   | कीहक् च हुत्वा          | २८१         | 38         |
| तां चैव                       | तां वैव                 | २८२         | *          |
| <br>एकेवां चतुर्थ             | एकेषां यदि चतुर्थ       | २८२         | 19         |
| कीहम्बुत्वाऽन्यां             | कीहक् च हुत्वाऽन्यां    | २८२         | ₹ 0        |
| क्षेम्या एवि                  | क्षेम्य एवि             | <b>२८</b> ६ | २६         |

| <b>वर्जनीयम्</b><br>एककपालमेके समामनन्ति                 | स्वीकरणीयम्<br>एककपाछं तस्याप                  | पृष्ठम् | <b>पक्किः</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------------|
| तस्य। ५                                                  |                                                | 360     | *             |
| जुहुवात्                                                 | जुहोति <b></b>                                 | १८७     | १९            |
| आसीत यदा                                                 | आसीत स यदा                                     | 966     | ₹•            |
| मतेऽष्टाकपाछं                                            | मते पुरोडाशमष्टाकपाछं                          | २८८     | 48            |
| स्वयं कृण्यानः सुग० दिव्यं                               | स्वयं कृष्यानस्त्वनस्त                         |         | -             |
| ततान । त्वं नस्त                                         | •                                              | २८९     | 10            |
| पावक दीयत् । हव्या                                       | पावक दीचत् । हन्या                             | २९१     | ₹             |
| मतेऽष्टाकपालं निर्वपति न                                 | मते निर्वपति न                                 | २९१     | •             |
| मादायी स्यात्                                            | मदायी स्यात्                                   | 991     | २४            |
| सरसे                                                     | सहसे                                           | २९२     | 38            |
| पिबेत् ' ( अग्नि॰ यते ) '                                | ( कंसस्थं नास्ति )                             | 299     | २७            |
| दयस्तमिते                                                | यद्यनस्तमिते                                   | २९६     | ٩             |
| ' ( वर्धतां० स्वाहेति ) '                                | ( नास्ति )                                     | २९७     | 28            |
| पद्रशहते २इमीनन्वा                                       | पद्द हिते सूर्यस्य                             |         |               |
|                                                          | रइमीनन्वा                                      | २९८     | <b>\$8</b>    |
| निर्वितेत् । अथोऽन्तिकात्                                | निर्वपेत्पथोऽन्तिकात्                          | 386     | १९            |
| यस्य वाडग्निभिः                                          | यस्यान्यैराग्निभिः                             | २९९     | (             |
| प्रमीतस्य । तस्याभिवान्य                                 | प्रमीतस्याभिवान्य                              | २९९     | 12            |
| थारयन्तीति विज्ञायते । अयो                               | घार्यनंतीत्यपो                                 | २९९     | 11            |
| यद्युत्पूर्त चित्रं देयं यदस्य                           | यद्यतपूर्तं यदस्य                              | 308     | 1             |
| अभिमया प्रतिमयोन्मया प<br>स्वाहेति स्कल्पमनुपन्त्रयेतेति | अभिमया विमयोन्मया प<br>स्वाहेरयेकेषाथ सर्वेषाथ | २०१     | 11            |
| सर्वहविषा                                                | हविषा                                          | ३०१     | 3             |
| पत्नी संयाजयन् क                                         | पत्नीः संयाजयिष्यन् क                          | ३०३     | <             |
| नवस्याश्रीयात् । आनीतो वा                                | नवस्याश्वीयाहेवानां भागं                       |         |               |
| एष देवानां य आहिताग्निरदन्तय-                            |                                                |         |               |
| स्य देवा अन्नम्। यदक्रस्वाऽऽः                            |                                                |         |               |
| प्रयणं नवास्याश्रीयाद्देवेम्यो( वानां )                  |                                                |         |               |
| मार्ग                                                    |                                                | 303     | <b>१</b>      |

# [ १९ ]

| वर्जनीयय्                                  | स्वीकरणीयम्                  | <b>पृष्ठस्</b> | प <del>ङ</del> ्किः |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| त्रिष्टुग्याज्या                           | अगतीयाज्या                   | 808            | 9                   |
| <b>१श्</b> न्छ <b>१येत</b>                 | पशुञ्चमायेत                  | 108            | १३                  |
| प्रणाका वा                                 | प्रणाको वा                   | ₹०४            | રા                  |
| भपयति                                      | श्रपयित्वा                   | 808            | ₹•                  |
| दानेश्वरेषुः । नैर्ऋतः                     | दानेश्वरान्ति नैर्ऋतः        | 808            | 28                  |
| (यावदन्ते वा व्यापद्येत ॥ ३२ ॥)            | (नास्ति)                     | ३०७            | 1                   |
| वज्ञो हि यज्ञस्य                           | यज्ञा यज्ञस्य                | 300            | 10                  |
| अमाजनीयं स्याज तेन                         | अभे।जनीयं न तेन              | 300            | Į.                  |
| यजेत पुरस्ताद्वा स्विष्टकृतः               | यनेचिद भागिनी                |                |                     |
| यदि मागिनीं                                |                              | ₹ 0 <          | 36                  |
| स वा विजेत त                               | संवा विजीत तम                | 3 ? •          | 21                  |
| स्वं मा सीद                                | स्वमासीद                     | 310            | २४                  |
| आधारयेत् । भूत्वा प्रमवती                  | आधारयेद्धत्वा प्रमक्ती       | २१०            | २७                  |
| विद्येषु जम्मयुः                           | विद्येषु जग्मयः              | 115            | 48                  |
| ् पितेरा मदन्ति मा नो                      | पितरो भवन्ति मा नो           | 388            | २७                  |
| प्रियिवि सूवारि                            | <b>ृ</b> थिवी विभृतरी        | 313            | <b>२८</b>           |
| व इत्येतामिः सप्तामिः                      | ब इति सष्ठामिः               | <b>३१</b> ३    | હ                   |
| साँसिखेदानि                                | सि <b>ञ्च</b> न्यमि          | 3 1 8          | •                   |
| <b>अम्युन्न वेयुरुपजृहु यु</b> र्वा        | अम्युत्तयेत्युनरूपजृह्युर्यो | 311            | १३                  |
| वा । हुतेति रिक्तस्याऽऽश्वायित्वा          | वाऽतिरिक्तं म्यर्श्तियत्वा   | ३१३            | 16                  |
| ' होतृ० करोति '                            | ( नास्ति )                   | ३१३            | २ •                 |
| ' ( द्विरात्रं० मेव ) '                    | (नाग्ति)                     | 118            | १९                  |
| स्युक्तेऽस्वार्ठ्ये यत्रमाने               | त्युक्त्वाऽन्वारकी यममान     | 319            | 16                  |
| स्वादुक्टयं कुर्वीत । यदुक्टयः वोड-        | स्यादुक्टाः कार्यो           |                |                     |
| शिनम् । यदि बोस्स्यतिरात्रम् ।             | यद्युक्ध्यः पोडशी यदि        |                |                     |
| वयतिरात्रोऽसोर्यामम् । यद्यसे              | षोडस्यतिरात्रो यद्यति ।      |                |                     |
| र्थामो ।द्विरात्रम् । यदि ।द्विरात्रस्त्र- | तिरात्रोऽष्ठेर्धामी यथ-      |                |                     |
| रात्रम् । यदि त्रिरात्र एकस्तोत्र-         | ष्ठोर्वामी द्विरात्रो यदि    |                |                     |
| मेव । अमि                                  | द्विरात्रक्किरात्रोऽभि       | 316            | २•                  |
| संप्रेष्यति                                | संपेष्यन्ति                  | 110            | ţ                   |

# [ २० ]

| वर्जनीयम्                    | स्वीकरणीयम्              | पृष्टम्     | पङ्किः   |
|------------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| वधीया ५ सं यज्ञ ऋतुं कुर्युः | वरीया ५ सं कुर्युः       | 310         | 10       |
| पाययस्येतासामपां             | पायये <b>चे</b> तासामपां | 216         | १२       |
| वाचं म ऐन्द्र                | वाचं त ऐन्द्र            | ३१८         | २४       |
| अङ्गानि म उक्ध्यः            | अङ्गानि त उक्थ्यः        | 286         | 38       |
| प्रतिज्ञित                   | प्रतितिषते               | ३१९         | 9        |
| ह्रीयं मनुपरी                | लीयं घिष्णियमनुपरी       | १२०         | 18       |
| गौरवीतं                      | गौरिवीतं                 | 198         | 21       |
| सोममय(वि)भज्य                | सोममपमज्य                | 177         | १२       |
| प्रतिपद्यते                  | प्रतिपद्येत              | <b>३</b> २२ | २१       |
| स्रकृत्य                     | संस्मृत्य                | 888         | 24.      |
| नेदिष्ठी स्यात्तत आहत्य      | नेदिष्ठी सोमः स्यात्त-   |             |          |
|                              | माहृत्य                  | 328         | 10       |
| फाल्गुनान्यथार्जुनान्यथा-    | फाल्गुनान्यथार्जुनानि    |             |          |
| ssदारान्                     | यदि नार्जुनान्यथाऽऽदाः   |             |          |
| • • •                        | रान्                     | 168         | 9        |
| सोमः स्याद्रथन्तर            | सोमो रथन्तर              | 878         | 20       |
| ' तेम्य एव '                 | ( नास्ति )               | 229         | *        |
| दद्यास्पूर्व                 | दद्याद्यत्पूर्व          | 329         | 9        |
| अध्वर्युः स्वारायेत्         | अध्वर्युरप। शबेत्        | 824         | २९       |
| कुर्वीरन् ।                  | कुर्वारन् (स० २३)        | 176         | \$8      |
| भवतीति विज्ञायते यदि         | मवतीति यदि               | 196         | १७       |
| शुक्रादधुवा <b>च</b>         | হ্যুকাগুৰা <b>ৰ</b>      | 110         | २३       |
| वर्ची में देहीति             | वर्ची मिय देहीति         | 888         | 13       |
| वषट्कारानुवषट्कृते           | वषट्कृतानुवषट्कृते       | 333         | •        |
| तस्मादेनमा                   | तस्मादेतमा               | 238         | <b>4</b> |
| वृत् । इमं                   | वृत् त इमं               | 111         | 8        |
| त इन्द्रपीतस्य               | त इन्दविन्द्रपीतस्य      | 444         | १९       |
| वृषभिस्तप स्त्रैस्तपा        | वृषभिर्वराहैतया तपस्य    | 138         | 2        |
| तपस्व तपसा तापिष्ठ           | तपसा तापिष्ठाः           | 118         | <b>ર</b> |
| · स स्मा                     | संग                      | 858         | 3        |
| ** * **                      |                          | . , •       |          |

# [ ११ ]

| वर्जनीयम्                      | स्वीकरणीयम्                     | 184  | <b>१क्</b> किः |
|--------------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| आसते                           | भानशे                           | 118  | T              |
| मिनोत्यजरः                     | मिनात्यजरः                      | 111  |                |
| तेजनं स्वं जरा                 | तेजनं पुनर्जरा                  | 111  | •              |
| वसणां जयन्                     | दक्षणा जनयन्                    | 888  | ٩              |
| वरान्ददानि                     | <b>वरं</b> ददाति                | 118  | 11             |
| '(दशा∙ पिम्नेत्)'              | (नास्ति)                        | 118  | ₹•             |
| सीमी जुहुयात्                  | सीमी जुहोति                     | 888  | 96             |
| विष्णुस्त्याऽन्वेत्विति        | विष्णुस्त्वाऽनुविचक्रम इति      | 355  | •              |
| यद्वाञ्चित्तच्छ् वपान्मुखेन    | यद्पाहिक्षच्छुपान् <b>मुखेन</b> | 788  | 10             |
| श्वापदावलीढमभिन्त्रयते । तस्यै | श्वापदावलीढं तस्ये              | 155  | 16             |
| '(अम्य• वत्)'                  | (नास्ति)                        | 185  | ₹•             |
| पात्रं प्रयुज्यते              | पात्रं पुनः प्रयुज्यते          | 775  | २०             |
| क्रधीत ऊष्वी                   | কূষীন জৰ্ম্বী                   | 450  | 88             |
| सर्वोत्तर्ग                    | ं सर्वत्रोत्तमां                | 315  | 19             |
| विबलान्कोशान्                  | विविलानकोशान्                   | 188  | ? ₹            |
| पुरोडाशम् । एतं                | पुरोडाशं वैतं                   | 181  | ₹(             |
| अभिमन्द्रय                     | अभिमन्त्रयते                    | 188  | २८             |
| ' ( सर० छम्भं ) '              | (नास्ति)                        | 385  | 3              |
| औदुम्बरी न                     | यद्यीदुम्बरी न                  | 185  | ₹(*            |
| श्रियो तिष्ठ                   | श्रिया तिष्ठ                    | 183  | २७             |
| वोच्छ्रयति सं                  | वा सं                           | 181  | ₹.             |
| दक्षिणामध्वर्यु                | दक्षिणमध्वर्यु                  | ३४३  | •              |
| विज्ञायते पीवा                 | विज्ञायते च पीवा                | 180  | ?              |
| दक्षिते                        | दीक्षेत                         | ३४७  | •              |
| यजते                           | यमन्ते                          | \$80 | •              |
| गृह्याति । ऋत्विजो             | गृह्यातीत्यृत्विज्ञो            | 186  | 8              |
| ' गृहपतेरेव '                  | (नास्ति)                        | 19.  | ₹•             |
| निव । रन्                      | विनिवपेरन्                      | 111  | 13             |
| साधुतुर्वा य                   | साबुकृत्या 🖣                    | 111  | <b>{</b> \$.   |
| इत्युक्तन्                     | इत्युक्त्व।                     | 398  | ₹•             |

# [ २२ ]

| पर्जनीयम्                            | स्वीकरणीयम्                   | वृष्ठव | पङ्किः     |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|
| ्र तीति विज्ञायते वट्यू              | तीति पट्सू                    | 399    | •          |
| , सिन५ स्तोतारं                      | सिनः प्रस्तोतारं              | ३५२    | २९         |
| सोमविकविणी                           | सोम्करणी                      | ३५३    | २७         |
| . ज्योतिष्टोमः । वैश्वानरो           | ज्योतिर्देशःनरो               | ३९९    | 11         |
| उत्तरोत्तरे यनु                      | उत्तरोत्तरेण यजु              | ३५६    | १८         |
| तम् । एवमुत्तरेषु                    | तमुत्तरेषु                    | ३५९    | 26         |
| प्रायणीयोऽिरात्र                     | प्रायणीयेऽतिरात्र             | ३६०    | ٩          |
| विहता                                | विह्ता                        | ३६०    | •          |
| सन्ने द                              | सत्रभूते दु                   | ३६०    | २६         |
| - हुरवेदमहं मां कल्याण्ये            | हुत्वाऽन्वहं दक्षिणा          |        |            |
| ,                                    | नयन्तीदमहं मां कल्याण्ये      | ३६०    | २६         |
| ं छोकाय <sup>े</sup> द्शिणां         | होकायामृतत्वाय दक्षिणां       | 880    | २७         |
| नयामीति यजमानाः कृष्णा               | नयामीति कृष्णा                | ३६०    | २८         |
| <b>ं</b> कियते                       | िक्रयन्ते                     | ३६६    | २          |
| म।हेन्दस्तोत्र                       | माहेन्द्रस्य स्तोत्र          | 383    | २०         |
| न्यृङ्क्कमेतदहर्मवति । स्वय          | न्यूङ्खः स्वय                 | 389    | १७         |
| विवतं वीवाडिति यद्यव्युदः            | पिनतामित्यव्यूढे यजाति        |        |            |
| ( बतामित्यव्यूदे यजाति )             | -                             | 389    | २७         |
| વદ્ય નુવા                            | यं यं नृवा                    | 366    | *          |
| े पिनतं नीपाडिति तस्य प्रचारितं      |                               |        |            |
| मरुत्वतीयैर्भवाति ( बतामिति न्यूदे ) | विवतमिति व्यूदे यत्माङ्       |        |            |
| यस्प्राङ्                            |                               | 388    | 8          |
| ं उपरम्भन्ति बर्हिस्थानेऽद्भिर्द्-   | उपरुम्बन्त्युदी <del>ची</del> | 388    | ζ8         |
| र्वावास्तामिर्मा                     | स्ताभिर्मी                    | 398    | <b>\$8</b> |
| उपद्याति                             | उपह्नवति                      | ३६७    | 28         |
| नित्या भीदुग्नरी                     | नित्याश्चीदुम्बरी             | ३६८    | 11         |
| अध्वरमिह्न रतिरिह्न रन्तिरिह         | अध्वरामिह रजिरिह              |        |            |
| रमध्यमिह रन्तिरिह रमतिरिह            | रन्तिरिह रमादिह रमः           |        |            |
| रमध्वामिह वो रमतिः                   | ध्वाभिह वो रतिः               | १६८    |            |
| ८. होतुकाः                           | होत्रका:                      | \$ 400 |            |

# [ 33]

| वर्जनीयम्                  | स्वीकरणीयम्             | पृष्ठव्     | पर्क |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------|
| अर्थम्या ते                | अर्थम्णा वैते           | 200         | ₹.   |
| त्यातिषर्भ                 | त्यधिषर्म               | ३७१         | 18.  |
| औदुम् <b>व</b> रीः         | अत्रौदुम्बरी:           | ३७३         |      |
| संतयो विद्यन्ते            | संततीर्वि <b>यन्ते</b>  | १७१         | 9    |
| <b>पृष्ठशमनीयेन</b>        | <b>ष्टरामनीयेन</b>      | 808         | •    |
| वा परे द्वे शये अहनी       | वा शये द्वे अहनी        | ₹७€         | ? (  |
| कीर्त्यमेतदहर्भवति         | कीर्त्यमहर्मवति         | ३७७         | 7.   |
| <b>দ</b> ৪য:               | <b>१</b> ष्ठचः          | 906         | 16   |
| इस्य द्वादशाहनि            | हस्य दशाहानि            | ३७९         | 10   |
| द्यनीम्यां                 | दयनीयाम्यां             | ₹ < 0       | 19   |
| माछविके                    | भाछ १ के                | ₹ < 0       | 77   |
| दशाहीने दश                 | दशाहीये दश              | 160         | २८   |
| वाणेन                      | वःणेन                   | <b>१</b> ८२ | ९    |
| सोऽप्रेण सदसो दक्षिणे      | सोऽग्रेण सदो दलिणे      | 163         | २२   |
| बाही प्रतिवाद्यन्          | बाही वादयन्             | १८२         | २२   |
| तृतीये। पुर                | तृतीये ते <b>पु</b> ५   | <b>३८३</b>  | ₹•   |
| समाघ्रति                   | समगच्छन्ति              | ३८३         | १९   |
| स्रकिष्देव                 | स्रक्तिषु वा            | ३८३         | २२   |
| चर्मकर्ने( कृते )          | चर्मकर्ते               | ३८४         | 3    |
| सभूत                       | सुभृत                   | ३८४         | 9    |
| <b>लम्ब</b> याति           | लम्बाति                 | ₹८४         | 19   |
| तत्ते                      | कर्त                    | ३८४         | २७   |
| पातयन्ति                   | पादयन्ति <b></b>        | <b>३८</b> ४ | २७   |
| महात्रतम् ॥ ( ख०१५ )       | (नास्ति)                | 3<8         | २१   |
| स उदयनीयः ॥ २ ॥            | ( अत्र समापत्स्वण्डम् ) | ३८७         | 1    |
| स×रुम्बेरन्                | सं ५ रुध्येरन्          | 344         | •    |
| 'इयनीकां व्यास्त्यास्यामः' | (नास्ति)                | 144         | १८   |
| विहितानैका                 | विह्न <b>ानेका</b>      | ३८९         | 13   |
| वायव्यं बत्सं              | वरसं वायव्यं            | १८९         | २७   |
| मविवद्या                   | मविवशा                  | ३९०         | 1    |

# [ २४ ]

| <b>वर्जनीयम्</b><br>प्रतिबिगज्यामतिबिभज्य | र् <b>वीकरणीयम्</b><br>प्रतिविभज्य प्राप           | PBY  | <b>१<del>ङ्कि</del>ः</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------|
| नाः प्राप                                 |                                                    | ३९०  | 4                        |
| ययोराछ पन्ते                              | ययोरतिरात्रयोराख्येरन्                             | १९०  | •                        |
| विषुवस्युपास्त्रमन्ते<br>इति वाजसनेकयम् । | विषुवस्युपास्रम्यमास्रमन्ते<br>इति कठिकावानसनेयका- | ३९०  | १२                       |
| आंभेवमशिष्टोम                             | <b>प्रे</b> यमग्रिष्टे।म                           | 190  | 14                       |
| पश्चेक्षा                                 | पश्चे का                                           | \$90 | 38                       |
| तेरेव विपर्वासमीयुः                       | तैरेवमेव विश्यासमीयुः                              | 360  | २९                       |
| तर्य ।यययात्त्वाञ्चः<br>मरुखतीयपुरो       | यहत्वतीयः पुरो                                     | १९१  | १७                       |
| स्थनकाला                                  | सदनैः काला                                         | 199  | १०                       |
| त्त्वनयाणा<br>उत्स्रहार इति               | उत्सृष्टा रस इति                                   | ३९२  | 10                       |

# अथ सत्याषाढहिरण्यकेशिसूत्रीयं सप्तनभागस्थं शोधनपत्रम् ।

| ( | सप्तद्वाष्ट्राञ्चनश्रयोः | ) | I |
|---|--------------------------|---|---|
|   |                          |   |   |

| वर्जनीयम्                          | स्वीकरणीयम्                | पृष्ठम्      | पङ्क्तिः   |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|
| मपमज्य संविदो                      | मपभाजयेत्संविद्रो          | ३९७          | १३         |
| विवर्याचेत                         | विपर्या चेत्               | ३९७          | १३         |
| निषद्य ब्र्यात्                    | निषद्यानुब्यात्            | ३९७          | २३         |
| प्रतितिष्ठति । गौरुक्टयो बृहत्सामा | प्रतितिष्ठति विश्वज्योतिः  |              |            |
| •                                  | रुक्थ्यो बृहत्सामा         | ३९९          | १९         |
| सर्वज्योतिरिष्ठेशेष उपयसामा        | सर्वज्योतिरुव्ययो बृह-     |              |            |
|                                    | स्तामा रथतरसामा            | ३ <b>९</b> ९ | ₹ €        |
| रथंतरबृहस्सामा                     | रथंतरसामा बृहत्सामा        | ३९९          | 16         |
| चत्वारः साद्यस्काः । तेपां         | पश्च साद्यस्कास्तेषां      | 800          | 8          |
| समारूढा मनन्ति                     | े <b>समूदा भवन्ति</b>      | 808          | વ <b>€</b> |
| रथा सक्षीर                         | रथाः सक्षीर                | 805          | २८         |
| प्रदक्षिगम् ॥                      | प्रदक्षिणम् ( ख॰ २ )॥      | ४०२          | ٩          |
| यवानी खल                           | यवानां खड                  | ४०३          | ?          |
| द्षिद्वृतिश्च                      | ं द्धिहानिश्च              | ४०६          | ₹8         |
| प्रक्ष्णुतायां यूपः                | तक्ष <b>णु</b> नाम्रो यूपः | 800          | ٤          |
| समानः भदः                          | समान्य सादः                | 800          | २०         |
| उपसंभेत्य प्रजापतिः                | उपमेभस्य नापतिः            | 80.0         | २७         |
| फलके भवत. अग्नये                   | ५.छके । अग्नये             | 8%0          | ३          |
| कणी बण्डाः क्टाः                   | कर्णा वण्डाः कृटा          | 8 <b>% •</b> | १७         |
| उक्थ्या द्विपतीः                   | उन्थ्या वा द्विषतीः        | ४१२          | ~ · 8      |
| रयो विषयः                          | विषयो स्थः                 | ४१२          | २२,        |
| च युग्यी कृष्णं                    | च यूजी कृष्णं              | 8 13         | २१         |
| ' चतुप्पे। हशी सर्वेषां '          | ( नाम्ति )                 | 8 \$ 8.      | . <b>२</b> |
| नाकसदां प्रथमः                     | नाकसस्प्रयमः               | 8 \$ 8       |            |
| पाष्मना भ्रातृब्येण गच्छन्ति       | ए,घ्मनो भ्रातृब्येण गच्छति |              | २३         |
| ' त्रयक्ति ५२३ : पश्चम इत्यके '    | (नास्त)                    | 8 / 8        | 30         |

# [ २६ ]

| वर्जनीयम्                                        | स्वीकरणीयम्                  | पृष्ठस् | <b>पर्किः</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------|
| • मिमवा                                          | भिभुवा,                      | 8 \$ 8  | २८            |
| आ <b>ग्ने</b> य्यः पुरोरुचः                      | आग्नेय्य ऋषः पुरोरुषः        | ४१५     | २३            |
| अरवः स्यावो दक्षिणा । स                          | वडवा श्वेता दक्षिणा          |         |               |
| न्रह्मणे देयः                                    | सा बहाणे देया                | ४१६     | ٩             |
| बायव्यामु पश्चदशमन्निष्टोमसाम                    | वायस्यास्वाग्निष्टोमसाम      | •       |               |
| <b>कृ</b> त्वा                                   | कृत्व <u>।</u>               | ४१६     | <b>११</b>     |
| <ul> <li>अन्नाद्यकामं प्रजाकामं पद्म-</li> </ul> |                              | •       |               |
| कामंव।'                                          | (नास्ति)                     | 818     | १२            |
| ' एतस्थैव ० ब्रह्मवर्चसकामन् '                   | (नास्ति)                     | 888     | १७            |
| ' अप्रवस्थी भवन्तीत्येके '                       | (नास्ति)                     | 888     | २०            |
| अग्निष्टुताऽग्निशोमेन यज्ञविश्रहो                | अग्निष्टुता यज्ञाविश्रष्टो   | •       |               |
| यजेत                                             |                              | 8       | २८            |
| त्रिवर्वार्धं वदतः पञ्च                          | तं त्रिवृद्वाद्यं वद्तं पश्च | 880     | ٩             |
| गान्धारकालिक्षमा । धान्                          | गन्धारिकालिङ्गमगधःन्         | 8 60    | 11            |
| 'त्रयस्त्रि रहोन स्वर्गकामः '                    | ( नास्ति )                   | ४१७     | १९            |
| कामयत्                                           | कामयति                       | 880     | 28            |
| इत्येके                                          | इस्येकेषाम्                  | ४१९     | 3.6           |
| सर्वस्वारः । मरणकामी यजेत                        | सर्वस्वारोगमरणकामोऽ•         |         |               |
| यः कामयेवानामयतां स्वर्गे होक                    | नामयतां यः कामयेत            |         |               |
| मियामिति विज्ञायते यान्यः                        | स्वर्गे छोकामियामिति याम्य   | 1:830   | १६            |
| 'कृतानं दक्षिणा '                                | ( नास्ति )                   | 830     | २६            |
| विमिन्त्रन्ति                                    | भिन्वन्ति                    | 873     | ११            |
| उत्तरकाण्डेन                                     | उत्तरेण काण्डेन              | 830     | १३            |
| औदुम्दरश्चमसभ्यतुःस्रक्तिः सोम-                  | औदुम्बरश्चद्वःस्रक्तिः       |         | , ,           |
| स्य पूर्णः                                       | सोमेन चमसः पूर्णः            | ४३१     | <b>t</b>      |
| द्वाद्शमानं                                      | द्वादशशतमानं                 | 831     | १२            |
| समेषु नाराशास्येव्व                              | सन्नेषु माध्यंदिने सवनेऽ-    | • ( )   | , ,           |
|                                                  | नडुहां शतमाधिकरुक्तमः        |         |               |
|                                                  | हतवषट्पुण्डरीकाम्या हि       |         |               |
|                                                  | रण्यस्रजमुद्धात्रे तत्तीयसव  |         |               |
|                                                  | Carrie Management            |         |               |

| ् वर्जनीयम्                                    | स्वीक्रणीयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पृष्टम् | पङ्किः |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                | ने सलेषु नाराशः भेष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 3 4   | २७     |
| ' पशु '                                        | (नास्ति)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४३२     | १९     |
| नीतामिश्रेण वा शृतमाशिरे दुहन्ति               | नीतामिश्रेण वा तीत्रमुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| <b>शृतमाशिरेणामियान्यय</b> नसा दुहन्ति         | तोक्य्येन रथंतरसाम्रा बृहस्साम्राभयसाम्रा वां सोमवामिनं याजयेत्सोमा- तिपविनं याजयेद्दाजा तमु- परुद्धं गामकामं प्रभाकामं पद्गुकामं श्रिया प्रत्यवद्धः रमभिचरस्यजेनाभिचर्य- माणो यजेन प्रतिधुपा प्रातःस्यने सर्वान्सोमा- ब्श्रीणाति शृतेन गाल्यं दिने सक्ने दश्ना नृतीयः सक्ने नीतिमिश्रेण वा शृत- माशिरेणाभिवात्यवत्सा दुः |         |        |
|                                                | हन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४३६     | २१     |
| ( प्रजाकामः )                                  | ( नाम्ति )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३५     | १२     |
| <sup>4</sup> बहु प्रतिगृद्ध० इत्येके '         | नाम्ति )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 839     | १८     |
| सवने । अपध्यक्ष सत इत्या-<br>चक्षते पुनस्तोमेन | सवने तमुप्रवस्य इत्याः<br>चक्षते छदेन आतृत्यवानः<br>कैत्या स्तास्त्रियोपगायने<br>गावर्वाष्मरमो माद्यन्ताः<br>मिति प्रातःमयनेऽधस्तः<br>रपृतमृतः पाःमृनपास्यति<br>गावर्वा देवा माद्यन्तः—<br>मिति माध्यदिने भवने<br>गाधर्वाः पितरा माद्य-<br>न्तामिति तृतीयमवनऽप-<br>ध्वस्मत इत्याचक्षते प्न-                               |         |        |

13

### [ २८ ]

| वर्जनीयम्                       | स्वीकरणीयम्                      | पृष्ठम् | पङ्किः     |
|---------------------------------|----------------------------------|---------|------------|
| गोतम                            | गौतम                             | 838     | १६         |
| ददाति                           | दद्यात्                          | ४३७     | (          |
| स्वर्गाहाँकान्                  | स्वर्ग्याँह्योकान्               | 880     | <b>२८</b>  |
| माहेन्द्रस्तोत्रं               | माहेन्द्रस्य स्तोत्रं            | 836     | 8 8        |
| वितिष्ठितो                      | वितिष्ठतो                        | ४३९     | <          |
| सिषम् । मरुता ५                 | <b>निषमरुता</b> ५                | 846     | ٩          |
| श्रातृब्य ९ हते । तेन सर्वामृषो | भ्रातृब्य ५ हत एतेन स-           | •       |            |
| विहते सँ                        | र्वामुघोऽपि हतो सं               | 880     | ą          |
| भ्रातृब्यवता । आयुषा            | भ्रातृब्यवानायुषा                | 888     | १३         |
| गृह्णाति                        | गृह्णीयात्                       | ४४३     | <b>१</b> 8 |
| येत तमेतेनाभ्यश्नुते            | यते तमम्यइनुते                   | 888     | <b>{8</b>  |
| द्वितीये ( तृतीये च ) सह-       | द्वितीये साहरुयति-               |         |            |
| <b>स्या</b> ऽतिरिच्येते         | रिच्यते                          | 888     | २६         |
| मा प्रथमेऽहनि                   | मा त्रिः प्रथमेऽहनि              | 880     | 9          |
| होन्ने वाऽध्वर्यवे वा           | होत्रे वोद्वात्रे वाऽध्वर्यवे वा | ४४९     | ą          |
| गोष्ठेष्वपि मृजति               | गोष्वपि सृत्रति                  | 888     | २०         |
| ' हिरण्यं गौर्वास इति ०         | ( नारित )                        |         |            |
| इति तृतीये '                    | •                                | ४४९     | २७         |
| दक्षिणा नयन्न्याना              | दक्षिणा नयन्नन्यूना              | 890     | •          |
| किं चिह्छात्                    | <b>कि</b> वेदद्यात्              | 890     | ٩          |
| वेट्टोत्तमां                    | वेष्ट्रवानुत्तंमं                | 890     | ٩          |
| प्रजाता ५ श्रविष्ठावत           | प्रजानाः श्रविष्ठावृत            | 890     | 21         |
| लभन्ते । इतरानुरस्रजन्ति        | छमन्ते प्रेतरान्सृत्रन्ति        | ४६१     | २९         |
| रुद्रवते पुरे।डाशमष्टा          | रुद्रवतेऽष्टा                    | ४६३     |            |
| यद्यन्नेन                       | यद्यन्येन                        | ४६३     |            |
| ' सर्वतोमुखेन० उत्तरतः '        | ( नास्ति )                       | 868     | 28         |
| कामयेत                          | कामयते                           | 840     | 31         |
| सर्वस्तोमोऽतिरात्रः । कौसु      | सर्वस्तोमोऽतिरात्रदछन्दो-        | -       | • •        |
|                                 | भवतां पुरुषं प्रजां पशुनोजी      |         |            |
|                                 | वीर्यमाप्नीत्यम्यासङ्गचः पद्माः  |         |            |
|                                 |                                  |         |            |

### [ २९ ]

| वर्जनीयम्                          | स्वीकरणीयम्                                      | पृष्ठस् | पङ्खि      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------------|
|                                    | हधान्वार <b>रछन्दोमा</b>                         |         |            |
|                                    | अतिरात्रः <b>कौसु</b>                            | 863     | २९         |
| श्रुवते । अतिरात्रः पृष्ठचः        | शुविक सर्वा <b>मृद्धिमृध्नवन्ति</b>              |         |            |
|                                    | वती तथमी <b>भवन्ति य ए</b> त                     | II.     |            |
|                                    | उपयन्त्यि <b>रात्रः पृष्ठचः</b>                  | 860     | ९          |
| <sup>4</sup> अतिरात्रः पृष्ठचः षडह |                                                  |         |            |
| आवृत्तः पृष्ठचः पडहोऽतिरात्रः      | ( नामित )                                        | 860     | 34         |
| प्रतिष्ठाकामा उपेयुरिति            | प्रतिष्ठा <b>कामा उपेयुः</b>                     | ४९१     | ₹€         |
| गौरायुः पश्चा                      | गैं:रायुगीरायुः पश्चा                            | ४९१     | १७         |
| ष्टछचः स्तोमः षडहः                 | पृष्टचस्रव <b>स्त्रि</b> + <b>रामहर्निरुक्तं</b> |         |            |
|                                    | ष्टप्रयः स्तोमः <b>पडहः</b>                      | ४९२     | •          |
| आदित्यलोकं                         | अदित्यं छोकं                                     | 893     | २२         |
| <b>स्त्र्यहोऽभि</b> ष्ठवाः         | खयोऽभिष्ठवाः                                     | ४९४     | <b>१</b> ९ |
| रात्रेण ब्रह्मवर्चस                | रात्रं ब्रह्मवर्षस                               | ४९५     | १९         |
| प्रनाकामा उपेयुः                   | प्रमाकामा वोषेयुः                                | ४९५     | २४         |
| षष्ठं प्रति                        | <b>षष्टः प्र</b> ति                              | 80,0    | २०         |
| एत <b>एवो</b> त्तरे                | <b>ण्</b> तयैवीत्तरे                             | 900     | १३         |
| नामयने मासं                        | नामयनेन मामं                                     | 901     | 8          |
| दक्षि। संवत्सरं                    | दीकाय संवत्मरं                                   | 907     | २१         |
| सहस्रनामानि                        | महस्रमामानि                                      | 908     | र          |
| प्रायणीयमहस्तद <u>ृह</u> र्वत्सा   | प्रायणीयस्तद् <b>हर्वस्सा</b>                    | 908     | 4.8        |
| आहवनीयम् । चक्रीवन्ति              | आहवनी <b>यश्चकीवन्ति</b>                         | 4 . 8   | २ <b>२</b> |
| त एतमापूर्यमाणपक्ष                 | एनत्तमा <b>पूर्यमाणप</b> स                       | 909     | २          |
| मवन्ति । ओ।निष्ठा                  | भवन्त्येते तेजिष्ठा                              | 908     | 13         |
| अतिरात्राविभिशोमं                  | अतिरात्रावा <b>भिनोऽग्निष्टोमं</b>               | 900     | २९         |
| भूगानं गच्छन्त्यमिस्वर्ग छोकं      | भृमानं गच्छन्तये <b>षु प्रति-</b>                |         |            |
| नयन्त्येषु छोकेषु प्रतितिष्ठन्ति   | तिष्ठन्ति                                        | 906     | 8          |

### [ ३० ]

| ः वर्णनीयम्<br>सहस्रसंवरतरेण प्रजापतेर्ऋदि-    | स्वीकरणीयम्<br>सहस्रसंवत्सरमपरं घते | पृष्ठम् | पङ्किः |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|
| मृष्मुवन्ति<br>नामेति । तत्र ब्रह्मणः सायुज्यस | नामेति ब्रह्मणः सायु                | 906     | ٩,     |
| सलोकतां यनित                                   | ज्यः सार्धिताः समान<br>छोकतां यन्ति | 906     | २३     |

# अथ सत्याष। ढहिरण्यकेशिसूत्रीयमष्टमभागस्थं शोधनपत्रम् ।

#### ( एकोनविश्वविश्वेकविशवभानाम् )।

| वर्जनीयम्                        | स्वीकरणीयम्              | पृष्ठव्     | <b>पर्</b> किः |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| पावित्रे प्रोक्ष्यामा            | पनित्रे अग्ना            | 410         | 88             |
| ब्रह्मणस्य                       | ब्राह्मणस्य              | 470         | 24             |
| सविता प्रमृतो                    | सवित्रा प्रसूतो          | 981         | २              |
| समिषा आधेहि                      | समिघ आषाहि               | 988         | •              |
| ब्रह्मवर्चसेन संपेधय             | व्रसम्बन्धिनात्राचेन     |             | •              |
|                                  | समेघय                    | 939         | ₹8             |
| परिददापि । तच्चक्षर्देव          | परिददामीति परिदाय        |             |                |
|                                  | तचकुर्देव                | 938         | 28             |
| पुष्टिं द्वातु                   | पुष्टि पतरां दघातु       | <b>५३</b> ७ | (              |
| दैवी मेथा                        | दैवीं मेघां              | 988         | ٩              |
| उपतिष्ठते माथे प्रजामिति         | उपतिष्ठते मयि मेघां      |             |                |
|                                  | मयि प्रजामिति            | 181         | २ ०            |
| दण्डं रक्ष                       | दण्ड रक्ष                | 998         | 8              |
| गारेष्वाञ्च                      | गारेऽग्नि                | 988         | 90             |
| वद स्वाहेति                      | वदा स्वाहे।ते            | 468         | ₹0             |
| आपो बाघतां                       | आयो बाधन्ता              | 980         | ٩              |
| इति यद्येन५                      | इति जपेद्यचेन ५          | 980         | 16             |
| शिवापस्मम्यं ऋणुनं               | शिवां नो सन्नि ऋणुनं     | 988         | १३             |
| इति । अदमान                      | इति हुत्वाऽद <b>मान</b>  | 908         | ३०             |
| मम्यावृत्य                       | मम्यावर्त्य              | 908         | १०             |
| सोमोऽददाद्गन्धर्वाय              | सोमोऽददद्गन्धर्वाय       | 908         | 14             |
| प्रदक्षिणं परिक्रम्य             | प्रदक्षिणमस्ति परिक्रम्य | 900         | २०             |
| ऋमयाति                           | क्रामयति ः               | 996         | 9              |
| प्राचीमु ।वेश्य तस्याः पुरस्तात् | प्राचीमुपवेदय पुरस्तात्  | 966         |                |
| द्वाऽऽहार्थः । उपनासः            | द्वाऽऽहार्योपवासः        | 960         | •              |
| घ्रवमस्थितं                      | ध्रुवतः स्थितं           | 941         | 36             |

|                                  | 7 2 2 2                      |             |            |
|----------------------------------|------------------------------|-------------|------------|
|                                  | [३२]                         |             |            |
| <b>वर्जनीयम्</b>                 | स्वीकरणीयम्                  | पृष्ठम्     | पङ्किः     |
| विभर्तु स जायतां                 | विभर्ति स जायतां             | :977        | 8          |
| त्यरीरिचमित्येके                 | त्यरीरिचामिति चात्रैके       | 990         | १९         |
| व्याख्याती होमकल्प आत्मन्न       | व्यार्व्यात <b>मा</b> त्मन्न | ु५९ ०       | १९         |
| कुमारं प्राम्बं घार्यमाण         | कुमारं धारयत्यदमा            |             |            |
| मनुमम्त्रयते । अस्मा             |                              | 800         | १७         |
| नामाऽसि जीव५ शरदः                | नामाऽसि सजीव शरदः            | ६०७         | 21         |
| जागार्ति तस्यै विजा              | जागार्ति यस्यै विजा          | ६०९         | १५         |
| तथा <i>ऽ</i> सृतस्वस्येशानोमाऽहं | तस्यामृतत्वस्य नो घेहि       |             |            |
| पौत्र                            | माऽहं पाँत्र                 | ६०९         | २९         |
| सनम् । तमुप                      | सनं तमझिमुप                  | 483         | <          |
| मन्त्रयेरन्                      | मन्त्रयोरन्                  | 6 68        | 8          |
| वर्षसे हुतमिति                   | वर्चसे हुमिति                | ६१५         | १९         |
| प्राङ्मुख उपविश्वति              | प्राङ्मुखः कुमार             |             |            |
|                                  | उपविश्वाति                   | ६१७         | ৩          |
| अथ वरं वृणिष्वेति                | अथाऽऽह वरं वृणीप्वेति        | 8 3 8       | <b>१</b> 8 |
| समाधाय पारिस्तीर्य               | समाधाय संपरिस्तीर्य          | ६२२         | १२         |
| कल्पयित्वेति                     | व.रूपायित्वा                 | ६२३         | 8          |
| पूर्णमुखः परिकामद्व              | पूर्णमुखं परिक्रामन्तु       | ६२४         | १५         |
| वृक्ष भासमते                     | वृक्ष आसजति                  | ६२५         | २७         |
| अप्रे शिवो भवेत्यथ               | अप्रे शिवो मव शिवो           |             |            |
|                                  | મવેત્વથ                      | <b>६</b> २६ | १३         |
| गवां मध्ये                       | गवां मार्गे                  | <b>६२६</b>  | २६         |
| पराशेषु तथैव                     | पल शेषु तं तथैव              | ६२७         | 8          |
| द्भैर्झि पारिस्तीर्य             | द्भें. परिस्तीर्य            | ६२९         | ę          |
| नियच्छन्त्वित                    | नियच्छत्विति                 | ६३०         | १२         |
| व्या <b>ह</b> ितप <b>यन्त</b>    | व्याह्न तिपर्यन्तं           | 880         | १८         |
| ब्राह्मणस्त्वा                   | ब्रह्मणस्त्वा                | ६३२         | ٩          |
| <b>)</b>                         | **                           | ६१२         | 6          |
| "                                | 3 <b>9</b>                   | <b>१</b> ३२ | ۶          |
| वर्भानास्तीर्थ                   | दुर्भान्तरस्तीर्थ            | 853         |            |
| •                                |                              |             |            |

# [ ३३ ]

| <b>पणनापम्</b>                                      | स्वाकरणायम्                                       | पृष्ठ <b>म्</b> | पङ्गक      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|
| न विद्यात्                                          | न विन्धात्                                        | <b>8</b> 3 8    | ` {        |
| उमया ५६तर्वयन्तु                                    | उभया ५ स्तर्पयन्ति                                | 199             | 3          |
| उदन्वतीरेतास्वनी                                    | <b>उदन्वतीर्वेतास्विनी</b>                        | 889             | ¥          |
| अन्राघयोरपराह्ये<br>प्रारस्तीर्थे पवित्रान्तर्हिता- | अनुराघेष्वपराह्ने<br>पारिस्तीर्थैकपवित्रान्ताहें- | <b>(</b> ३ ७    | 14         |
| नि कृत्वा चत्वारि                                   | तानि चत्वारि                                      | ६३७             | 15         |
| प्रसूता देवस्य                                      | प्रसूतो देवस्य                                    | (10             | १९         |
| भ्यो जुष्टं नि                                      | म्यो वो जुष्टं नि                                 | <b>१</b> ३७     | २१         |
| स्तीर्याभिघारितं                                    | स्तीर्णाभिचारितं                                  | <b>(</b> ३७     | २५         |
| दक्षिणात्राची ५ संततं                               | दक्षिणायाञ्चि संततं                               | ६३७             | <b>२६</b>  |
| "                                                   | 91                                                | ६३७             | २७         |
| व्योच्छदेका तपसा                                    | ब्योच्छदेकाऽष्टका तपसा                            | १३९             | Ę          |
| ब्राह्मणं विद्यावन्तं परि                           | ब्राह्मणान्विद्यावतः परि                          | 119             | ₹ <b>₹</b> |
| उपाकरोति । पितृभ्यस्त्वा                            | उपाकरोति पितृभ्यस्त्वा                            |                 |            |
| जुष्टं मोक्षामीति तां                               | जुष्टामुपाकरोमीत्यथैना<br>प्रोक्षति पितृम्यस्त्वा |                 |            |
|                                                     | जुष्टं प्रोक्षामीति तां                           | ३४०             | २०         |
| पश्यति दोह                                          | पश्यत दोह                                         | 633             | ৬          |
| अक्षत <b>छ।जान्</b>                                 | <b>अ</b> क्षता <b>હ</b> ાँ नान्                   | €88             | 6          |
| प्राचो                                              | प्राद्यो                                          | 484             | 8          |
| राजबान्धवैः                                         | राजबन्धवैः                                        | 489             | १७         |
| विमजन्ती सानः                                       | विमन्ति सानः                                      | €80             | ٩          |
| स्वाहेति । अय सीविष्टकृतीं                          | स्वाहेति सीविष्टकृती                              | ₹80             | <b>\$8</b> |
| <b>उदस्थाम</b> मृता                                 | <b>उद्स्थामामृता</b>                              | 185             | २४         |
| अमुं तर्पयामीति फछोदकेन                             | अमुं तर्पयाम्यमुं तर्प-                           |                 |            |
| •                                                   | यामीति फछोदकेन                                    | ११३             | १९         |
| अधीयते                                              | अधीयन्ते                                          | 893             | २७         |
| नित्यमेव ५ स्नास्वार्डाद्वर्देवान्                  | निस्यमेवाद्गिर्देवान्                             | 8 9 8           | 18         |

# [ 38 ]

| षर्जनीयम्                               | स्बीकरणीयम्                 | पृष्ठम्           | <b>१क्</b> कि |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| च तर्पयन्ति                             | च तर्पयन्ति तर्पयन्ति       | 848               | १७            |
| वर्तेत                                  | वर्ते                       | 80)               | 3             |
| ओनो मधि प्राणापानी ।                    | ओजो वाग्यषट्कार             |                   |               |
| वाग्वषट्कार                             |                             | ₹ ७8              | 16            |
| महिम इत्यप                              | महिम इषव इत्यप              | 803               | २७            |
| मम्येत्यान्तरेण                         | मभ्यावृत्यान्तरेण           | . 604             | *             |
| इति प्रतिपद्यते                         | इति प्रषयते                 | 809               | 8             |
| आवृतस्यैतानि                            | तस्येतानि                   | १७६               | 4             |
| मध्यमस्वरेणेति विज्ञायते य              | मध्यमस्थानेन विज्ञा-        |                   |               |
|                                         | यते च य                     | 840               | <             |
| सदेवत्वाय त्रिः प्रथमाम                 | सदेवस्वायेति त्रिः          |                   |               |
|                                         | प्रथमाम                     | १७८               | 8             |
| वैदयस्येति विज्ञायते पाख                | वैइयस्येति पाम्ब            | 173               | ३             |
| व्यारुयाताः । बहुयानिन                  | व्याख्याताः सर्वाण छन्दा-   |                   |               |
|                                         | <b>५६यनुबृ</b> याब्दहुयाजिन | ६८८               | 19            |
| भवतीति विज्ञायते । अपार                 | भवत्यपरि                    | <b><b>१८८</b></b> | 33            |
| गयश्री                                  | गायत्री                     | १९०               | २२            |
| विज्ञायते । एकं                         | विज्ञायते चैकं              | 461               | 8             |
| प्रत्यूर्ध्वज्ञ <b>पुप</b> विश्वति      | प्रत्यूर्ध्वज्ञुरुपविश्वति  | ६९६               | 8             |
| हेर्द्वार्थज्ञायते                      | होतुर्विज्ञायते             | ६९६               | Ę             |
| प्रत्य <b>ङ्</b> ङेत्यस <b>मुदं</b>     | प्रस्यक्केत्यादित्यस्य      |                   |               |
| माऽवपदमादित्यस्य                        |                             | १९१               | <b>२</b> ६    |
| पान्तु त्वेति जपित्वा                   | पान्त्वित जपित्वा           | १९७               | २             |
| होतुषदन इत्यासीनो                       | होतृषद्ने विदान             |                   |               |
|                                         | इत्यासीनो                   | <b>१</b> ९७       | **            |
| सोम १ स्वाहाऽमुमिति चोत्तमे             | सोम ५ स्वाहाऽग्नि ५ स्वा    | •                 |               |
| प्रयाने यथोक्तदेवता                     | हाऽमु ५ स्वाहाऽमुमित्यु     | तम                |               |
| *************************************** | प्रयाने यथोडं देवता         | ६९८               | <b>\ </b>     |
| •                                       | •                           | •                 | •             |

# [ 44 ]

| वर्जनीयस्                         | स्वीकरणीयम्                 | (TRIT        | n=f=.         |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| कुर्वात् । इस्वत्र                | कुर्यादस्यत्र               | <b>५६५</b>   | पङ्किः<br>१   |
| यत्र कवर्गप्रथमा                  | यत्र वर्गप्रथमा             | 900          | -             |
| ओंकारी                            | <b>भोकारो</b>               | <b>900</b>   | <b>!</b>      |
| प वह                              | चाऽऽवह                      | 900          | <i>र</i><br>९ |
| श्रेयानिति                        | श्रेयान्स्यादिति            | હ ૩ ૧        |               |
| वषट्कुर्यादित्यु <b>चै</b> ः      | वषट्कुयादुचै:               | ७०५          | १०            |
| अग्निर्मूर्भ मव                   | <b>ઝ પ્રર્મુ</b> ર્ધી મુત્ર | હુદ્ધ        | <b>२</b> ४    |
| सवेदसेस्युपार                     | सवेदेख्यार                  | ৬০১          | 29            |
| अमुष्येति यथोक्तदेवता             | अमुष्येति स्विष्टकृति यथो   |              |               |
|                                   | ढं देवता                    | 909          | २१            |
| विराजवनकामस्येति विज्ञा-          | विराजावन्नाधकामस्येत्युत्ते | Б            | •             |
| यते । अस्गुछि                     | अह्गु।लि                    | <b>૭ ૯ (</b> | <b>१</b> ४    |
| प्रादेशनीं .                      | <b>पादे</b> । शिनी          | 300          | २२            |
| उपा <b>रश्</b> कत्वोपह्ना ५हो     | उपारशु प्रथ्योपहृतारहे      | Í            |               |
| इत्यत उचैरितरत् यं                | इत्यन्त उच्चीरितगत् यं      | <b>9</b> . 0 | •             |
| उपह्रयत । इडी                     | <b>उ</b> •ह्वयेतेडो         | 606          | <b>{ (</b>    |
| उपहूरमानायामवान्तरेडां            | उपह्तायामवा-                |              |               |
|                                   | न्तरेडां                    | 606          | 10            |
| ' सदसस्पतये त्वा हुतं प्राइनामि ' | ( नास्ति )                  | <b>60</b>    | ą             |
| यथोक्तदेवता                       | यथोढं देवता                 | ७०९          | 19            |
| बीवृषेता                          | वीवृधता                     | 90 <b>९</b>  | 18            |
| यास्ते राक इति राकायाः सि॰        | यास्ते राके सिनीवालि        |              |               |
| नीबाछि या सुपाणिरिति सिनी-        | या सुपाणिः कुहूपहं          |              |               |
| बारुयाः कुर्वृषहं कुरुदेवानाविति  | कुहूर्देवानामित्येतामां     |              |               |
| कुद्धोः । देवानां पत्नी           | देवानां पत्नी               | ७१०          | २०            |
| देवानां पत्नीनां                  | देवपत्नीनां                 | 410          | २४            |
| वेद ५ होता स्तृणक्रेति            | वेद ५ स्तृणजेति             | 110          | २१            |
| म <u>न</u> ुबध्यन्त               | मनुबुध्यन्त                 | <b>9</b>     | २९            |

| <b>वर्जनीयम्</b><br>आहय्य +                                | स् <b>वीकरणीयय्</b><br>आहाय्य                                                                                                                                                                                                                                                  | पृष्ठम्<br>७१९ | •  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| <sup>4</sup> कपेरष्टविधाः प्रनाः <sup>3</sup> इत्यस्याग्रे | ( अथ विष्णुवृद्धानां ज्याः<br>वेय आन्गिरस पीरुकु-<br>त्स्यत्रासदस्येति त्रिसद-<br>स्यवत्पुरुकुस्सवदङ्गिरोव-<br>दिस्येव एवाविकृतः । श-<br>ठमवणमन्द्रणमन्द्रणवाद्रा-<br>रायणसात्यिकिसास्यकाम्यीः<br>पमिति निद्यन्दिनवृद्यामिः<br>वद्वत्सावनसावनार्यवाच्या-<br>यनिकालम्मायनिन इति |                |    |
|                                                            | द्वादशथा विष्णुवृद्धाः।                                                                                                                                                                                                                                                        | ७१९            | २२ |
| अथ विधा                                                    | अथातो विश्वा                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७२०            | 79 |
| यज्ञवल्कौलोन्त्येर्मरि बृहद्गि<br>सांशित्यवार              | यज्ञवस्कौलोत्येर्मविबृहद्-<br>ग्निसा                                                                                                                                                                                                                                           | ७२०            | २६ |
| वैश्वामित्रमाधुच्छन्दसभानं नय्येति                         | वैश्वामित्रदेवश्रवसदेवतरः<br>सेति देवतरसवदेवश्रवोवः<br>द्विश्वामित्रवदित्ययाज्या-<br>माधुच्छन्दसास्तेषां ज्यार्थे-<br>यो वैश्वामित्रमाधुच्छन्द-                                                                                                                                |                | ,  |

+ अथ हरितानां ज्यार्षेय आक्किसाम्बरीषयीवनाश्चेति युवनाश्चवद्म्बरीषवद्-किरोवदिति मांघातारमुहैकेऽक्किरसः स्थाने मांघात्राम्बरीषयीवनाश्चेति युवनाञ्चवद्-म्बरीषवन्मांघातृवदित्यथ कुत्सानां ज्यार्षेय आक्किरसमांधातृकोत्सेति कुत्सवन्मांघा-तृवदिक्किरोवदित्यथाजमीदाः कण्वास्तेषां ज्यार्षेय आक्किरसाजमीदकाण्वेति कण्व-वद्यजमीदवदिक्किरोवदित्यथ मुद्रलानां ज्यार्षेय आक्किरस भाम्यांश्चमोद्गरूचेति मुद्रल-वद्यम्थेश्ववदिक्किरोवदिति तृक्ष्यमुहैकेऽक्किरसः स्थाने ताक्ष्यमाम्यांश्चमोद्गरूचेति मुद्रल्ल लब्दम्थेश्ववद्वक्त्रिरावदित्यथ विक्रपा रियतरास्तेषां ज्यार्षेय आक्रितरसवैक्ष्यपार्वदश्चेति पृषदश्चवद्विक्रपवदक्गिरोवदित्यष्टादंष्ट्महैकेऽक्गिरसः स्थानेऽष्टादंष्ट्वैक्ष्यपार्वदश्चेति पृषदश्चवद्विक्रपवदक्गिरोवदित्यष्टादंष्ट्महैकेऽक्गिरसः स्थानेऽष्टादंष्ट्वैक्ष्यपार्वदश्चेति

#### [ 89 ]

| <b>व</b> जेनीय <b>ध्</b>  | स्वीकरणीयम्<br>साज्येत्यज्ञवन्त्रधुच्छन्दो-<br>वद्विधानित्रवदित्ययः माधु<br>न्दसा एव धनंजयास्तेवां<br>व्योपेयो वैधामित्रमाषु- |             | <b>पर्किः</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|                           | च्छन्द्सघानंज्ञयेति                                                                                                           | ७२१         | ţ             |
| अथ पूरणाः पारि            | अथ पौराणाः पारि                                                                                                               | 190         | 4             |
| अय कता                    | अथ श्रह्णकता                                                                                                                  | ७२१         | (             |
| निध्न बन                  | न्ध्रिव                                                                                                                       | ७२१         | 89            |
| माठराणाम् । अय रेमाणां    | माटराणामवराणामथ                                                                                                               |             |               |
| <b>ज्यार्षेयः</b>         | रेफ:णां व्या <b>र्षेयः</b>                                                                                                    | ७२१         | 11            |
| रैम्येति । रेमवद्वत्      | रैफ ति रेफवदवत्                                                                                                               | ७२१         | 10            |
| न्यायेन । एका             | न्य <b>ेनैका</b>                                                                                                              | 990         | 31            |
| वासिष्ठैन्द्र             | ं वार्षि नष्ठेन्द्र                                                                                                           | ७१२         | 9             |
| पराराश्चेंति              | पाराश्येति                                                                                                                    | ७२२         | 8             |
| पृतिमापताण्डिनां          | पुतिमाषता <b>ण्डिनां</b>                                                                                                      | ७२२         | ৩             |
| गौरिवीतेति                | गौरुबीतेति                                                                                                                    | <b>७१</b> २ | (             |
| हैके आगस्यदार्क्यच्यु     | हैके आगस्तवदार्दच्यु                                                                                                          | ७२२         | २२            |
| अथ यदि ह सार्षाः          | अथ यदि ह साष्ट्रची                                                                                                            | ७२२         | २९            |
| येषां स्युः               | येषा ५ स्युः                                                                                                                  | ७२३         | ३             |
| न्यायेनैका <b>र्षे</b> या | न्याय् <b>वेनैकार्पेया</b>                                                                                                    | ७२३         | 8             |

# अथ सत्याष। बहिरण्यकेशिसूत्रीयं नवमभाग्रस्थं शोधनवत्रस् ।

| ( | द्रावित्रपश्चमार्भ्य | पअविश्वमभवर्यन्तव् | ) [ |  |
|---|----------------------|--------------------|-----|--|
|---|----------------------|--------------------|-----|--|

| <b>वर्ज</b> नीयम्                    | स्वीकरणीयव्                         | पृष्ठम्     | पङ्किः |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------|
| पशुबन्धे र                           | प <u>श</u> ुक्रस्पेन                | 699         | ોંલ    |
| सर्वेष्यामियारिकेषु                  | सर्वे प्वाभिषर गिकेषु               | ७२९         | 16     |
| त्वाष्ट्रं वडविमिति यं पु            | त्वाष्ट्री वडवोऽयं पु               | 180         | 13     |
| संघी । विशास्त्रो                    | संघावालमते विशासो                   | 180         | 15     |
| यदूर्वे रशनायास्तद्विशालं            | यदूर्व निसातात्तद्विशाः             |             |        |
| बद्घोवर्युमे शाले                    | खमुभे शाले                          | 180         | ₹ ७    |
| वा मने। महिस्र                       | वा नमा महिस्र                       | 483         | 11     |
| कपाछं निरूप्याजां वशामास्रमते        | कपाछं निर्वपेदञां                   |             |        |
| भूतिकाम इस्युक्तानि दैवतानि अनां     |                                     | ७३२         | २०     |
| वायन्यायोपा                          | वायव्ययोषा                          | 38 E        | *      |
| वेका दक्षिणाः                        | वैकद्शिणाः                          | 686         | 3      |
| पूर्वी पूर्वीसामुत्तरोत्तराहां       | पूर्वी पूर्वीसामुत्तर उत्तरासां     | 688         | १९     |
| प्रतिष्ठा । क्षेत्रपत्यं चरुं निर्व- | प्रतिष्ठा क्षेत्रपत्यस्य क्षेत्रस्य |             |        |
| पेस्सेत्रपत्यस्य क्षेत्रस्य पतिनेति। | पतिना वयमिस्यमये                    | <b>64</b> • | •      |
| अप्तये                               | •                                   |             |        |
| पयते पुरोडाशमष्टाकपालं निः           | पतये त्वमग्ने मतपा                  |             |        |
| वेपेत्। त्वमञ्जे व्यवपा असीति        | असीत्यग्नये रसोघे पुरो-             |             |        |
| याज्यानुवाक्ये । अग्नये रक्षोच्ने    | डाशमष्टाकपाछं निर्वेषेदाः           | 4640        | 15     |
| पुरोदाशमष्टाकपालं निर्वपेदाः         |                                     |             |        |
| ' पुरोडाश० वितिमिति '                | ( अग्निहोंते।ते ) इति               |             |        |
| इत्यस्य स्थाने                       | योज्यम्                             | 699         | 13     |
| वशासाय वदा हीति                      | वञ्चानायेति                         | <b>648</b>  | •      |
| याज्यानुबाक्ये                       | याज्यानुवाक्याः                     | 668         | •      |
| त्रिई वि                             | त्रिहवि                             | 648         | 14     |
| द्विहेविर्यस्त्वा                    | द्विह्रविर्यस्त्वा                  | 48          | ₹€     |
| ' यस्मै त्वम् '                      | ( नास्ति )                          | 648         | २७     |
| <b>परं संग्राममु</b> प्रया           | बरु५ संग्राममुपत्रया                | <b>640</b>  | 9      |

#### [80]

|                                             | [80]                          |             |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|
| वर्जनीयम्                                   | स्वीकरणीयम्                   | पृष्ठम्     | पङ्क      |
| गामजेत्तां                                  | गामाजेत्तां                   | 996         | \$        |
| <b>ह</b> विरित्यथो                          | · हविरित्यर्थो .              | ७१२         | <b>ર</b>  |
| <b>त्रिह</b> ं विद्वे                       | <b>त्रिह</b> विद्वे           | ७१३         | 8         |
| वैष्णवं स्यात् । प्रणो                      | वैष्णवस्य प्रणी               | ७१२         | 9         |
| ' मैत्रावरुणमेककपाछं निर्वपेत् '            | (नास्ति)                      | ७६३         | · (       |
| ' यदि विभी • याज्यनुवा-                     | सोमापूषणेति सोमापोष्ण         |             | •         |
| क्ये॥८॥१                                    | •                             | 930         | ø         |
| यनेत । ऐन्द्र                               | यजेदैन्द्र                    | ७६६         | २३        |
| ' द्विगुणा० टीकानी '                        | (नास्ति)                      | 030         | २.        |
| वाऽध्यघारयद्वतीं                            | वाऽऽघारयद्वती                 | 666         | 8         |
| पाम्य <b>मु</b> दमा                         | ाम्यामुब्दाः                  | <b>9</b> 90 | १७        |
| संनह्येदनवगतः                               | .नह्येद्वगतः                  | 900         | 9         |
| काम:                                        | कामस्य                        | 900         | २६        |
| ष(घ)र्ममात्रं                               | <b>धर्ममा</b> त्रं            | 900         | 4         |
| अष्टाविडायाम् । चतुर्घा                     | अष्टाऽविडायाः हिरण्यः         |             |           |
|                                             | गर्भ आपो ह यदिति              |             |           |
|                                             | याज्यानुवानये चतुर्घा         | 900         | ø         |
| आसादयति तस्य प्रयाने                        | आसादयति प्रयाने               | ७७२         | २६        |
| रुक्मी चरुणा प्रचरति                        | रुवमी प्रचरति                 | ७७२         | २७        |
| सौमेन्द्र ६ श्यामाकं चरुं नि-               | सोमेन्द्रः स्यामाकश्वरः       |             |           |
| र्वपेस्सोमवामिनः                            | सोनवानिनः                     | ७७३         | २०        |
| तस्यर्द्दरेणाऽऽपान्तमिति                    | तस्य वर्दूदरेणेति             | ५७३         | 21        |
| त्रिहेवि                                    | त्रिहवि                       | ६७७         | <b>२५</b> |
| प्राजापस्यं संसुष्ट                         | प्राजापत्यः सक्सुष्ट          | ६७७         | 29        |
| इस्येतेषा                                   | इत्येकेषा                     | ७७३         | २७        |
| पूतमुमे इति                                 | पूरामिति                      | 800         | <b>?</b>  |
| श्रयतीस्यर्थः                               | श्रपयतीत्यर्थः                | 909         | ३         |
| <ul> <li>भर्यम्णे चरं० निर्वपेत्</li> </ul> | ( अर्थम्णोऽर्यमा याती-        |             |           |
| षाई ' इत्यस्य स्थाने                        | त्येन्द्रस्यानुषुकस्य बुध्नाः |             |           |
|                                             | दमभिति बाई ) इति              |             |           |
|                                             | ग्राह्मम्                     | 300         |           |

|                                               | [88]                                              |             |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|
| १८ - इजिनीयम् ।<br>नवो नवो यमादिस्या इति      | स्वीकरणीयम्<br>नवो नवो मवति                       | पृष्ठम्     | पङ्किः     |
| याज्या .                                      | जायमान इति याज्या                                 | <b>90</b> € | २९         |
| तावता च वषट् कुर्यात्                         | तावताऽच्छंबर् कुर्यात्                            | 000         | ₹•         |
| त्वमिन्द्रा <b>ऽ(न्दो</b> ऽ)सि                | स्वामिन्द्र॥सि                                    | 999         | 11         |
| ः यजेत । मध्यमा                               | यजेन्मध्यमा                                       |             | •          |
| · यजेत । उत्तमा                               | यनेदुत्तमा                                        | 999         | 11         |
| यजेत। एवं                                     | यनेदेवस                                           | 999         | 18         |
| अक्षराणि न याज्या                             | अक्षराणि याज्या                                   | 996         | 11         |
| संपाद्यन्ति मन्यामहे                          | संपादयति ते मन्यामहे                              | 90C         | <b>१</b> ३ |
| महे इति                                       | मह इति                                            | 906         | <b>१६</b>  |
| े वृष्णिनस्तः                                 | वृष्णिर्बस्तः                                     | 996         | २७         |
| त्रीन् पिण्डान्क्रस्वोदु<br>चित्रं देवानामिति | त्रीन् पिण्डानुद्धृत्योदु<br>चित्रं देवानामुदगाद- | <b>%</b> <0 | २          |
|                                               | नीकमिति                                           | <b>७८</b> ० | •          |
| दुंग्धे वत्साये चर्ह                          | दुग्धे चर्र                                       | 960         | २०         |
| चतुर उप                                       | चतुरुप                                            | 4/8         | २२         |
| · मन्त्रान्त्संनमति                           | मन्त्रा तान्मंनपति                                | ७८४         | २४         |
| इन्द्रावरुणा युवमध्वराय आ                     | इन्द्रावरुणयोरहामिति                              |             |            |
| नो मित्रावरुगा प बाहवा इति                    |                                                   | S ( 3       | २३         |
| स वेद पुत्र इति                               | सवेदनेति                                          | ७८ ई        | ५ ५        |
| परिधत्ते । अप उप                              | परिषत्ते । उर                                     | V:0         | 9          |
| <sup>∞</sup> रुनपस्थितं                       | रन उत्तम्थतं                                      | ७/२         | <          |
| ्रहरय इति । उत्करे                            | हरयः मुवर्गा इत्यू करे                            | 031         | 7          |
| उत्करे वर्षाहुस्तम्बं                         | उत्करे वार्षाहरूमां                               | 766         | 8 8        |
| प्रतिष्ठाप्योत्तमय्य प्र                      | प्रतिष्ठाष्योत्रं भवष्ट                           | 661         | 83         |
| अवधुनोति                                      | अवधूने, ति                                        | उंद ?       | २१         |
| अय सर्वकारीयांग्नेय                           | अथ सवकारीयीमय                                     | ७९२         |            |
| ्रक्रमणोमा जिग्यथुरेति                        | कर्मणेति                                          | 063         |            |
| बत्तरे संयाज्ये                               | (नास्ति)                                          | ००१         | 39         |

# [ ૪૨ ]

| वर्जनीयम्                       | स्वीकरणीयम्                                     | पृष्ठम्     | पक्ति     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|
| धेनुरिति दक्षिणा । ऐन्द्रा      | धेनुदेक्षिणा सहस्रं वैन्द्रा                    | ७१३         | ં         |
| हिरण्यं दाम                     | हिरण्मयं दाम                                    | ७९३         | ₹•        |
| कालेन ्                         | कीलेन                                           | 499         | ₹(        |
| दर्भैः परितंद ( वा )स्य ।नि     | दर्भेः पारेधास्य नि                             | <b>66</b> 0 | Ę         |
| तो <del>व</del> मैमीसरेण        | तोक्मिमिमिसरेण                                  | ७९७         | •         |
| सुरां सक्सुज्य स                | सुरा ५ संदघाति स                                | ७१७         | •         |
| ( तिस्रो रात्रीः सप्सृष्टाव-    | ( नास्ति )                                      |             |           |
| सति )                           |                                                 | ७९७         | * * *     |
| मुखमवद्घाति                     | मुख र समवद्वाति                                 | ७९७         | 24        |
| पात्रसप्तादनकाळे                | पात्रसादनकाछे                                   | ७९८         | २१        |
| उपवाकासकत् ५ श्व                | उपवाकान् <del>तकतू ५श</del>                     | ७९८         | ₹         |
| उत्पुनाति । पाङ्सेामो           | उस्पुनाति वायुः पूतः<br>पवित्रेणेति सोमवामिनः र | <b>રો</b> - |           |
|                                 | मातिपवितस्य वा प्राङ्सोमो                       | ७९९         | १७        |
| सोमो अतिद्वत इति                | सोम इति                                         | ७९९         | २०        |
| सादवित्वोपयाम                   | सादयित्युपयाम                                   | <b>(00</b>  | <         |
| साद्यित्वोपयाम                  | साद्यत्युपयाम                                   | <b>(••</b>  | <b>t•</b> |
| उपवाकासक्तुभिः श्रत्वी          | उपवाकामिः सक्तुभिः                              |             |           |
|                                 | श्रीत्वा                                        | <b>(••</b>  | 88        |
| सादियत्वोत्तरैर्यथालिङ्ग-       | सादयति सन्नानुत्तरैर्यथा                        |             |           |
| <b>मु</b> पातिष्ठते             | <b>िङ्गमुपातिष्ठते</b>                          | <b>(00</b>  | 13        |
| घारायाः प्रति                   | धारायां प्रति                                   | (00         | 89        |
| रे। वेणाध्वर्युः                | रोषेणाथा ध्वर्युः                               | <• <b>१</b> | 4.8       |
| रेण चानुवाकेन                   | रेणानुवाकेन                                     | < . ?       | 14        |
| आश्विनमध्वर्युः                 | आधिनं ग्रहमध्वर्युः                             | ८०२         | २१        |
| <b>पितृपितामह</b> मापितामहेम्यो | पितृपित ।महेम्यो                                |             | •         |
| ददाति                           | ददाति                                           | (03         | १७        |
| नम इति । पुनन्तु                | नम इत्ययोपतिष्ठते पुनन्तु                       | (0)         | १९        |
| · स्यास इस्युपतिष्ठते । अथ      | म्यास इत्यथ                                     | <b>(0)</b>  | <b>' </b> |

# [88]

| वर्षनीयम्                            | स्वीकरणीयम्                   | 784        | <b>पक्</b> किः |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| कुष्ठिकाशकाम्यां जुहुवात्            | कुष्टिकशकाम्यां जुहाति        | ( • 8      | ₹8             |
| अनुपनति । हुस्या                     | अनुषजत्युत्तरेण।ष्टर्षेन      |            |                |
|                                      | सारस्वतस्य सर्वेणानुवा-       |            |                |
|                                      | केनैन्द्रस्य हुत्वा           | <.8        | 84             |
| विध्यति । एवमुत्तरेणाष्ट्रभैन        | विध्यत्योदम्बया               |            |                |
| सारस्वतस्य सर्वेणानुवाकेनेन्द्रस्य । |                               |            |                |
| <b>जोदु</b> न्दर्श                   |                               | (0 B       | १७             |
| योजाविवामा मित्रो                    | मोझिविहाना ता मित्रो          | (08        | 38             |
| मासीनं प्रत्यस्मुखस्तिष्ठमा-         | आसीनं पुरस्तात्मस्य <b>र्</b> |            |                |
| श्विनसंपातेरानि                      | तिष्ठन्संपातैरभि              | 604        | •              |
| वदा वर्वसेना विविधामीति ।            | बद्धावर्चसायाभिविद्यामी-      |            |                |
| एववुत्तरेण                           | त्याश्विनस्योत्तरेण           | (11        |                |
| उत्तमेनैन्द्रस्य कोऽ                 | उत्तरेगैन्द्रम्य कोऽ          | (•9        |                |
| वाणी संस्ट्रय                        | पाणि५ संमृज्य                 | (04        | ₹•             |
| अङ्गानि संगृहय                       | अङ्गानि संमृज्य               | (•4        | 13             |
| जुहोतीत्याइमरच्य                     | <b>जुहु</b> यादित्याइमरध्य    | (08        | 11             |
| आहवनीये ह्येरजित्यालेखनः             | आहवनीय इत्यालेखनः             | 606        | 17             |
| <b>अ</b> भिगन्त्र्य                  | अभिमन्त्रयते                  | (08        | २०             |
| उ <b>ष्</b> या <b>य</b>              | उपातिष्ठते                    | 908        | <b>२</b> २     |
| उदकान्तं मन्यस्यति                   | उदकान्तं प्रतियौति प्रस्य-    |            |                |
| •                                    | स्तो वरुणस्य पाश इस्यु-       |            |                |
|                                      | दकान्तं प्रत्यस्यति           | 108        | 28             |
| उपस्थाय मुः स्वाहेत्याहुर्ति         | उपतिष्ठते पूर्वबन्पितृयज्ञो   |            |                |
| हुस्वा पूर्ववत्यितृयज्ञः             | भूः स्वाहेत्याहु।ते५ हुत्वा   | (0)        | ₹•             |
| आस्मेत ऋषमी                          | आलमत ऋषमो                     | <b>(••</b> | •              |
| प्रागु तरस्मात्                      | यत्त्रागुत्तरस्मात्           | <b>(••</b> | ξw             |
| परिप्रहार कृत्ये।                    | परिमाहात्तरकृत्यो             | <••        | <b>t•</b>      |
| दमस्तम्बनाइस्य मध्ये                 | दर्भस्तम्बं मध्ये             | ८०९        | 19             |
| हुते अमेहोंने                        | हुने प्रातरग्निहोत्रे         | <10        | ٩              |

# [88]

| <sup>रता</sup> वर्जनी प्रम्           | स्वीकरणीयम्              | पृष्ठक् प्रकृतिः                      |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| संस्थि इति                            | समित्रो यानि घामैतिः     | 584 461M                              |
| संकानभिरयुशन् । तान्तिव               | संज्ञानमसि कामधरण-       |                                       |
|                                       | मिस्युवा ५ स्तानिव       |                                       |
| समेतु त इति । सेकता                   | आण्यायस्य सन्त इति       | •••••                                 |
|                                       | सीमीस्या ५ सिकता हो।     | ক <b>ে (१০</b> লি⇔ <b>বাঁহ</b>        |
| न छेखाः                               | न च छेखाः और             |                                       |
| ः सिकता उपद्धात्येत्का                | सिकता निवपत्येजत्का      |                                       |
| पृथिवीं च मां चेति                    | વૃષિધી चेति              |                                       |
| પૃષ્ટો <b>દિ</b> વીતિ વૈશ્વાનર્થમાં   | ष्टशे दिवीत्यनुन्यूहतिः. | स कि                                  |
| चितावनु व्यूहति                       |                          | (18) of 30                            |
| उत्तरत उत्तमाया                       | उत्तर उत्तमाया           | <18 18                                |
| पर्ण उदस्यति                          | पर्णमुदस्यति             | (18 . 38                              |
| इत्यनुवाकेन                           | इस्येतेनानुवाकेन         | , <, 8 8 . Fr. 30                     |
| इत्यनहोमः । अपर                       | इत्यन्नहोमस्यापरं        | <19 ; 11°                             |
| वपाया होमात्                          | वपाहोमात्                | ८११ - २                               |
| यद्येतावतीर्दक्षिणा नो                | यद्येतावतीनी             | · < 18                                |
| पाययेद्वाह्मणान्                      | द्वाधागान्याययेत्        | < ? ( )                               |
| तेन हैवास्य                           | तेनो हैवास्य             | <18 · 48                              |
| औदुम्बरपात्रेण                        | औदुम्बरेण पात्रेण        | ८१६ . च १                             |
| पवमानायेति                            | पवमानाय गायतेति          | ८१६ - २२                              |
| मिति । अथ जुहोत्यपमृत्यु              | मित्यपमृत्यु             | ८१६ २८                                |
| भक्षियत्वा प्राणनिवहाना               | भक्षयित्वा प्राणानिहवाना | ८१७ इ                                 |
| हिरण्येष्टकाः शर्करी                  | हिरण्येष्टका यावदुत्तममः | .a. ;≨.<br>                           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ङ्कुलिपरु तावतीः शकेरा   | . < 10 . 212                          |
| अम्यका उप्धान                         | अम्यक्ताश्चतस्रः स्वयमा  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| , ,                                   | तृण्णा अविशिवता छोकं-    | •                                     |
| • •                                   | एणा उपधान                | "८१७ २२                               |
| त ५ होके                              | त ५ हैतमेके              | E12 83                                |
| ह्येर ४६तत्र चेतव्यः स                | हू वेरन्सः               | ११८ - २८                              |

#### [84]

| <b>ः विभागियम्</b> दि                          | स्वीद ग्णीयम्                            | पृष्ठम् पर | र्किः          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------|
| ' बेशून्स्कोम् दि                              | पश्चिद्ध                                 | 219        | रेर            |
| र डेपक्रमें <sup>६</sup> प्रदेशिणमुत्तर नेर्डि | उपऋष्य प्रद्वि <b>णगुत्तरतीऽ</b>         |            | , <del>*</del> |
| पर्कीः पर्दी <sup>ः &gt;</sup>                 | पर्याः ।शु                               | (18 sp.    | 19             |
| विन्वीर्त पश्च पश्च प्रति                      | चिस्तीत प्रति                            | 619        | 41             |
| र्भनां वो त्रिवृतभेव सप्त                      | प्रमां त्रिवृतमेव चिन्वीत्               |            | • •            |
| A Set A make                                   | सष्ठ                                     | ८१९        | 24             |
| <sup>र</sup> मधार्त्मकस्य                      | पश्चादुपऋम्य                             | ८२०        | ف              |
| हो तुर्धि ब्लिया                               | होतुर्धिष्ण्या                           | <b>८२०</b> | 10             |
| ं हिरण्येष्टकाः शर्करा                         | हिर0थेष्टका याव <b>दुत्तमगङ्</b>         | <b>J</b> - |                |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *          | छिपरु तावती: शर्करा                      | ८२१        | ą              |
| <sup>6</sup> अम्यक्ताः उपधान                   | अम्यक्ताश्चतस्रः स्वयमाः                 |            |                |
| 8 × 1                                          | तृष्णा भवरिमिता छोकंपृणा                 |            |                |
| •                                              | उपधान                                    | ८२२        | •              |
| <sup>क</sup> ग्रहं <del>चर</del> वारि          | ं ग्रहं प्रतिग्रहं चत्वारि               | ८२२        | ९              |
| ं रात्रिसत्रेषु० शक्शासनात् '                  | ( नास्ति )                               | ८२४        | २१             |
| 🔎 योऽस्यं ने पर्याये !                         | ( नास्ति )                               | < 24       | •              |
| े चातुहींत्रवैश्वसृजारुणकेषुका-                | वातु <b>हें।त्रान्सम</b> म्य             |            |                |
| न्तमस्य 🐣                                      |                                          | ८२५        | 11             |
| 🤉 चिन्वते                                      | चिन्दीत                                  | ८२५        | १२             |
| ह 'पञ्चमी • सप्तमी '                           | (नास्ति)                                 | ८२५        | 15             |
| ् सवनीययूष्णो 🧢                                | सवनीये यूष्णो                            | ८२५        | 3 \$           |
| , ' पृथक्समानेन वा '                           | ् ( नाम्ति )                             | . (24      | 39             |
| ં વવાતિ 🧼 🦏                                    | दद्यात्                                  | ८२५        | 36             |
| ' अयासमाम्नातम् '                              | (नास्ति)                                 | ८२५        | ₹.             |
| ूद्रक्षिणाश्चीते ऋत                            | दक्षिणा ऋतु                              | ८२५        | २७             |
| अञ्च समस्यते '                                 | ( नास्ति )                               | ८२६        | 1              |
| ' अग्नि॰ आमिसया '                              | (नाम्ति)                                 | ८२६        | . 8            |
| े कृष्णानिन आसीनमभिषि-                         | ्र <sub>कृष्णाभिनेऽभि<b>षश्चा</b>त</sub> |            |                |
| र्घाते                                         |                                          | 285        | ૢૻ૾ૡ           |
| ं शेषं के प्रयुजामिति यमेत '                   | ( नास्ति )                               | ८३७        | २६             |

# [ 88 ]

| वर्जनीयम्                         | स्वीकरणीयम्                   | PBP           | <b>१क्किः</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| प्राथिसवने पशुकामः । वर्ति        | क अथ पृथिविमवी यर्तिक         | (1)           | 10            |
| नाराश्चरस्यर्षोऽद्विर्वि          | नाराशक्ष्यर्चाऽमि             | (3(           | 18            |
| <b>क.</b> स्पयन्ति                | करूपयति                       | ८३९           | 14            |
| मवतीति विज्ञायते । अप्रेण         | <b>मवत्य</b> प्रेण            | <80           | 36            |
| पद्मनी च शुक्रा                   | पश्चमी शुक्रा                 | ८४२           | 8             |
| श्रुत्कर्णेत्युत्तरा माहेन्द्रस्य | श्रुत्कर्णेति माहेन्द्रस्य    | ८४२           | <             |
| कामो वीर्यकामो वा यजेत            | । काम ऐन्द्रियः               | ८४२           | <b>२१</b>     |
| ऐन्द्रिय:                         |                               |               |               |
| जनपदेषु समवेतेषु द्वयोः           | जनपदेषु द्वयोः                | <b>८</b> ८३   | 19            |
| यति तां राजा                      | यति राजा                      | <b>68</b> 4   | 9.0           |
| अत्र वरं                          | वरं                           | <b>S88</b>    | *             |
| 'माते केशानिति'                   | (नास्ति)                      | <88           | •             |
| अनुमन्त्रयते । तान्समोप्य         | अनुमन्त्रयते मा ते के-        |               |               |
|                                   | शानिति तान्समोप्य             | <88           |               |
| वैयाघ्र इत्या                     | वैयाघेऽघीत्या                 | <b>588</b>    | •             |
| तोक्मावास्ता।भेदूर्वावास्ताभि     |                               |               | २२            |
| वृक्तमित्यमिमन्द्रय               | वृक्तमित्येनमिमन्त्र्य        | <84           | *             |
| अप्रेणाभि                         | अप्रेण। प्रीधं रथो            | <b>684</b>    | •             |
| अम्पेति । आतिष्ठ                  | अम्यैत्यातिष्ठ                | <b>८</b> ४५   | <             |
| <b>उदी</b> क्षयति                 | उदीक्षते                      | < 8 E         | 8             |
| अन्नवतामिति                       | अन्नवतामोदनवतामिति            | <b>८</b> ४६   | •             |
| बदेदित्येके देवस्य                | वदेहेबस्य                     | ८४९           | ?             |
| संभारात्वेङ्य( राष्ट्रसेष्य )     | • संभारा ५ श्चेत्स्यतो भवन्ति |               |               |
| न्तो गच्छन्ति                     |                               | 690           | •             |
| वर्ध्यासमिति                      | वर्ध्यासमद्योति               | <b>&lt;90</b> | २०            |
| द्वितीयं च तृतीयं                 | द्वितीयं तृतीयं               | <98           | •             |
| वृष्णे अश्वस्य                    | वृष्णो अश्वस्य                | <98           | <             |
| सर्वैः सर्वतः                     | सर्वेवी सर्वतः                | 690           | • •           |
| सेवें बके कं                      | सर्वेवेकैकं                   | (1)           |               |
|                                   |                               |               |               |

# [ 08 ]

| वर्जनीयम्                      | स्वीकरणीयम्                     | पृष्ठक्           | पक्किः     |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|
| सन्दीमञ्जेण                    | सन्दीमग्रे                      | ८६२               | 1          |
| <b>आ</b> निष्टक्षे '           | अनिष्टुब्धे                     | ८६२               | ₹•         |
| निष्टब्धयो                     | निष्टुब्धयो                     | <b>८</b> ९२       |            |
| अभिषानी                        | अमिषानीं                        | ( )               | 13         |
| परिचर्म                        | परिचर्न्य                       | < <b>(8</b>       | <b>{8</b>  |
| मोक्षितानि प्रतिप्रस्थाता व्या | प्रोक्षितानि व्यः               | <89               | ,,         |
| शजासन्या                       | राजासन्धां                      | <89               | ` `        |
| निर्वृत्य                      | निर्हत्य                        | < <b>१</b> 9      | <b>{</b> ₹ |
| समीक्षाया एतस्या               | समीक्षायामेतस्या                | < 9.9             | 1          |
| <b>ब्यातितानि</b>              | <b>व्यायातितानि</b>             | < 9.9             | •          |
| गाईपत्या इवनीयी                | गाईपस्याहवनीययो:                | ۲۹۹               | 84         |
| निवेचन                         | नि: <b>धेष</b> न                | (80               | <b>,</b> , |
| रुक्मे निधाय                   | . रुक्मं ।निषाय                 | ( 9               |            |
| निरुद्ध                        | निरू <b>डा</b>                  | < <b>१</b> ९      | ₹₩         |
| पर्युद्ध                       | पर्यु <b>द्धा</b>               | (19               | 11         |
| <b>त्रि</b> मिर्भू नो।ति       | त्रिरभिधूनोति                   | (4)               | 1          |
| तस्मिन्काछे                    | एतस्मिन्का <b>छे</b>            | ८७२               | •          |
| गोपा इति                       | गोपामिति                        | ८७२               | •          |
| उपस्तीणी( यी )मिषारय-          | उपस्तीर्णाभिषारिती री           |                   |            |
| ति ती री                       |                                 | ८७१               | 10         |
| र्वेषायासि                     | र्वर्वायास                      | <b>(98</b>        | •          |
| पयसी प्रतीक्षत आ               | पयसी आ                          | < 49              |            |
| रइनय इत्युचन्तम् व्याणम        | रश्मय इत्यूष्माणमुचन्तम         | (69               | 11         |
| आदायो <u>पोत्तिष्ठ</u> ति      | आदायो।त्तिष्ठति                 | <b>(७</b> ६       | 4          |
| रीहिणं                         | <b>ુ</b> રોઢા <b>રાં</b>        | <b>( ) (</b>      | 11         |
| श्रावितच                       | श्राविते घ                      | <b>(99</b>        |            |
| ज्याद्वा दु <b>मीदाणस्य</b>    | ज्याद्वा प्रवृष्टज्याद्दुबीणस्य | ८८३               | 6          |
| दायापरेणाऽऽहर                  | द्रायाग्रेणाऽऽह्व               | <b>&lt;&lt;</b> 0 | •          |
| मामुद्दे । एतस्मिन्काले        | जानुद्देष्ठेऽपि वा प्रतिप्रस्था |                   |            |

# [ 28 ]

| े <b>चर्जनीयब्</b>                                | स्वीकरणीयम् पृष्ठम् प्र-किः<br>ता श्रीन् सनसाञ्ख्लाका-<br>मुष्टीनादाय तेषामकमाहव-<br>नीय आदीप्यास्यद्ध्ने<br>धारयति तस्मिनध्वर्षुः<br>प्रथमामाहुति जुहोति तस्मि-<br>न्नपरमादीप्याऽऽहवनीय प्वै<br>प्रद्धत्य नाभिद्धे द्वितीयां<br>तस्मिनपरमादीप्याऽऽहवनीये<br>पूर्वे प्रद्धत्य जानुद्धे तृतीया-<br>माहवनीय एवानुष्रहरत्येतस्मि- |                     |            |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--|
|                                                   | न्काले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>८८७</b>          | <b>१</b> १ |  |
| प्रतिष्ठाप्य                                      | निधाय '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (12                 |            |  |
| साम                                               | सामानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>&lt;&lt;&lt;</b> | ٠ ۾        |  |
| सर्वसाम्नः                                        | सर्वे साम्नः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CCC</b>          | ۽ ۾        |  |
| संप्रेष्यति । अपरेण                               | संप्रेष्यित दिवस्त्वा परस्या- या इति प्रथममभिष्रत्रजन्ति ब्रह्मणस्त्वा परस्याया इति द्वितीयं प्राणस्य त्वा परस्या- या इति तृतीयमपरेण ८८८ ७                                                                                                                                                                                     |                     |            |  |
| पर्येति चतुःस्रकि                                 | पर्येति निषाय कुम्मं तिर्<br>परिषिद्यन्त्रतिपर्येति चतुः<br>स्रक्ति                                                                                                                                                                                                                                                            | •                   | ,          |  |
| आदित्यस्यैव                                       | आदित्यस्येव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(9 a</b>         | ` <b>₹</b> |  |
| बाऽऽज्येन प्रथमे                                  | वाऽऽज्यमेव प्रथमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८९०                 | -          |  |
| स्रुचावक्ष्णोः                                    | स्रवावक्ष्णोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 698                 |            |  |
| बाज्यस्रुवाबाज्यस्थालीं<br>वाज्यस्रुवाबाज्यस्थाली | वाज्यसुवी वाऽऽज्यस्थाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |            |  |
| हबण्यी                                            | हवन्यौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ८९१                 |            |  |
| અા <b>દુ</b> તાં દુંત્વે                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - <98               | - <b>4</b> |  |
| यदि संबत्सरं वायन्यची जुहुयात्                    | यदि वत्सं वायव्यर्चा यद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | · •        |  |
| यस्प                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 397                 |            |  |

# [88]

| •                                               | •                            |                |            |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| , वर्षवीषम्                                     | · स्वीकरणीयम्                | <b>पृष्ठम्</b> | क्रिक्र    |
| सामवृकी मयेदक उस्तो                             | सछावृक्ती भयेडकोस्कदी-       |                | ,          |
| दीर्षपुत्वी म्तोपसदः धकुनि-                     | र्षपुष्तिभूतोषमृष्टशकुनिष्त- |                |            |
| रमृङ्मुको                                       | सङ्गुलो                      | ९०१            | ţ          |
| <b>कि</b> निणा                                  | किमीणा                       | 901            | 11         |
| स्वमा ना                                        | स्रजीना                      | ९०२            | e,         |
| पुरुषः साम                                      | पुरुवसाम                     | 8.3            | 88         |
| ्उत्तमेनानुवाकेन शानित कृत्वा <sup>।</sup>      | ' (नास्ति )                  | ९०१            | २ <b>९</b> |
| संमुखं                                          | समुखं                        | ९०३            | 36         |
| <b>महानप्ता</b> ५                               | महानम्या ५                   | ९०४            | 4          |
| ' अथैतत् • मुपतिष्ठने '                         | ( नास्ति )                   | ९०४            | \$8        |
| त्वाज्वलितं                                     | तारज्यितं                    | ९०४            | 48         |
| 'न गता <b>० स्नायात्'</b>                       | (नास्ति)                     | 909            | •          |
| न शवानं मुझीत                                   | न शबं न स्नायात्             | ९०५            | 1.8        |
| पर्वाणि                                         | पर्वाणि                      | 8 6 9          | 10         |
| वाग्यते। नैव                                    | न च                          | ९०५            | १९         |
| <sup>4</sup> संबत्सरमेतद्कतं चरेत् <sup>9</sup> | ( नास्ति )                   | ९०५            | 48         |
| ' पूर्ववत्० कृत्वा '                            | (न।स्ति)                     | ९०९            | 1.         |
| ' मन्त्रैः '                                    | ( नास्ति )                   | ९०६            | *          |
| ' उत्तमे० कृत्वा )                              | ( नास्ति )                   | 9:8            | •          |
| दोषं( म )ब्रह्मचर्य                             | दोषं ब्रह्मचर्य              | ९०६            | १५         |
| इमश्रुछोमनसानि वा                               | इमध्रुणि वा                  | ९०१            | १७         |
| त्वान सम्बी                                     | त्वा न स्नातो नानुन्छिष्ठो   |                |            |
|                                                 | नास्रग्वी                    | ९०६            |            |
| नाम्यतो                                         | नाम्यक्तो                    | ९०६            | २३         |
| नानपवृष्टे                                      | नानवतृष्टे                   | ९०६            | ₹₹         |
| द्वया न हम्योणि                                 | दृष्ट्वा नाषपात्रं न         |                |            |
|                                                 | हर्म्यांगि                   | ९०७            | *          |
| न शरीराणि न शवं नापपात्रं                       | न श्ववं न शरीराणि            | ९०७            | 7          |
| अध्यष्यमाणः '                                   | ( नास्ति )                   | ९०७            | <          |
|                                                 | •                            |                |            |

| र्जनीयम्                            | <sup>न्हें</sup> करणीयब्                     | 184  | 45.81    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------|
| ' मदन्ती ॰ णार्बि "                 | । मध्यि )                                    | 500  | <b>*</b> |
| क्ष शान्ति                          | क्षम <sup>्</sup> द्यान्ति                   | 650  | 44       |
| प्रविश्याम्य                        | प्रविद्य आममस्य                              | ९०७  | ₹₩       |
| करणीम् , प्रमाणं                    | करणीप्रमाणं                                  | 911  | 9        |
| <b>নশ্বন্তু</b> র্থন                | तव चतुर्वेन                                  | 911  | 14       |
| तस्यार् <b>धमस्यार्धमर्थस्य</b>     | तस्यार्धमर्थस्य                              | ९१२  | *        |
| मिजि <b>ही</b> वंत्                 | निर्जिहीर्थे <b>न्</b>                       | 418  | •        |
| <b>निमिहीर्वेत्</b>                 | निर्मिहीर्षेत्                               | 618  | •        |
| करण्या वृद्ध                        | करण्या वर्षीयसो वृद्ध                        | 618  | •        |
| वृद्धस्य                            | वद्र्ञस्य                                    | 4.48 | •        |
| निपतेत्                             | निपतति                                       | 618  | 6        |
| निहास                               | निर्हार                                      | 989  | •        |
| यसेन                                | यस तेन                                       | 990  | 10       |
| तृतीये नवमी                         | तृतीयेम नवमी                                 | ९१७  | 80       |
| मविद्योषेण                          | मनवयवेन                                      | ९१८  | 8        |
| पा <b>ञ्च</b> दाशिकेन               | पश्चद।श्चेकन                                 | 44.  | •        |
| <b>ि</b> सेत्                       | <b>विस्व</b>                                 | 920  | 7.7      |
| ' परिमण्डका इत्येकेषाम् '           | ( नास्ति )                                   | 996  | 44       |
| अरत्निनोत्तरं पर्सं                 | अरिनिनोत्तरत उत्तरं                          |      |          |
|                                     | ષર્સ                                         | 980  | 74       |
| वा प्राकृतो                         | स र प्राकृती                                 | 941  | •        |
| यावान्यजमान                         | यावान्युरुष                                  | ९३२  | 10       |
| तासामकेकतो                          | तासामेवैकतो                                  | 989  | *        |
| सहस्रं                              | साहस्रं                                      | ९३७  | 18       |
| ' उत्तरमुत्तरं '                    | (नास्ति)                                     | 980  | २३       |
| प्र <del>मृत्याह</del> ारे <b>ड</b> | प्रभृतिष्वाहारेषु                            | 980  | 24       |
| परिमाणम् । विकायते च न              | परिमाणमुत्तरमुत्तरं<br>ज्यायार्थं विन्नौतेति |      |          |
|                                     | विज्ञायते न                                  | 980  |          |

# [48]

| विजीपक्                   | भारित्शीयम्                     | 184 | 16/8: |
|---------------------------|---------------------------------|-----|-------|
| भीष्य चरेड्सिं '          | ओ <b>ण्य रहेप्यही</b>           | 414 | *6    |
| स्रीदेच्यात् ः            | उपभाष                           | 511 | . •   |
| क्रमणी .                  | -कंरणीमां                       | 991 | · -#  |
| कारयेत् । <b>शदेङ</b> काः | कारथे <b>वर्षेक्षकाः</b> पादे-  |     | _     |
| 4 * · · ·                 | <b>एका</b> :                    | 481 | ·· 🍂. |
| तृतीयेन                   | तृतीये <b>नेति</b>              | 982 | •     |
| समातान्                   | प्रमातान्                       | 488 | •     |
| ' विद्यायते '             | ( नास्ति )                      | 484 | <     |
| अर्थात्                   | <b>અર્જાત્</b>                  | 288 | 23    |
| स्सरुः । तस्य             | <del>रसक्तस्य</del>             | 484 | <     |
| 4 <b>q</b> 7              | (नास्ति)                        | 480 | •     |
| पक्षि <b>निर्णा</b> मा    | पश् <b>निर्णा</b> षी            | 316 | १२    |
| पादेश्वयद्वर्षमात्मनः     | प्रादेशं <b>चतुर्वमास्मा</b> नः | 884 | 4.0   |
| ' बदुररस्निःबीबामः '      | (नास्ति) .                      | 386 | २७    |
| <b>અન્તો</b>              | अन्ती                           | 989 | ₹•    |
| ताबिति                    | तावति                           | 484 | 80    |
| इयेनम्                    | <b>इयेन</b> ः                   | 44. | •     |
| ' होयं '                  | ( नास्ति )                      | 991 |       |
| ' तिर्थक् '               | ( नास्ति )                      | 999 | •     |
| निर्ना <b>मयोः</b>        | निर्भामयो :                     | 999 | 18    |
| <b>અવ્યયો</b> શ           | अप्यथयोश्च                      | 998 | 48    |
| सप्तम्योः । द्वितीय       | सप्रम्योद्धितीय                 | 998 | 21    |
| पुरुष।स्तियक्             | पुरुषास्ति <b>र्थक्</b>         | 948 | •     |
| ' पतः '                   | (नास्ति)                        | 998 | 9.    |
| पुरुषान्ते नितो           | पुरुषान्ते नितोदं नितो          | 544 | *     |
| विशेषास्यां               | विश्वेवार्घाम्यां               | 348 | •     |
| च । पहा                   | नेति पक्ष                       | 998 | ٠     |
| विश्वयाः । आस्मनि         | विश्वयास्तासाय <b>पंडका</b>     |     |       |
|                           | मात्राणि परायोर्भवन्ति          |     |       |
|                           | ता आत्मनि                       | 556 | 14    |

### [48]

| वर्षनीयम्       | : <b>£दीक</b> रणीयस् | पृष्ठिष् | अकृति |
|-----------------|----------------------|----------|-------|
| <b>बोर</b> शमिः | बोडशीयः              | 940      | . 36  |
| <b>बोदश</b> मि  | <b>बोड</b> शी/मेः    | 240      | 30    |
| बाह्या विशेषा   | नाहांविरोषा          | 996      | 79    |
| मिव इयेनस्य     | मिव हि इयेनस्य       | 583      | 3     |
| শিবি            | चितं                 | 988      | 44    |

इति सत्यापादहिरण्यकेशिसूत्रीयं शोधनपत्रम् ।